

2.83

33867

Stocker Winter Control of the Roll of the

# न्द्र पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

|    | _     |       |  |
|----|-------|-------|--|
| वग | सख्या | ••••• |  |

आगत संख्या 3.3.867

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे ॲकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

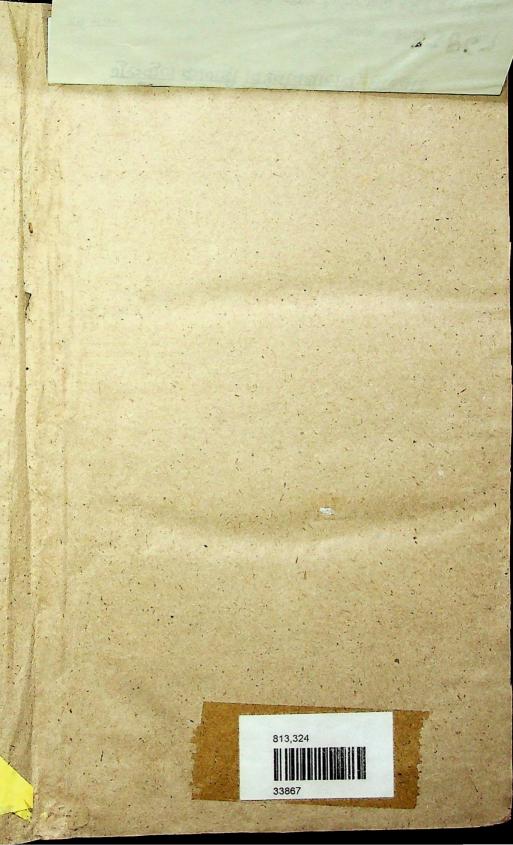



COMPILED ने के त्रिक 26-3-80 ऋते ज्ञामाने मुसि गुहकुल ग्रंथालय कांगडी रियुंत्रा काया ११वीं तथा १४वीं की [13 4 and a dul a style हाक मार्ग मार्ग १९ ८९ - १६ ८४

क्षां कि आनामि कार्या कि पित देश में में न नह को देश के कार्या का

एवं दिन मेरी प्लान उगड़ा यह धा वन मार्थ रिका वन ने वनाने वी वेगियों में केंगड़ रिका दिन करी कार्य वी वेगियों में केंगड़



# महाकविश्रीकालिदासविरेचितं



मिलनाथकृतसंजीविनीसमेतम्।



काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव

इत्यनेन संशोधितम्।





33867

निर्णयसागरयन्त्रालयाधिपतिना



## अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसूरिभिः। मणौ वज्रसमुत्कीण स्त्रस्येवास्ति मे गतिः॥ ४॥

'गिद्वारे कृतं रामायणा-प्रभवे वंशे छे। ज-। लिश-ो मम

॥ श्रीः॥

रघ्वंशम्।

संजीविन्या समेतम्।

प्रथमः सर्गः।

मातापितः भ्यां जगतो नमो वामार्धजानये। सद्यो दक्षिणद्वपातसंक्रचद्वामदृष्ट्ये ॥ अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्ववैभवम्। तं नरं वपुषि कुजरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ।। शरणं करवाणि शर्मदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्। करुणामस्रणेः कटाक्षपातेः कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्॥

वाणीं काणभुजीमजीगणद्वाशासीच वैयासिकी-मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्केषु चाजागरीत्। वाचामाकलयदहस्यमखिलं यश्राक्षिपादस्फुरां

लोकेऽभूयदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः॥ मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया । व्याच्छे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम् ॥

कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । चतुर्मुखोऽथवा साक्षाद्विदुर्नान्ये तु मादशाः ॥ तथापि दक्षिणावर्तनाथायैः क्षुण्णवरमेसु ।

वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं लभेमहि ॥ भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्याविषमूर्च्छिता ।

एषा संजीविनी टीका तामयोज्जीवियष्यति ॥

इहान्वयमुखेनैव सर्वे व्याख्यायते मया। नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥

सकलकविशिरोमणिः कालिदासः 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवुहार हेलागुँघः। । सद्यः प्रमुविवतये कान्तासंमिततयोपदेशसचेकाारेत्वं सत्यवचनलं यशःपरलं विवक्षितानि॥

वेतरक्षत्ये

विडि

दि

**महाणा** 

सं

चुणामि-पर्यादा-व्यम्।

होकै:

ा शर्वस्य वल्लमा । अर्थरूपं यदिखलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥' इ राणसंहितावचनबलेन पार्वतीपरमेश्वरायत्तदर्शनात्तत्प्रतिपित्सया

# वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ १ ॥

आगर्थाविवेत्येकं पदम् । इवेन सह नित्यसमासो विभक्तयलोपश्च पूर्वपदप्रकृति वें वक्तव्यम् । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । वागर्थाविव शब्दार्थाविव संपृक्ती । वित्यर्थः । नित्यसंबद्धयोरुपमानत्वेनोपादानात् । 'नित्यः शब्दार्थसंबन्धः नांसकाः। जगतो लोकस्य पितरौ। माता च पिता च पितरौ। 'पिता मात्र द्वैकशेषः । भातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजनियतारौ द्रत्यमरः । एतेन ावाः उत् े सर्वजगजनकतया वैशिष्ट्यमिष्टार्थप्रदानशक्तिः परमकारुणिकत्वं च सूच्यते ास्यापत्यं स्त्री पार्वती । 'तस्यापत्यम्' इत्यण् । 'टिङ्डाणञ्—' इत्यादिना ङीप्। पा ती च परमेश्वरश्च पार्वतीपरमेश्वरौ । परमञ्जदः सर्वोत्तमत्वद्योतनार्थः । मातुरभ्याहित वाद-ल्पाक्षरत्वाच पार्वेतीशब्दस्य पूर्वेनिपातः । वागर्थप्रतिपत्तये शब्दार्थयोः सम्यग्ज्ञान ये व-त्यः न्देऽभिवादये । अत्रोपमालंकारः स्फुट एव । तथोक्तम् — 'खतः सिद्धेन भिन्नेन पनेन भि च धर्मतः । साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकगोपमा ॥' इति । प्रायिकश्चोपमालंका का आ . छिदासोक्तकाव्यादौ । भूदेवताकस्य सर्वगुरोर्भगणस्य प्रयोगाच्छुभछाभः सूच्यते । ह ाज चिव म्—'शुभदो मो भूमिमयः' इति । वकारस्यामृतवीजत्वात्प्रचयगमनादिसिद्धिः॥ संप्रति कविः स्वाहंकारं परिहरित 'क सूर्य-' इत्यादिश्लोकद्वयेन-

मा

पेरि

येस

दण वि

संभ

वि

त्रह दिन

पित्

15

# क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥२॥

प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम् । 'ऋदोरप्'। 'अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् साधुः । सूर्यः प्रभवो यस्य स सूर्यप्रभवो वंशः क्ष । अल्पो विषयो ज्ञेयोऽर्थो यस्याः मतिः प्रज्ञा च क । द्वौ कशब्दौ महदन्तरं सूचयतः । सूर्यवंशमाकलियतुं न शकोमीत तथा च तद्विषयप्रवन्धनिरूपणं तु दूरापास्तमिति भावः । तथाहि । दुस्तरं तिरत क्यम् । 'ईषहुःसुषु—' इलादिना खल्प्रलयः । सागरं मोहादज्ञानादुडुपेन प्रवेन । ' तु प्रवः कोलः' इत्यमरः । अथवा चर्मावनद्धेन पानपात्रेण । 'चर्मावनद्धमुहुपं प्रवः गाउ करण्डवत्' इति सजनः । तितीर्षुस्तरीतुमिच्छुरस्मि भवामि । तरतेः सन्नन्तादुप्रव्यसः अल्पसाधनैरिधकारम्भो न सुकर इति भावः । इदं च वंशोत्कर्षकर्यनं र्थमेव । तदुक्तम्—'प्रतिपाद्यमहिम्ना च प्रवन्धो हि महत्तरः' इति ॥

प्ददः किव्यशःप्रार्थीं गमिष्यास्युपहास्यताम्। रेणरहाहारित न्यातः।।

#### अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वस्रिशिः। मणौ वज्रसमुत्कीणें स्त्रस्येवास्ति मे गतिः॥ ४॥

वा

नित्

न

ग

अथवा पक्षान्तरे पूर्वेः सूरिभिः कविभिर्वाल्मीकादिभिः कृतवाग्द्वारे कृतं रामायणा-रेप्रवन्धरूपा या वाक्सैव द्वारं प्रवेशो यस्य तिस्मिन् । अस्मिन्सूर्यप्रभवे वंशे कुले । ज-भनेकलक्षणः संतानो वंशः । वज्रेण मणिवेधकसूचीविशेषेण । 'वज्रं त्वस्त्री कुलिश-क्षियोः । मणिवेधे रलभेदे' इति केशवः । समुत्कीर्णे विद्धे मणौ रले सूत्रस्येव मे मम रतिः संचारोऽस्ति । वर्णनीये रघुवंशे मम वाक्प्रसरोऽस्तीत्वर्थः ॥

एवं रघुवंशे लब्धप्रवेशस्तद्वर्णनां प्रतिजानानः 'सोऽहम्' इत्यादिभिः पत्रभिः क्षोकैः वाः क्षिलकेनाह—

#### सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् । आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥ ५ ॥

वादः सोऽहम् । 'रघूणामन्वयं वक्ष्ये' (१ । ९) इत्युत्तरेण संबन्धः । किविधानां रघूणामिपे व त्यत्रोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । आ जन्मनः । जन्मारभ्येखर्थः । 'आङ् मर्यादाकिविध्योः' इखव्ययीमावः । छुद्धानाम् । सुप्सुपेति समासः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्ट्व्यम् ।
किविध्योः' इखव्ययीमावः । छुद्धानाम् । सुप्सुपेति समासः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्ट्व्यम् ।
किविध्योः' इखव्ययीमावः । छुद्धानाम् । सुप्सुपेति समासः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्ट्व्यम् ।
किविध्योः' इखव्ययीमावः । छुद्धानाम् । सुप्सुपेति समासः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्ट्व्यम् । सार्वभौन्
माणामित्यर्थः । आनाकं रथवर्त्म येषां तेषाम् । इन्द्रसहचारिणामित्यर्थः । अत्र सर्वत्राङोन्
'ऽभिविध्यर्थलं द्रष्ट्व्यम् । अन्यथा मर्यादार्थत्वे जन्मादिषु छुद्धयभावप्रसङ्गात् ॥

#### यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम् । यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥ ६ ॥

विधिमनतिक्रम्य यथाविधि । 'यथासादृश्ये' इत्यव्ययीभावः । तथा हुतशब्देन सुप्सु-पेति समासः । एवं 'यथाकामार्चित—'इत्यादीनामि द्रष्टव्यम् । यथाविधि हुता अग्रयो यैस्तेषाम् । यथाकाममभिलाषमनतिक्रम्यार्चितार्थिनाम् । यथापराधमपराधमनतिक्रम्य दण्डो येषां तेषाम् । यथाकालं कालमनतिक्रम्य प्रबोधिनां प्रबोधनशीलानाम् । चतुर्भि-विशेषणैर्देवतायक्रनार्थिसत्कारदण्डधरत्वप्रजापालनसमयजागरूकत्वादीनि विवक्षितानि ॥

#### त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्। यरासे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्॥ ७॥

त्यागाय । सत्पात्रे विनियोगस्त्यागस्तस्मै । 'त्यागो विहापितं दानम्' इत्यमरः । संभृतार्थानां संचितधनानाम् । न तु दुर्व्यापाराय । सत्याय मितमाषिणां मितमाषणशीझानाम् । न तु पराभवाय । यशसे कीर्तये । 'यशः कीर्तिः समज्ञा च' इत्यमरः । विजिगीषूणां विजेतुमिच्छूनाम् । न त्वर्थसंत्रहाय । प्रजायै संतानाय गृहमेधिनां दारपिः महाणाम् । न तु कामोपभोगाय । अत्र 'त्यागाय' इत्यादिषु 'चतुर्थी तदर्थ—' इत्यादिना ताद्थ्ये चतुर्थीसमासविधानज्ञापकाचतुर्थी । गृहदीरैमेधन्ते संगच्छन्त इति गृहमेधिनः । 'दारेष्विप गृहाः' इत्यमरः । 'जाया च गृहिणी गृहम्' इति इलागुधः । 'मेधृ संगमे' इति धातोणिनः । एभिविशेषणः परोपकारित्वं सत्यवचनलं यशःपरलं पितृणां शुद्धलं च विविधितानि ॥

#### शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्। वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥८॥

शिशोभीवः शैशवं वाल्यम् । 'प्राणभृजातिवयोवचनोहात्र-' इसञ्प्रस्यः । 'शि शैशवं बाल्यम्' इत्यमरः। तस्मिन्वयस्यभ्यस्तविद्यानाम्। एतेन त्रह्मचर्याश्रमो विविक्ष यूनो भावो योवनं तारुण्यम् । युवादित्वादण्यस्यः । 'तारुण्यं योवनं समम्' इस्य अर् तस्मिन्वयसि विषयेषिणां भोगाभिलाषिणाम् । एतेन गृहस्थाश्रमो विवक्षितः । बृद्धस्य भावे वार्द्धकं वृद्धत्वम् । 'द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च' इति वुञ्प्रत्ययः । 'वार्द्धकं वृद्धसंघाते वृद्धले वृद्ध कर्मणि' इति विश्वः । संघातार्थेऽत्र 'वृद्धाच' इति वक्तव्यात्सामूहिको वुज् । तस्मिन्वाद्भे वयसि सुनीनां वृत्तिरिव वृत्तियेषां तेषाम्। एतेन वानप्रस्थाश्रमो विवक्षितः । अन्ते शरी रत्यागकाले योगेन परमात्मध्यानेन । 'योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु' इत्यमरः। तनुं देहं त्यजन्तीति तनुत्यजां देहत्यागिनाम् । 'कायो देहः क्रीवपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुः स्तनः' इत्यमरः । 'अन्येभ्योऽपि दश्यते' इति किप् । एतेन भिक्ष्वाश्रमो विवक्षितः ॥

रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्। तद्गणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः॥ ९॥

सोऽहं छञ्चप्रवेशः । तत्त्वाग्विभवोऽपि स्वल्पवाणीप्रसारोऽपि सन् । तेषां रघणां गुणैस्तद्भुणैः । आजन्मशुद्ध्यादिभिः कर्तृभिः कर्णे मम श्रोत्रमागत्य चापलाय च-पलं चपलकर्माविमृर्यकरणरूपं कर्तुम्। युवादित्वात्कर्मण्यण्। 'क्रियार्थोपपदस्य' इत्यादिग चतुर्थी । प्रचोदितः प्रेरितः सन् । रघूणासन्वयं तद्विषयप्रवन्धं वक्ष्ये ॥ कुलकम् ॥

संप्रति स्वप्रवन्धपरीक्षार्थे सतः प्रार्थयते—

तं सन्तः श्रोतुमहीन्त सद्सद्वयक्तिहेतवः। हेम्नः संलक्ष्यते हास्रो विशुद्धिः इयामिकापि वा॥ १०॥

तं रघुवंशाख्यं प्रवन्धं सदसतोर्गुणदोषयोर्व्यक्तेहितवः कर्तारः सन्तः श्रोतुमईन्ति अ तथाहि । हेम्रो विशुद्धिनिदांषस्वरूपं इयामिकापि लोहान्तरसंसर्गात्मको दोषोऽपि वार्षं संलक्ष्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि सन्त एव गुणदोषविवेकाधिकारिणः 🚮 य इति भावः।

वर्ण्य वस्तूपक्षिपति—

वैवखतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्। अासीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवर्छन्दसामिव ॥ ११ ॥

मनस ईषिणो मनीपिणो भीराः। विद्वांस इति यावत्। पृषोदरादित्वात्साधुः। तेषां मान नीय: पूज्य: । छन्दसां वेदानाम् । 'छन्दः पद्ये च वेदे च' इति विश्वः । प्रणव ओंकार इव महीं क्षियन्तीशत इति महीक्षितः क्षितीश्वराः । क्षिधातोरैश्वर्यार्थात्किप् तुगागमश्व । तेषामा आदिभूतः । विवस्ततः सूर्यस्यापत्यं पुमान्वैवस्वतो नामवैवस्वत इति प्रसिद्धो मनुरासीत्।

तद्न्वये शुद्धिमति प्रस्तः शुद्धिमत्तरः। दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरिनधाविव ॥ १२ ॥

शुद्धिर्स्यास्तीति शुद्धिमान् । तस्मिञ्शुद्धिमति तदन्वये तस्य मनोरन्वये वंशे। 'अन्ववायोऽन्वयो वंशो गोत्रं चाभिजनं कुलम्' इति हलायुधः । अतिशयेन शुद्धिमाञ्च परः

साधु मति तथा क्यम तु प्रः

करण्ड

अल्पर

र्थभेव

Te

'त

वृत्ति स्त्री

द्धिमत्तरः । 'द्विवचनविभज्योप-' इत्यादिना तरप् । दिलीप इति प्रसिद्धो राजा इन्दुरि राजेन्दू राजश्रेष्टः । उपमितं व्याघ्रादिना समासः । क्षीरनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः

'व्युड-' इत्यादित्रिभिः श्लोकेर्दिलीपं विशिनष्टि—

व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः। आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः॥ १३॥

व्यृहं विपुलमुरो यस्य स व्यूहोरस्कः । 'उरःप्रभृतिम्यः कप्' । 'व्यूहं विपुलं भद्रं स्फारं समं वरिष्ठं च' इति यादवः । वृषस्य स्कन्ध इव स्कन्धो यस्य स तथा । 'सप्तम्यु-पमान-' इत्यादिनोत्तरपदलोपी बहुत्रीहिः । शालो वृक्ष इव प्रांशुरुत्रतः शालप्रांशुः । 'प्रा-कारवृक्षयोः शालः शालः सर्जतरः समृतः' इति यादवः । 'उचप्रां स्त्रतोदमो चित्रृता-स्तुङ्गे' इत्यमरः । महाभुजो महाबाहुः । आत्मकर्मक्षमं खव्यापारानुरूपं देहमाश्रितः प्राप्तः क्षात्रः क्षत्रसंबन्धी धर्म इव । स्थितः । मूर्तिमान्पराक्रम इव स्थित इत्युत्प्रेक्षा ॥

सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना ।

स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी कान्त्वा मेर्हारवात्मना ॥ १४ ॥ बहुन्त

सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽधिकवलेन । 'सारो वले स्थिरांशे च' इत्यमरः। सर्वाणि भूतानि तेजसाभिभवतीति सर्वतेजोभिभावी तेन। सर्वेभ्य उन्नतेनात्मना शरीरेण। 'आत्मा देहे घृतौ जीवे खभावे परमात्मिन' इति विश्वः । मेरुरिव । उवीं क्रान्त्वाकम्य स्थितः । मेराविप विशेषणानि तुल्यानि । 'अष्टाभिश्व सुरेन्द्राणां मात्राभिनिर्मितो तृपः । तस्भादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा॥'इति मनुवचनाद्राज्ञः सर्वते जोभिभावित्वं ज्ञेयम्॥

आकारसदशप्रज्ञः प्रज्ञया सदशागमः।

आगमैः सहशारम्भ आरम्भसहशोद्यः॥ १५॥

आकारेण मूर्खा सदशी प्रज्ञा यस्य सः । प्रज्ञया सदशागमः प्रज्ञानुरूपशास्त्रपरिश्रमः। आगमैः सदश आरम्भः कर्म यस्य स तथोक्तः । आरम्यत इत्यारम्भः कर्म । तत्सदश उदयः फलसिद्धिर्यस्य स तथोक्तः ॥

> भीमकान्तेर्नृपगुणैः स वभूवोपजीविनाम्। अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरलैरिवार्णवः॥ १६॥

भीमैश्र कान्तेश्र रृपगुणै राजगुणैस्तेजः प्रतापादिभिः कुलशीलदाक्षिण्यादिभिश्र स दिलीप उपजीविनामाश्रितानाम् । यादोभिर्जलजीवैः । 'यादांसि जळजन्तवः' इल्पमरः । रतेश्वार्णव इव । अष्टच्योऽनिभमवनीयश्वाभिगम्य आश्रयणीयश्व बभूव ॥

रेखामात्रमपि खुण्णादा मन्तोर्वत्र्मनः पर्म । न चतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः॥ १७॥

नियन्तुः शिक्षकस्य सार्थेश्व तस्यदिलीपस्य संबन्धिन्यो नेमीनां चक्रधाराणां वृत्तिरिव वृत्तिर्व्यापारो यासां ताः । 'चक्रधारा प्रधिर्नेमिः' इति यादवः । 'चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रधिः पुमान्' इत्यमरः । प्रजाः । आ मनोः । मनुमारभ्येत्यभिविधिः । पदद्वयं वंशे। चैतत् । समासस्य विभाषितत्वात् । श्रुण्णादभ्यस्तात्प्रहतांच वर्त्मन आचारपद्धतेरध्वनश्च रमाञ्जु परमधिकम् । इतस्तत इत्यर्थः । रेखा प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमाणम् । ईषद्पीत्यर्थः।

स्य भावे द्रले खु मन्वाद्भे न्ते शरी त्यमरः। मृतिस्तनु क्षितः॥

'शि विक्ष

त्यमरः

र घृणां य चा-त्यादिग I II

र्व्ह नित पे वाग न भावः।

षां मान नार इव। नेषामा ह ासीत्।

§ )

साइ

मति

तथा

न्यम

स्र

रणः

ल्पर्

ोव

माणे द्वयसज्-' इत्यादिना मात्रच्यत्ययः । परशब्दविशेषणं चैतत्। न व्यतीयुर्नातिका-तवत्यः । कुशलसारथिप्रेषिता रथनेमय इव तस्य प्रजाः पूर्वञ्चण्णमार्गे न जहुरिति भावः॥

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्स्रष्टमादत्ते हि रसं रविः॥ १८॥

स राजा प्रजानां भूत्या अर्थाय भूत्यर्थे वृद्धार्थमेव । अर्थेन सह नित्यसमासः सर्व-लेङ्गता च वक्तव्या । प्रहणिकयाविशेषणं चैतत् । ताभ्यः प्रजाभ्यो बलि षष्टांशरूपं करमश्रहीत्। 'भागधेयः करो बलिः' इत्यमरः। तथाहि। रविः सहस्रं गुणा यस्मि-न्कर्मणि तद्यथा तथा सहस्रगुणं सहस्रधोत्स्रष्टुं दातुम् । उत्सर्जनिकयाविशेषणं चैतत् । रसमम्ब्वादत्ते गृह्णाति । 'रसो गन्धे रसे खादे तिक्तादौ विषयोगयोः । श्वङ्गारादौ द्रवे वीर्यं देहधालम्बुपारदे ॥' इति विश्वः ॥

संप्रति बुद्धिशौर्यसंपन्नस्य तस्यार्थसाधनेषु परानपेक्षत्वमाह—

सेना परिच्छद्स्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्। शास्त्रेष्वकुण्ठिता वुद्धिमौंवीं धनुषि चातता ॥ १९॥

तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गवलम् । परिच्छाद्यतेऽनेनेति परिच्छद् उपकरणं वभूव। छत्र-चामरादितुल्यमभ्दिलर्थः। 'पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' इति घप्रलयः। 'छादेघें ऽद्व्युपसर्गस्य' इत्युपधाहस्यः । अर्थस्य प्रयोजनस्य तु साधनं द्वयमेव । शास्त्रेष्वकुण्ठिताव्याहता बुद्धिः । 'ब्यापृता' इत्यपि पाठः । धनुष्याततारोपिता मौर्वी ज्या च । 'मौर्वी ज्या शिजिनी गुणः' इत्यमरः । नीतिपुरःसरमेव तस्य शौर्यमभृदित्यर्थः ॥

राज्यमूळं मन्त्रसंरक्षणं तस्यासीदित्याह—

तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च।

फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥ २० ॥

संवृतमन्त्रस्य गुप्तविचारस्य । 'वेदमेदे गुप्तवादे मन्त्रः' इत्यमरः । शोकहर्षादिसूचको भुः कुटीमुखरागादिराकारः । इङ्गितं चेष्टितं हृदयगतविकारो वा। 'इङ्गितं हृद्रतो भावो बहिरा कार आकृतिः' इति सजनः।गृढे आकारेङ्गिते यस्य।स्वभावचापलाद्रमपरम्परया मुखरा गादिलिङ्गेर्वा तृतीयगामिमन्त्रस्य तस्य । प्रारम्यन्त इति प्रारम्भाः सामावुपायप्रयोगाः प्रागित्यव्ययेन पूर्वजन्मोच्यते। तत्रभवाः प्राक्तनाः । 'सायंचिरं-'इत्यादिना टयुल्प्रत्ययः संस्काराः पूर्वकर्मवासना इव । फलेन कार्यणानुमेया अनुमातुं योग्या आसन् । अत्र या केवल ज्ञवल्क्यः--'मन्त्रमूलं यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम् । कुर्यायथा तन्न विदुः कर्मणामातु स फलोदयात् ॥' इति ॥

संप्रति सामायुपायान्विनैवात्मरक्षादिकं कृतवानित्याह—

जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः। अगृधुराददे सोऽर्थमसकः सुखमन्वभूत्॥ २१॥

अत्रस्तोऽभीतः सन् । 'त्रस्तो भीरुभीरुकभीलुकाः' इत्यमरः । त्रासोपाधिमन्तरेणैण्ड्य ने त्रिवर्गसिद्धेः प्रथमसाधनत्वादेवात्मानं शरीरं जुगोप रक्षितवान् । अनातुरोऽक्रण एक्ष थर्म सुकृतं भेजे । अजितवानित्यर्थः । अगृप्तुरगर्धनशील एवार्थमाद्दे स्वीकृतवान् अः.।

वच चाण

द्रगृह

गिरि

विप दयो सोद

ष्टस्या धर्मे स्योऽ

सीत् चतुर्वि दुत्वा

प्र जने' रक्षणा अपि:

ण्ड्यां

'गृप्रस्तु गर्धनः । लुज्बोऽभिलाषुकस्तृष्णक्समौ लोलुपलोलुभौ' इत्यमरः । 'त्रसिगृधियु-विक्षिपे: कुः' इति क्रुप्रत्ययः । असक्त आसक्तिरहित एव सुखमन्वभूत् ॥

परस्परविरुद्धानामपि गुणानां तत्र साहचर्यमासीदित्याह—

ज्ञाने मौनं क्षमा राक्तौ त्यागे स्ठाघाविपर्ययः। गुणा गुणानुवन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव॥ २२॥

ज्ञाने परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि मौनं वाङ्मियमनम् । यथाह कामन्दकः--- नास्योपतापि वचनं मौनं व्रतचरिष्णुता' इति । शक्तौ प्रतीकारसामथ्यें ऽपि क्षमापकारसहनम् । अत्र चाणक्यः 'शक्तानां भूषणं क्षमा' इति । त्यागे वितरणे सत्यपि श्लाघाया विकत्यनस्य विपर्ययोऽभावः । अत्राह मनुः---'न दत्त्वा परिकीर्तयेत्' इति । इत्यं तस्य गुणा ज्ञाना-दयो गुणैर्विरुद्दैर्मीनादिभिरनुवन्धित्वात्सहचारिलात् । सह प्रसवो जन्म येषां ते सप्रसवाः। सोदरा इवाभूवन् । विरुद्धा अपि गुणास्तस्मिन्नविरोधेनैव स्थिता इत्यर्थः ॥

द्विविधं दृद्धत्वम्, ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन दृद्धत्वमाह—

अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः। तस्य धर्मरतेरासीद्रुद्धत्वं जरसा विना॥ २३॥

विषये: शब्दादिभि: । 'रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी' इत्यसरः। अनाकृ-ष्टस्यावशीकृतस्य विद्यानां वेदवेदाङ्गादीनां पारदश्वनः पारमन्तं दृष्टवतः । दशेः क्वनिप्। धर्मे रितर्थस्य तस्य राज्ञो जरसा जरया विना । 'विस्तसा जरा' इत्यमरः । 'विद्धिदादि-भ्योऽङ्' इत्यङ्प्रत्ययः । 'जराया जरसन्यतरस्याम्' इति जरसादेशः । गृद्धत्वं वार्द्धकमा-सीत् । तस्य यूनोऽपि विषयवैराग्यादिज्ञानगुणसंपत्त्याज्ञानतो वृद्धत्वमासीदित्यर्थः । नायस्तु चतुर्विधं वृद्धत्वमिति ज्ञात्वा 'अनाकृष्टस्य' इत्यादिना विश्राषणत्रयेण वैराग्यज्ञानशीलवृ-द्रतान्युक्तानीखवोचत् ॥

> प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणाद्पि। स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ २४ ॥

प्रजायन्त इति प्रजा जनाः 'उपसर्गे च संज्ञायाम्' इति डप्रत्ययः। 'प्रजास्यात्संततौ खरा जने इत्यमरः। तासां विनयस्य शिक्षाया आधानात्करणात् । सन्मार्गप्रवर्तनादिति यावत् । रक्षणाद्भयहेतुभ्यस्त्राणात् । आपन्निवारणादिति यावत् । भरणादन्नपानादिभिः पोषणादपि । अपिः समुचये । स राजा पिताभूत् । तासां पितरस्तु जन्महतेवो जन्ममात्रकर्तारः त्र या केवलसुत्पादका एवाभूवन् । जननमात्र एव पितृणां व्यापारः । सदा शिक्षारक्षणादिकं र्वणाम तु स एव करोतीति तस्मिन्पितृलव्यपदेशः । आहुश्र—'स पिता यस्तु पोषकः' इति ॥

#### िस्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्परिणेतुः प्रसूतये। अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः॥ ९५॥

दण्डमईन्तीति दण्ड्याः । 'दण्डादिस्यो यः' इति यप्रत्ययः। 'अदण्ड्यान्दण्डयनराजा द-ण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥' इति शास्त्रवचनात् । तान्द-तरेणेण्ड्य नेव स्थित्ये लोकप्रतिष्ठाये दण्डयतः शिक्षयतः। प्रसूतये संतानायेव परिणेतुर्दारान्परि-ाण एक्स : । मनीषिणो विदुषः । दोषज्ञस्येति यावत् । 'विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो वात् इपः । धीरो मनीषी' इत्यमरः । तस्य दिलीपस्यार्थकामाविष धर्म एवास्तां जातौ । अ-

I I ादौ

र्व-

रूपं स्म-

1-

:11

**छत्र**-स्य

द्वः। र्जा:'

ो भू-हरा

ययः

। स्तेर्लङ् । अर्थकामसाधनयोदिण्डिववाहयोलेकिस्थापनप्रजोत्पादनरूपधर्मार्थत्वेनानुष्ठानाद्द- वीनं विकामाविष धर्मशेषतामापादयन्स राजा धर्मोत्तरोऽभूदित्यर्थः। आह च गौतमः— 'न पूर्वी-तृत्यम इमध्यदिनापराह्वानफलान्कुर्यात्। यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्॥' इति॥ मानाः

दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम् । संपद्घिनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम् ॥ २६ ॥

स राजा यज्ञाय यज्ञं कर्तुं गां भुवं दुदोह । करग्रहणेन रिक्तां चकारेत्यर्थः । मघवा देवेन्द्रः सस्याय सस्यं वर्धयितुं दिवं स्वर्गं दुदोह । बुलोकान्महीलोके वृष्टिमुत्पाद्याः मासेत्यर्थः । 'कियार्थोपपदस्य—' इत्यादिना यज्ञसस्याभ्यां चतुर्था । एवमुभौ संपदो ताः विनिमयेन परस्परमादानप्रतिदानाभ्यां भुवनद्वयं दधतुः पुपुषतुः । राजा यज्ञैरिन्द्रलोक नात्यम् मिन्द्रश्चोदकेन भूलोकं पुपोषेत्यर्थः । उक्तं च दण्डनीतौ—'राजा त्वर्थान्समाहृत्य कुन्ताश्चर् र्यादिन्द्रमहोत्सवम् । प्रीणितो मेघवाहस्तु महतीं वृष्टिमावहेत् ॥' इति ॥ प्रदक्षि

न किलानुययुस्तस्य राजानो रिक्षतुर्यशः। व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता॥ २७॥

राजानोऽन्ये नृपा रिक्षतुर्भयेभ्यस्नातुस्तस्य राज्ञो यशो नानुययुः किल नानुचकुः खलु । कुतः । यद्यस्मात्कारणात्तस्करता चौर्य परस्वेभ्यः परधनेभ्यः स्विवषयभूतेभ्ये वस् व्यावृत्ता सती श्रुतौ वाचकशब्दे स्थिता प्रवृत्ता । अपहार्योन्तराभावात्तस्करशब्द एक विरुप्त इत्यर्थः । अथवा । 'अत्यन्तासत्यपि हार्थं ज्ञानं शब्दः करोति हि' इति न्याके ने । शब्दे स्थिता स्फुरिता न तु खरूपतोऽस्तीत्यर्थः ॥

द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम् । त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता ॥ २८॥

शिष्टो जनो द्वेष्यः शत्रुरिष । आर्तस्य रोगिण औषधं यथौषधिमव । तस्य के तोऽनुमत आसीत् । दुष्टो जनः प्रियोऽिष प्रेमास्पदीभूतोऽिष । उरगक्षता सर्पद्रष्टी लीव । 'छिन्दाद्वाहुमिष दुष्टात्मनः' इति न्यायात् । त्याज्य आसीत् । तस्य शिष्ट वन्धुर्दुष्ट एव शत्रुरित्यर्थः ॥

तस्य परोपकारित्वमाह—

तं वेधा विद्धे नूनं महाभूतसमाधिना। तथाहि सर्वे तस्यासन्परार्थैकफला गुणाः॥ २९॥

विधाः स्रष्टा । 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधाः' इत्यमरः । तं दिलीपम् । समाधीयतेऽनेने समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधिस्तेन महाभूतसमाधिना विद्धे सर्ज । नूनं ध्रुवम् । इत्युत्प्रेक्षा । तथाहि । तस्य राज्ञः सर्वे गुणा रूपरसादिमहाभूर णवदेव परार्थः परप्रयोजनमेवैकं मुख्यं फलं येषां ते तथोक्ता आसन् । महाभूतग्र पमानेन कारणगुणाः कार्यं संकामन्तीति न्यायः सूचितः ॥

स वेलावप्रवलयां परिखोकतसागराम् । तर्पे परिश्वाद्वतपृति । इत्र अनन्यशासनामुर्वी शशासकपुरीमिव ॥ ३० विकास

स दिलीपः । वेलाः समुद्रकूलानि । 'वेला कूळेऽपि वारिधेः' इति विश्वः । ता त्रिक्षः वलयाः प्राकारवेष्टनानि यसास्ताम् । 'स्याचयो वप्रमिश्चयाम् । प्राकारो वरणः वर्षः

साः मित

तथा

म्या

R

रण

ल्पा

वि

हार्ग गन

स

पु ने अ

नित्यर

विशे विशे

न्व

ानारः नीनं प्रान्ततो वृतिः॥' इत्यमरः। परितः खातं परिखा दुर्गवेष्टनम्। 'खातं खेयंतु परिखा' पूर्वी-त्रियमरः । 'अन्येष्वपि दर्यते' इत्यत्रापिशब्दात्खनेर्डप्रत्ययः । अपरिखाः परिखाः संपद्य-इति॥ मानाः कृताः परिखीकृताः सागरा यस्यास्ताम् । अभूततद्भावे च्विः । अविद्यमानमन्यस्य राज्ञः शासनं यस्यास्तामनन्यशासनामुर्वीमेकपुरीमिव शशास । अनायासेन शासितवा-नित्यर्थः ॥

तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद्ध्वरस्येव दक्षिणा ॥ ३१॥

संपदो तस्य राज्ञो मगधवंशे जाता मगधवंशजा। 'सप्तम्यां जनेर्डः' इति डप्रत्ययः । एतेनाभि-लोक-नात्यमुक्तम् । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तनम्। 'दक्षिणः सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिषु' इति य कु-प्राश्वतः । तेन रूढं प्रसिद्धम् । तेन नाम्ना। अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणादक्षिणाख्या पत्नीव। धुदक्षिणेति प्रसिद्धा पत्न्यासीत् । अत्र श्रुतिः—'यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाप्सरसः' इति । दक्षिणाया दाक्षिण्यं नामर्खिजो दक्षिणत्वप्रापकत्वम् । ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृद्य' इति च॥

कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि। तया मेने मनिखन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः॥ ३२॥

रुतेभ्ये वसुधाधिपः। अवरोधेऽन्तःपुरवर्गे महति सत्यपि। मनस्विन्या दृढचित्तया। पतिचित्ता-एक वित्यादिनिर्वन्धक्षमयेत्यर्थः । तया सुदक्षिण्या लक्ष्म्या चात्मानं कलत्रवन्तं भार्यावन्तं न्याके ने । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः' इत्यमरः । वसुधाधिप इत्यनेन वसुधया चेति गम्यते ॥

> तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः। विलिम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथैः ॥ ३३॥

स राजा । आत्मानुरूपायां तस्याम् । आत्मनो जन्म यस्यासावात्मजन्मा पुत्रः । ुत्सुकः । यद्वा । आत्मनो जन्मनि पुत्ररूपेणोत्पत्तौ समुत्सुकः सन् । 'आत्मा मासि' इति श्रुतेः । विलम्बितं फलं पुत्रप्राप्तिरूपं येषां तैर्मनीरथैः कदा मे अद्वित्याज्ञाभिः नातं ि यापयामास ॥

गान्' -विधि

सामाध्ये ॥ ३४॥

िर्भे दलापन । संतानो ऽर्थः प्रया विस्मे तस्मे संतानार्थाय विध्येऽनुष्टानाय । ज्यश्चेवतारितावरोपिता जगतों लोकस्य गुवीं धूर्भारः सचिवेषु निचिक्षिपे निहिता ॥

वा अथाभ्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया। तौ दंपती वशिष्टस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् ॥ ३५ ॥

धुरोऽवतारानन्तरं पुत्रकाम्ययात्मनः पुत्रेच्छया । 'काम्यच्च' इति पुत्रशब्दात्का-भूयः। 'अ प्रत्ययात्' इति पुत्रकाम्यधातोरकारप्रत्ययः । ततष्टाप् । तया तौ जायापती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दिमति निपातनात्सावः । प्रयतौ वधातारं ब्रह्माणमभ्यर्च्य । 'स खलु पुत्राधिभिरुपास्यते' इति/मान्त्रिकाः । गुरोः विशिष्टस्याश्रमं जग्मतुः । पुत्रप्राप्त्युपायापेक्षयेति शेषः ॥

क्षिण्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ। प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव ॥ ३६ ॥

ाद्याः

नुचकः

इष्टा ाष्ट्र ।

डनेने दधे

हाभूष त्रगु

नुष्टा ्राष्ट्रधः

तु

कर

स्निग्धो मधुरो गम्भीरो निर्धाषो यस्य तमेकं स्यन्दनं रथम् । प्रावृषि भवः प्रावृ-षेण्यः । 'प्रावृष एण्यः' इत्येण्यप्रत्ययः । तं प्रावृषेण्यं पयोवाहं मेघं विगुदैरावताविव । आस्थितावारूढो । जग्मतुरिति पूर्वेण संवन्धः । इरा आपः । 'इरा भूवाक्सुराप्सु स्यात्' इत्यमरः । इरावान्समुद्रः । तत्र भव ऐरावतोऽभ्रमातङ्गः । 'ऐरावतोऽभ्रमात-ङ्गैरावणाभ्रमुवळ्भाः' इत्यमरः । 'अभ्रमातङ्गत्वाचाभ्रस्थत्वादभ्रहणत्वात्' इति क्षीर-स्वामी । अत एव मेघारोहणं विद्युत्साहचर्यं च घटते । किं च विद्युत ऐरावतसाहच-र्यादेवैरावती संज्ञा । ऐरावतस्य क्ष्यैरावतीति क्षीरस्वामी । तस्मात्सुवृक्तं विद्युदैराव-ताविवेति । एकरथारोहणोक्त्या कार्यसिद्धिवीजं दंपत्योरत्यन्तसौमनस्यं सूचयित ॥

#### मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ । अनुभावविद्योषात्तु सेनापरिवृताविव ॥ ३७ ॥

पुनः किंभूतौ दंपती । आश्रमपीडा मा भून्मास्त्वित हेतोः । 'माङि छुड्' इत्या-शीरथें छुड् । 'न माङ्योगे' इत्यडागमनिषेधः । परिमेयपुरःसरौ परिमितपरिचरौ । अ-नुभावविशेषानु तेजोविशेषात्सेनापरिवृताविव स्थितौ ॥

#### सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालिनर्यासगिन्धिभः। पुष्परेणूत्किरैर्वातैराधृतवनराजिभिः॥ ३८॥

पुनः कथंभूतो । सुखः शीतल्रत्वात्त्रियः स्पर्शो येषां तैः । शालिनर्यासगन्धिभः सर्ज-तरुनिस्यन्दगन्धवद्भः । 'शालः सर्जतरुः स्मृतः' इति शाश्वतः । उत्किरन्ति विक्षिपन्ती-त्युत्किराः । 'इगुपध-' इत्यादिना किरतेः कप्रत्ययः । पुष्परेणूनासुत्किरास्तैराधूता मा-न्यादीषत्कम्पिता वनराजयो यैस्तर्वातैः सेव्यमानौ ॥

> मनोभिरामाः ग्रुण्वन्तौ रथनेमिखनोत्सुखैः। पद्भजसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः।

रथनेमिखनोन्मुखेः । मेघध्वनिशङ्कयोन्नमितमुखेरित्यर्थः । शिखण्डिभिम् भटेष्टः भिन्ताः । शुद्धिनिकतभदेनिविष्कृतावस्थायां च्युताच्युतभदेन वाषड्जो द्विद्धिः या-त्केना अपि द्विया भिना इत्युच्यते । अत एवाह — षड्जरंवादिनीरिति । षड् यो जातः षड्जः । तदुक्तम्—'नासाकण्डमुरस्तालु जिह्नादन्तांश्च संस्पृशन् । षड् यरे यस्मात्तस्मात्षड्ज इति स्मृतः ॥' स च तन्त्रीकण्डजन्मा स्वरविशेषः व र्षे भगान्धारषड्जमध्यमधेवताः । पत्रमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्डोतिस्थताः स्वरापद्धिः । पद्धिन संदर्भाः । तदुक्तं मातङ्गेन—'षड्जं मयूरो वद अनित । मनोभिरामा मनसः प्रियाः । के मूर्षि कायन्ति ध्वनन्तीति केका मयूरवाण्यः धे हेका वाणी मयूरस्य' इत्यमरः । ताः केकाः शृण्वन्तौ । इति श्लोकार्थः ॥

#### परस्पराक्षिसाददयमदूरोज्झितवर्त्मसु । सुगद्धन्द्रेषु पदयन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु ॥ ४० ॥

विश्रम्भेद्रां संगीपं यथा भवति तथोज्झितं वर्त्म यैस्तेषु । स्यन्दनावद्वदृष्टिषु स्य-न्दने रथ आवद्वासंज्ञिता दृष्टिनेत्रं यैस्तेषु । 'दृग्दृष्टिनेत्रठोचनचक्क्षन्यनाम्बकेक्षणाक्षीणि । दृति हलायुधः । कातुकवशाद्रथासक्तदृष्टिन्त्यर्थः । मृग्यश्च मृगाश्च मृगाः । 'पुमा-निस्त्रया' इत्येकशेषः । तेषां द्वन्द्वेषु मिथुनेषु । 'स्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वम् ' इत्यमरः । पर-

स्पराक्ष्णां साहर्यं परयन्तौ । द्वन्द्वराञ्दसामर्थ्यानमृगीषु सुदक्षिणाक्षिसाहर्यं दिलीपो दिलीपाक्षिसाहर्यं च मृगेषु सुदक्षिणेत्येवं विवेक्तव्यम् ॥

श्रेणीवन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् । सारसैः कलनिर्हादैः कचिदुन्नमिताननौ ॥ ४१॥

श्रेणीवन्धातपङ्कियन्धनाद्वेतौरस्तम्भामाधारस्तम्भरहिताम् । तोरणं बहिर्द्वारम् । 'तोरणोऽस्त्री बहिर्द्वारम्' इत्यमरः । तत्र या स्निवरच्यते तां तोरणसजं वितन्बद्धिः । कुर्वद्विरिवेत्यर्थः । उत्प्रेक्षाच्यञ्जकेवशब्दप्रयोगाभावेऽपि गम्योत्प्रेक्षेयम् । कलिर्न्निर्द्वादे-रव्यक्तमधुरध्विनिभः सारसैः पक्षिविशेषैः करणैः कविदुन्नमिताननौ । 'सारसो मेथुनी कामी गोनर्दः पुष्कराह्नयः' इति यादवः ॥

पवनस्यानुकूलत्वात्प्रार्थनासिद्धिशंसिनः । रजोभिस्तुरगोत्कीर्णेरस्पृष्टालकवेष्टनौ ॥ ४२ ॥

प्रार्थनासिद्धिशंसिनोऽनुक्लत्वादेव मनोरथिसिद्धिसूचकस्य पवनस्यानुकूलत्वाद्गन्तव्यदि-गभिमुखत्वात् । तुरगोत्कीर्णे रजोभिरस्पृष्टा अलका देव्या वेष्टनमुणीषं च राज्ञो ययोस्तौ तथोक्तौ । 'शिरसा वेष्टनजोभिना सुतः' (८। १२) इति वक्ष्यति ॥

> सरसीष्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् । आमोदमुपजिबन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम् ॥ ४३ ॥

सरसीषु वीचिविक्षोभशीतलभूमिसंघटनेन शीतलं स्वनिःश्वासमनुकर्तुं शीलमस्येति स्वनिःश्वासानुकारिणम् । एतेन तयोहत्कृष्टश्लीपुंसजातीयत्वमुक्तम् । अरविन्दानामामोद-मुपजिघन्तौ घ्राणेन गृहन्तौ ॥

त्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् । अमोधाः प्रतिगृह्णन्तावर्ष्यानुपदमाशिषः॥ ४४ ॥ V(501)

आत्मविस्ट्रष्टेषु खदत्तेषु । यूपो नाम संस्कृतः पशुवन्धाय दारुविशेषः । यूपा एव चिह्नानि येषां तेषु प्रामेष्वमोधाः सफला यज्वनां विधिनेष्टवताम् । 'यज्वा तु विधिनेष्टवान्' इत्यमरः । 'मुयजोर्ङ्गिन्' इति ङ्वनिष्प्रत्ययः । आशिष आशीर्वादान् । अर्घः प्-जाविधिः । तद्थे द्रव्यमर्थम् । 'पादार्घाभ्यां च' इति यत्प्रत्ययः । 'षट् तु त्रिष्वर्य-मर्घार्थे पादां पादाय वारिणि' इत्यमरः । अर्घ्यत्यानुपदमन्वक् । अर्घ्यत्वीकारानन्तर-मित्यर्थः । प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकुर्वन्तौ । पदस्य पश्चादनुपदम् । पश्चादर्थेऽन्ययीभावः । 'अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्षीवमव्ययम्' इत्यमरः ॥

हैयंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्। नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्॥ ४५॥

ह्यस्तनगोदोहोद्भवं घृतं हैयंगवीनम् । ह्यः पूर्वेधुभवम् । 'तत्तु हैयंगवीनं यद्भयोगो-दोहोद्भवं घृतम्' इत्यमरः । 'हैयंगवीनं संज्ञायाम्' इति निपातः । तत्सद्योघृतमादायो-पस्थितान्योपगृद्धान् । 'घोष आभीरपह्णी स्यात्' इत्यमरः । वन्यानां मार्गशाखिनां ना-मधेयानि पृच्छन्तो । 'दुह्याच्-' इत्यादिना पृच्छतेद्विकमकलुम् । कुलकम् ॥

काप्यभिष्या त्योरासीद्रजतोः गुद्धवेषयोः। हिमनिर्मुक्तयोयींगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६॥ (98) The made nocley typis In+31+127- tokefuloe, triget

तुः। 'पादः पदिक्विश्वरणोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः। पादप्रहणमभिवादनम् । गुरुपत्नी गुरुश्व कर्तारो । सा च स च तो सुदक्षिणादिलीपो कर्मभूतो । प्रीत्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः। आशीर्वादादिभिः संभावयांचकतुरित्यर्थः॥

(93

न

क्तयो

नाम

शिर

तत्त

पर

त्र

तु

क्र

अल्

गेमे

#### तमातिथ्यिक्रयाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम्। पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः॥ ५८॥

मुनिः । अतिथ्यर्थमातिथ्यम् । 'अतिथेर्च्यः' इति ज्यप्रख्यः । आतिथ्यस्य किया । तया शान्तो रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य स तं तथोक्तम् । राज्यमेवाश्रमस्तत्र मुनिम् । मुनितुल्यिम्खर्थः । तं दिलीपं राज्ये कुशलं पप्रच्छ । पृच्छतेस्तु द्विकर्मकत्विमित्युक्तम् । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहितादिष्वन्तर्गतत्वाद्राजकर्मवचनः, तथाप्यत्र सप्ताङ्गन्वचनः । 'उपपन्नं नतु शिवं सप्तस्वङ्गेषु' (११६०) इत्युक्तरिवरोधात् । तथाह मनुः— 'खाम्यमाखपुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा मुहत् । सप्तैतानि समस्तानि लोकेऽिस्मिन्राज्यमुच्यते ॥' इति । तत्र 'ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम् । वैरंयं क्षेमं समागम्य सूद्र-मारोग्यमेव च ॥' इति मनुवचने सत्त्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्वाद्वाद्वाणोचितः कुशलं प्रश्न एव कृत इत्यनुसंधेयम् । अत एवोक्तम् 'राज्याश्रममुनिम्' इति ॥

# अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः। अर्थ्यामर्थपतिर्वाचुमाद्दे वदतां वरः॥ ५९॥

अथ प्रश्नानन्तरं विजितारिपुरो विजितशत्रुनगरो वदतां वक्तृणां वरः श्रेष्टः । 'यतश्र निर्धारणम्'इति पष्टी । अर्थपती राजाथर्वणोऽथर्ववेदस्य निषेक्तस्य मुनेः पुरोऽग्रेऽथ्याम-र्थादनपेताम् । 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत्प्रत्ययः । वाचमाददे । वक्तुमुपकान्तवा-नित्सर्थः । अथर्वनिधेरित्यनेन पुरोहितकृत्याभिज्ञत्वात्तत्कर्मनिर्वाहकत्वं मुनेरस्तीति सूच्यते । यथाह कामन्दकः—'त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्पुरोहितः । अथर्वविहितं कु-र्यात्रित्यं शान्तिकपौष्टिकम् ॥' इति ॥

# उपपन्नं नेतु शिवं सप्तस्वक्षेषु यस्य मे। देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम् ॥ ६०॥

हे गुरो, सप्तस्तक्षेषु खाम्यमात्यादिषु । (साम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्रदुर्गवलानि च । सप्ता-क्षानि' इत्यमरः । शिवं कुशलमुपपत्रं ननु युक्तमेव । नन्ववधारणे । 'प्रश्नावधारणानु । नुनयामन्त्रणे ननु' इत्यमरः । कथमित्यत्राह्—यस्य मे देवीनां देवेभ्य आगतानां दुर्भि-क्षादीनाम् , मानुषीणां मनुष्येभ्य आगतानां चौरभयादीनाम् । उभयत्रापि 'तत आगतः' इत्यण् । 'टिड्डूण्यत्—' इत्यादिना डीप् । आपदां व्यसनानां त्वं प्रतिहर्ता वार्यितासि । अत्राह कामन्दकः—'हुताशनो ज्ञलं व्याधिर्दुर्भिक्षं मरणं तथा । इति पञ्चविधं देवं मानुषं व्यसनं ततः ॥ आर्युक्तिकेभ्यश्चीरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात् । पृथिवीपतिलोभाच नराणां पञ्चथा मतम् ॥' इति ॥

तत्र मानुषापत्प्रतीकारमाह—

तव मन्त्रकृतो मन्त्रेर्ट्ररात्प्रशमितारिभिः। प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यमिदः शराः॥ ६१॥

दूरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः । मन्त्रान्कृतवानमन्त्रकृत् । 'सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु

कुञः' इति किए। तस्य मन्त्रकृतो मन्त्राणां स्रष्टुः प्रयोक्तुर्वा तव मन्त्रैः कर्तृभिः दृष्टं प्र-त्यक्षं यह्नक्ष्यं तन्मात्रं भिन्दन्तीति दृष्टलक्ष्यभिदो मे शराः प्रत्यादिश्यन्त इव। वयमेव समर्थाः किमेभिः पिष्टपेषकैरिति निराक्रियन्त इवेत्युत्प्रेक्षा। 'प्रत्यादेशो निराकृतिः' इत्यमरः। त्वन्मन्त्रसामर्थ्यादेव नः पौरुषं फटतीति भावः॥

संप्रति दैविकापत्प्रतीकारमाह—

हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु । वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम् ॥ ६२ ॥

हे होतः, त्वया विधिवदिमध्यावर्जितं प्रक्षिप्तं हिवगज्यादिकं कर्तः अवप्रहो वर्षप्र-तिवन्धः । 'अव प्रहो वर्षप्रतिवन्धे' इस्रज्यस्यः । 'वृष्टिर्वर्षे तिद्वधातेऽवप्राह्वावप्रहो समो' इस्यमरः । तेन विशोषिणां विशुध्यतां सस्यानां वृष्टिर्भवति । वृष्टिरूपेण सस्यान्युपजीवयतीति भावः । अत्र मनुः—'अमौ दत्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आ-दिस्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरतं ततः प्रजाः ॥' इति ॥

> पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः। यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्रह्मवर्चसम् ॥ ६३॥

आयुर्जीवितकालः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम् । वर्षशतिमत्यर्थः । 'शतायुर्वे पुरुषः' इति श्रुतेः । 'अचतुर—' आदिस्त्रेणाच्त्रत्ययान्तो निपातः । मदीयाः प्रजाः । पुरुषा-युषं जीवन्तीति पुरुषायुषजीविन्यः । निरातङ्का निर्भयाः । 'आतङ्को भयमाशङ्का' इति हलायुधः । निरीतयोऽतिषृष्ट्यादिरहिता इति यत्तस्य सर्वस्य त्वद्रह्मवर्चसं तव व्रताध्ययनसंपत्तिरेव हेतुः । 'व्रताध्ययनसंपत्तिरित्येतद्रह्मवर्चसम्' इति हलायुधः । व्रह्मणो वर्चो ब्रह्मवर्चसम् । 'व्रह्महित्सभ्यां वर्चसः' इत्यच्प्रत्ययः । 'अतिष्टिष्टिरनाष्टिष्ट्र्मूषिकाः शलभाः शुकाः । अत्यासनाश्च राजानः षडेता ईतयः स्पृताः ॥' इति कामन्दकः ॥

त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना।

सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः ॥ ६४ ॥, द्राविति विद्यापि विद्यापि

संप्रलागमनप्रयोजनमाह—

किंतु वध्वां तवैतस्यामदृष्टसदृशप्रजम्। न मामवति सद्वीपा रत्नसूरिप मेदिनी॥ ६५॥

्रिकेंतु तवैतस्यां वध्वां स्नुषायाम् । 'वधूर्जीया सुषा चैव' इत्यमरः । अदृष्टा सदृर्य-नुष्त्पा प्रजा येन तं मां सद्वीपापि । रलानि सूयत इति रलसूरपि। 'सत्सूद्विष-' इत्यादीना किप् । मेदिनी नावति न प्रीणाति । अवधातू रक्षणगतिप्रीत्याद्यर्थेषूपदेशा-दत्र प्रीणने । रलसूरपीत्यनेन सर्वरलेभ्यः पुत्ररलमेव शाष्ट्यमिति सूचितम् ॥

तदेव प्रतिपादयति-

नूनं मन्तः परुं वंद्याः पिण्डविष्ठ्छेददर्शिनः। न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः॥ ६६॥ र्वरा

भा त्रः क्तयो 🔻 नामः शिर

(93

मत्तः परं मदनन्तरम् । 'पश्चम्यास्तसिल्' । पिण्डविच्छेददर्शिनः पिण्डदानविच्छेद-मुख्रेक्षमाणाः । वंशोद्भवा वंश्याः पितरः । खधेत्यव्ययं पितृभोज्ये वर्तते । तस्याः सं-ग्रहे तत्परा आसक्ताः सन्तः श्राद्धे पितृकर्मणि । 'पितृदानं निवापः स्याच्छ्राद्धं तत्कर्म शास्त्रतः' इलमरः । प्रकामभुजः पर्याप्तभोजिनो न भवन्ति नूनं सलम् । 'कामं प्र-कामं पर्याप्तम्' इत्यमरः । निर्धना ह्यापद्धनं कियदपि संग्रह्णन्तीति भावः ॥

मत्परं दुर्छभं मत्वा नूनमावर्जितं मया। पयः पूर्वैः स्वनिः श्वासेः कवोष्णमुपभुज्यते॥ ६७॥

मत्परं मदनन्तरम् । 'अन्यारात्-्रेइत्यादिना पत्रमी । दुर्लभं दुर्लभ्यं मत्वा मया-विजितं दत्तं पयः पूर्वेः पितृभिः स्विनःश्वासेर्दुःखजैः कवोष्णमीषदुष्णं यथा तथोपभु-ज्यते । नूनमिति तर्के । कवोष्णमिति कुदाब्दस्य कवादेशः । 'कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुणं त्रिषु तद्वति' इल्यमरः ॥

सोऽहमिज्याविशुद्धातमा प्रजालोपनिमीलितः। अध्यक्षिमार्थीक प्रकाराश्चाप्रकाराश्च लोकालोक इवाचलः ॥ ६८॥

इज्या यागः । 'त्रजयजोभीवे क्यप्' इति क्यप्प्रत्ययः । तया विशुद्धात्मा विशुद्ध चेतनः प्रजालोपेन संतत्यभावेन निमीलितः कृतनिमीलनः सोऽहम् । लोक्यत इति लोकः। न लो-क्यत इललोकः । लोकश्रालोकश्रात्र स्त इति लोकश्रासावलोकश्रेति वा लोकालोकश्रक-वालोऽचल इव । 'लोकालोकश्रकवालः' इत्यमरः । प्रकाशत इति प्रकाशश्र देवर्णविमो-चनात्। न प्रकाशत इत्यप्रकाशश्च पितृणामविमोचनात्। पचाद्य । अस्मीति शेषः। लोकालोकोऽप्यन्तः सूर्यसंपर्काद्वहिस्तमो व्यास्या च प्रकाशश्राप्रकाशश्रीत मन्तव्यम् ॥

ननु तपोदानादिसंपनस्य किमपसौरिसनाह-

लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्। संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥ ६९ ॥

समुद्भवत्यस्मादिति समुद्भवः कारणम् । तपोदाने समुद्भवो यस्य तत्तपोदानसमुद्भवं यत्पुण्यं तल्लोकान्तरे परलोके सुखं सुखकरम् । शुद्धवंशे भवा शुद्धवंश्या संततिहि परत्र प-रलोक इह च लोके शर्मणे मुखाय। 'शर्मशातमुखानि च' इत्यमरः। भवतीति शेषः॥

> तया हीनं विधातमीं कथं पर्यन्न दूयसे। सिक्तं खयमिव स्नेहाद्दन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्॥ ७०॥

हे विधातः सृष्टः, तथा संतत्सा हीनमनपत्यं माम्। स्नेहात्प्रेम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वर्धितं वन्ध्यमफलम् । 'वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च' इत्यमरः । आश्रमस्य वृक्षकं वृक्षपोत-मिव । पश्यन्कथं न दूससे न परितप्यसे । विधातरिखनेन समर्थोऽप्युपेक्षस इति गम्यते ॥

> असहापीडं भगवनृणमन्त्यमवेहि मे। अरंतुद्मिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः॥ ७१॥

हे भगवन्, मे ममान्त्यमृणं पैतृकमृणम् । अनिर्वाणस्य मजनरहितस्य । 'निर्वाणं निर्वृ-तौ मोक्षे विनाशे गजमजने इति यादवः । दन्तिनो गजस्य । अरुर्भर्म तुदतीत्यरंतुदं मर्म-स्पृक् । 'त्रणोऽस्त्रियामीर्ममरः' इति, 'अरंतुदस्तु मर्मस्पृक्' इति चामरः । 'विध्वरुषो-

तत्त प्र

स्तुदः' इति खर्प्रखयः । 'अरुर्द्विषत्–' इत्यादिना मुमागमः । आलानं वन्धनस्तम्भित्व । 'आलानं वन्धनस्तम्भे' इत्यमरः । असद्या सोढुमशक्या पीडा दुःसं यस्मिस्तदवेहि । दुःस-हृदुःखजनकं विद्वीत्यर्थः । 'निर्वाणोत्थानशयनानि त्रीणि गजकर्माणि' इति पालकाप्ये । 'ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां दानकर्मणा । संतत्या पितृलोकानां शोषयिला परित्रजेत् ॥

तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथाईसि । इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वद्धीना हि सिद्धयः ॥ ७२ ॥

हे तात, तस्मात्पैतृकादणाद्यथा मुच्ये मुक्तो भवामि । कर्मणि ठट् । तथा संविधातुं कर्तुमहिसि । हि यस्मात्कारणादिक्ष्वाकूणामिक्ष्वाकुनंत्रयानाम् । तद्राजत्वाद्वहुष्वणो ठुक् । दुरापे दुष्पाप्येऽर्थे । सिद्धयस्वदधीनास्त्वदायत्ताः । इक्ष्वाकूणामिति शेषे षष्टी । 'न ठो-क-' इत्यादिना क्रद्योगे षष्टीनिषेधात् ॥

इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानिस्तिमितलोचनः। क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हदः॥ ७३॥

इति राज्ञा विज्ञापित ऋषिध्यानिन स्तिमिते लोचने यस्य ध्यानस्तिमितलोचनो नि-थलाक्षः सन्क्षणमात्रम् । सुप्तमीनो हृद इव । तस्थौ ॥

> सोऽपश्यत्प्रणिधानेन संततेः स्तम्भकारणम् । भावितात्मा भुवो भर्त्रथैनं प्रत्यवोधयत् ॥ ७४ ॥

स मुनिः प्रणिधानेन चित्तैकाःयेण मावितातमा शुद्धान्तः करणो भुवो मर्तुर्नृपस्य संततेः स्तम्भकारणं संतानप्रतिवन्धकारणमप्रयत् । अथानन्तरमेनं नृपं प्रस्वबोधयत् । खदृष्टं ज्ञापितवानित्यर्थः । एनमिति 'गतिबुद्धि—' इत्यादिनाणि कर्तुः कर्मस्वम् ॥

पुरा शक्रमुपस्थाय तवोवीं प्रति यास्यतः। आसीत्कटपतरुच्छायामाश्चिता सुरभिः पथि॥ ७५॥

पुरा पूर्वे शकमिन्द्रमुपस्थाय संसेव्योवी प्रति भुत्रमुद्दिश्य यास्यतो गमिष्यतस्तव पथि कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः कामधेनुरासीत् । तत्र स्थितेत्यर्थः ॥

ततः किमिलाह—

धर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमां सरन्। प्रदक्षिणिक्रयाद्वीयां तस्यां त्वं साधु नाचरः॥ ७६॥

ऋतुः पुष्पम् । रज इति यावत् । 'ऋतुः स्त्रीकुसुमें ऽपि च' इत्यमरः । ऋतुना निमिन्तेन स्नातामिमां राज्ञीं सुदक्षिणां धर्मस्यत्विभिगमनलक्षणस्य लोपाद्धंशाद्यद्भयं तस्मात्स्मर-न्ध्यायन् । 'मृदङ्गं दैवतं विश्रं घृतं मधु चतुष्पथम् । प्रदक्षिणानि कुर्वोतं विज्ञातांश्च वनस्पन्तीन् ॥' इति शास्त्रात्प्रदक्षिणिकपार्हायां प्रदक्षिणकरणयोग्यायां तस्यां धेन्वां त्वं साधु प्रदक्षिणादिसत्कारं नाचरो नाचरितवानिस । व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति भावः । ऋतुकाला-भिगमने मनुः—'ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारिनरतः सदा' इति । अकरणे दोषमाह पराश्चरः—'ऋतुस्नातां तु यो भार्यो स्वस्थः सन्नोपगच्छित । बालगोन्नापराधेन विध्यते नात्र संशयः ॥' इति ॥

अवजानासि मां यसादतस्ते न भविष्यति। मत्त्रसृतिमनाराध्य प्रजेति त्वां राशाप सा॥ ७७॥ (93 77

क्तयो नामः

शिर

तर प्र यस्मात्कारणान्मामवजानासि तिरस्करोषि । अतः कारणान्मत्प्रसूर्ति मम संतितिमना-राध्यासेवियत्वा ते तव प्रजा न भविष्यतीति सा सुरिभस्त्वां शशाप । 'शप आक्रोशे' ॥ कथं तदस्मामिन श्रुतमित्याह—

> स शापो न त्वया राजन्न च सारिथना श्रुतः। नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे॥ ७८॥

हे राजन्, स शापस्त्वया न श्रुतः । सारथिना च न श्रुतः । अश्रवणे हेतुमाह— कीडार्थमागता उद्दामानो दाम्र उद्गता दिग्गजा यस्मिस्तथोक्त आकाशगङ्गाया मन्दा-किन्याः स्रोतिस प्रवाहे नदित सित ॥

असु । प्रस्तुते किमायातमित्यत्राह—

ईिप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः। प्रतिबंधाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः॥ ७९॥

तद्वज्ञानात्तस्या धेनोरवज्ञानादपमानादात्मनः खस्यापुमिष्टमीप्सितं मनोरथम् । आ-मोतेः सत्रन्तात्क्तः, ईकारश्च । सार्गलं सप्रतिबन्धं विद्धि जानीहि । तथाहि । पूज्यपू-जाया व्यतिकमोऽसिक्रमणं श्रेयः प्रतिवन्नाति ॥

तर्हि गला तामाराधयामि । सा वा कथंचिदागमिष्यतीत्याशा न कर्तव्येत्याह—

हिवषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः। भुजंगपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति॥ ८०॥

सा च सुरमिरिदानीं दीर्घ सत्रं चिरकालसाध्यो यागविशेषो यस्य तस्य प्रचेतसो हविके दध्याज्यादिहिबर्थे भुजंगपिहितद्वारं भुजंगावरुद्धद्वारं ततो दुःप्रवेशं पातालमधितिष्ठति। पाताले तिष्ठतीत्यर्थः। 'अधिशीङ्स्थासां कर्म' इति कर्मत्वम् ॥

तर्हि का गतिरित्यत आह—

सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुचिः। आराध्य सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा॥ ८१॥

तस्याः सुरभेरियं तदीया । तां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा छिचः छुद्धः । सह पत्न्या वर्तत इति सपत्नीकः सन् । 'नवृतश्च' इति कप्प्रत्ययः । आराध्य । हि यस्मा-त्कारणात्सा प्रीता तुष्टा सती । कामान्दोग्धीति कामदुघा भवति । 'दुहः कब्घश्च' इति कप्प्रत्ययः, घादेशश्च ॥

इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्। अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्॥ ८२॥

इति वादिनो वदत एव होतुईवनशीलस्य । 'तृन्' इति तृन्प्रत्ययः । अस्य मुनेरा-हुतीनां साधनं कारणम् । नन्दयतीति व्युत्पत्या नन्दिनीं नामानिन्धागर्ह्या प्रशस्ता धेतु-वैनादाववृते प्रत्यागता । 'अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहिं लक्षणम्' इति भावः ॥

संप्रति धेनुं विशिनष्टि-

ळळाटोदयमाभुग्नं पह्नविक्षण्यपाटळा । । विभ्रती श्वेतरोमाङ्कं संध्येव शंशिनं नवम् ॥ ८३॥



#### भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथाद्पि। प्रस्नवेनाभिवर्षन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना॥८४॥

कोष्णेन किंचिदुण्णेन । 'कवं चोष्णे' इति चकागत्कादेशः । अवभृथाद्य्यवभृथस्ना-नादिष मध्येन पवित्रेण । 'पूर्त पवित्रं मध्यं च' इत्यमरः । वत्सस्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रव-तिना प्रवहता प्रस्नवेन क्षीराभिस्यन्दनेन भुवमभिवर्षन्ती सिश्चन्ती । कुण्डमिवोध आपीनं यस्याः सा कुण्डोध्नी । ऊधस्तु क्लीवमापीनम्' इत्यमरः । 'ऊधसोऽनङ्' इत्यनङादेशः । 'वहुत्रीहेरूधसो डीष्' इति डीष् ॥

#### रजःकणैः खुरोद्धृतैः स्पृशद्धिगात्रमन्तिकात् । तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमाद्धाना महीक्षितः ॥ ८५ ॥

खरोद्ध्तैरिन्तकात्समीपं गात्रं स्प्रशिद्धः । 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इति चकारा-त्पत्रमी । रजसां कणेः । महीं क्षियत ईष्ट इति महीक्षित्तस्य । तीर्थाभिषेकेण जातां तीर्था-भिषेकजाम् । छुद्धिमादथाना कुर्वाणा । एतेन वायव्यं स्नानमुक्तम् । उक्तं च मनुना-'आग्नेयं अस्मना स्नानमवगाद्यं तु वारुणम् । आपोहिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥' इति ॥

#### तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तक्षस्तपोनिधिः। याज्यमाशंसितावन्ध्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत्॥ ८६॥

निमित्तज्ञः शकुनज्ञस्तपोनिधिर्वशिष्ठः । पुण्यं दर्शनं यस्यास्तां तां धेनुं दृष्ट्वा । आशं-सितं मनोरयः । नपुंसके भावे क्तः । तत्रावन्ध्यं सफलं प्रार्थनं यस्य स तम् । अवन्ध्य-मनोरथमित्यर्थः । याजयितुं योग्यं याज्यं पार्थियं पुनरव्रवीत् ॥

#### अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः। उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्॥ ८७॥

हे राजन्, आत्मनः कार्यस्य सिद्धिमदूरवर्तिनीं शीघ्रभाविनीं विगणय विद्धि । यय-स्मात्कारणात्कल्याणी मङ्गलमूर्तिः । 'बह्वादिभ्यश्च' इति डीप् । इयं धेनुनीम्नि कीर्तिते कथिते सत्येवोपस्थिता ॥

#### वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम्। विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि॥ ८८॥

वने भवं वन्यं कन्दमूलादिकं वृत्तिराहारो यस्य तथाभूतः सन् । इमां गां राश्वत्सदा । आ प्रसादादिवच्छेदेनेत्यर्थः । आत्मनस्तव कर्तुः अनुगमनेनानुसरणेन । अभ्यसनेनानु-ष्ठातुरभ्यासेन विद्यामिव । प्रसादिवतुं प्रसन्नां कर्तुमहिसि ॥

गवानुसरणप्रकारमाह-

प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः। निषण्णायां निषीदास्यां पीतामभूसि पिवेरपः॥ ८९॥

अस्यां निन्दन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः प्रयाहि । 'समवप्रविभ्यः स्थः' इत्यात्मनेपदम्। स्थितायां निवृत्तगतिकायां स्थितिमाचरेः स्थिति कुरु।तिष्ठेत्यर्थः। निषण्णायामुपविष्ठायां निषीदोपविश। विध्यर्थे लोट्। पीतमम्भो यया तस्यां पीताम्भसि सत्यामपः पिवैः पिव ॥

## वधूर्भक्तिमती चैनामर्चितामा तपोवनात्। प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्रजेद्पि॥ ९०॥

वधूर्जीया च भक्तिमती प्रयता सती गन्धादिभिरचितामेनां गां प्रातरा तपोवनात्। आङ् मर्यादायाम् । पदद्वयं चैतत् । अन्वेत्वनुगच्छतु । सायमपि प्रत्युद्रजेत्प्रत्युद्रच्छेत् । विध्यर्थे लिङ् ॥

#### इत्या प्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव। अविघ्रमस्तु ते स्थयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम् ॥ ९१ ॥

इल्पनेन प्रकारेण त्वमा प्रमादात्प्रसादपर्यन्तम् । 'आङ् मर्यादाभिविध्योः' इल्पस्य वैभा-षिकत्वादस्मासत्वम् । अस्या धेनोः परिचर्यापरः शुश्रुषापरो भव । ते तवाविघ्नं वि-इस्याभावोऽस्तु । 'अव्ययं विभक्ति-' इत्यादिनार्थाभावेऽव्ययीभावः । पितेव पुत्रिणां सत्पुत्रवताम् । प्रशंसायामिनिप्रत्ययः । धुर्यप्रे स्थेयास्तिष्टेः । आशीरर्थे लिङ् । 'एर्लिडि' इत्याकारस्यैकारादेश: । त्वत्सदशो भवत्पुत्रोऽस्त्वित भाव: ॥

#### तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः। आदेशं देशकालकः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ९२ ॥

देशकालज्ञः । देशोऽप्रिसंनिधिः, कालोऽप्रिहोत्रावसानसमयः । विशिष्टदेशकालो-त्पन्नमार्षे ज्ञानमव्याहतमिति जानन् । अत एव प्रीतिमाञ्शिष्योऽन्तेवासी राजा सप-रित्रहः सपत्नीकः । 'पत्नीपरिजनादानमृलशापाः परित्रहाः' इत्यमरः । आनतो विनय-नम्रः सन् । शासितुर्गुरोरादेशमाज्ञां तथेति प्रतिज्ञपाह स्वीचकार ॥

#### अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशांपतिम्। सुनुः सुनृतवाक्स्युविसस्त्रोदितश्रियम्॥ ९३॥

अथ प्रदोषे रात्रौ दोषज्ञो विद्वान् । 'विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः' इत्यमरः । सूनृतवाञ्म-त्यप्रियवाक् । 'प्रियं सत्यं च स्तृतम्' इति हलायुधः । स्टुः सूनुर्वह्मपुत्रो मुनिः । अ-नेन प्रकृतकार्यनिर्वाहकत्वं सूचयति । उदितिश्रियं विशांपति मनुजेश्वरम् । द्वौ विशौ वैश्यमनुजी' इल्पमरः । संवेशाय निद्राये । 'स्यानिद्रा शयनं स्वापः स्वपः संवेश इत्यपि' इलमरः । विससर्जाज्ञापयामास ॥

#### सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः। कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्॥ ९४॥

कल्पविद्रतप्रयोगाभिज्ञो सुनिः । तपःसिद्धौ सल्यामपि । तपसैव राजयोग्याहारसं-पादनसामथ्यें सखपीखर्थः । नियमापेक्षया तदाप्रभृत्येव व्रतचर्याप्रेक्षया । अस्य राज्ञो वन्यामेव । संविधीयतेऽनयेति संविधाम्। कुशादिशयनसामग्रीम्। 'आतश्रोपसर्गे' इति क-त्रत्यः। 'अकर्तरि च कारके संशायाम्' इति कर्माधर्थत्वम्। कल्पयामास संपादयामास ॥

तः

पर

त्तार नार

शि:

द्वितीयः सर्गः । २० ४ १ (२१)
१० निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य प्रयतपरित्रहद्वितीयः ।
तिच्छप्याध्ययनिवेदितावसानां निर्मार्थः ३३,२६७
संविष्टः कुशशायने निशां निनाय ॥ ९५ ॥ ३३,२६७

स राजा कुलपतिना मुनिकुलेश्वरेण विशिष्ठेन निर्दिष्टां पर्णशालामध्यास्याधिष्टाय । तस्यामिष्टिशनं कृत्वेव्यर्थः । 'अधिशीङ्—' इत्यादिनाधारस्य कर्मत्वम् । कर्मणि द्वि-तीया । प्रयतो नियतः परिम्रहः पत्नी द्विनीयो यस्येति स तथोक्तः । कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन् । तस्य विशिष्टस्य शिष्याणामध्ययनेनापररात्रे वेदपाठेन निविदित्मव-सानं यस्यास्तां निशां निनाय गमयामास । अपररात्रेऽध्ययने मनुः—'निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्माधीस्य पुनः स्वपेत्'। 'न चापररात्रमधीस्य पुनः स्वपेत्' इति गौत-मथ । प्रहर्षिणीवृत्तमेतत् । तदुक्तम्—'म्रो ज्रौ गिब्रदशयितः प्रहर्षिणीयम्'॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनायपुरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये विशिष्ठाश्रमाभिगमनो नाम प्रथमः सर्गः ॥

# द्वितीयः सर्गः।

आशासु राशीभवदङ्गवल्लीभासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम्। मन्दस्मितैर्निन्दतशारदेन्दुं वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि त्वाम्॥

#### अथ प्रजानामिधपः प्रभाते जायाप्रतिप्राहितगन्धमाल्याम् । वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुसृषेर्भुमोच ॥ १ ॥

अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः प्रजानामधिपः प्रजेश्वरः प्रभाते प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया। प्रतिप्राहियत्र्या। प्रतिप्राहिते स्वीकारिते गन्धमाल्ये यया सा जायाप्रतिप्राहितगन्धमाल्या। तां तथोक्ताम्। पीतं पानमस्यास्तीति पीतः। पीतवानित्धर्थः। 'अर्शआदिभ्योऽच्' इत्यच्प्रत्ययः। 'पीता गावो भुक्ता ब्राह्मणाः' इति महाभाष्ये दर्शनात्। पीतः प्रतिबद्धो वत्सो यस्यास्तामृषेधंनुं वनाय वनं गन्तुम्। 'क्रियार्थोपपद—' इत्यादिना चनुर्थो। मुमोच मुक्तवान्। जायापदसामर्थ्योत्सुदक्षिणायाः पुत्रज्ञननयोग्यत्वमनुसंधेन्यम्। तथाहि श्रुतिः—'पितर्जायां प्रविश्वति गर्भो भूत्वेह मातरम्। तस्यां पुनर्नवो भूता दशमे मासि जायते। तजाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः॥' इति। यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ताकीर्तिलोभादाजानहें गोरक्षणे प्रवृत्त इति गम्यते। अस्मन्तर्ये वृत्तमुपजातिः—'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयानुपजातयस्ताः' इति॥

तस्याः खुरन्यासपवित्रपासुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया। मार्ग मगुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्॥२॥

पांसवो दोषा आसां सन्तीति पांसुलाः खैरिण्यः । 'खैरिणी पांसुला' इलमरः । 'सिध्मा-दिभ्यश्च' इति लच्प्रत्ययः । अपांसुलानां पतिव्रतानां धुर्यभे कीर्तनीया परिगणनीया मनुष्ये-श्वरधर्मपत्नी । खुरन्यासैः पवित्राः पांसवो यस्य तम् । 'रेणुर्द्वयोः क्रियां धृ्लिः पांसुनी 0

fi

न द्वयो रजः' इत्यमरः । तस्या धेनोर्मार्गम् । स्मृतिर्मन्वादिवाक्यं श्रुतेवेदवाक्यस्या-र्थमभिधेयमिव । अन्वगच्छदनुसृतवती च । यथा स्मृतिः श्रुतिक्षुण्णमेवार्थमनुसरित तथा सापि गोखुरक्षुण्णमेव मार्गमनुससारेत्यर्थः । धर्मपत्नीत्यत्राश्वधासादिवत्ताद्थ्यें षष्टीसमासः प्रकृतिविकाराभावात् । पांसुलपथप्रवृत्ताबृष्यपांसुलानामिति विरोधालंकारो ध्वन्यते ॥

# निवर्त्य राजा दियतां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरिभर्यशोभिः। पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम् ॥ ३॥

द्यालुः कारुणिकः । 'स्याद्यालुः कारुणिकः' इत्यारः । 'स्पृहिणृहि-' इत्यादि-नालुच्य्रत्ययः । यशोभिः सुरिभर्मनोज्ञः । 'सुरिभः स्यान्मनोज्ञेऽपि' इति विश्वः । राजा तां दियतां निवर्स्य सौरमेयीं कामधेनुसुतां निन्दिनीम् । धरन्तीति धराः । पचा-यच् । पयसां धराः पयोधराः स्तनाः । 'श्लीस्तनाव्दौ पयोधरौ' इत्यमरः । अपयोधराः पयोधराः संपद्यमानाः पयोधरीभूताः । अभूततद्भावे च्विः । 'कुगतिप्रादयः' इति स-मासः । पयोधरीभूताश्चत्वारः समुद्रा यस्यास्ताम् । 'अनेकमन्यपदाधे' इत्यनेकपदार्थयह-णसामर्थ्यात्रिपदो बहुत्रीहिः । गोरूपधरामुर्वोमिव । जुगोप ररक्ष । भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररक्षेति भावः । धेनुपक्षे पयसा दुग्धेनाधरीभूताश्चत्वारः समुद्रा यस्याः सा तथोक्ताम् । दुग्धितरस्कृतसागरामित्यर्थः ॥

## व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायिवर्गः। न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रस्तिः॥ ४॥

त्रताय थेनोरनुचरेण । न तु जीवनायेति भावः । तेन दिलीपेन शेषोऽविशिष्टोऽप्यनु-यायिवर्गोऽनुचरवर्गो न्येषिष निवर्तितः । शेषत्वं सुदक्षिणापेक्षया । कथं तर्ह्यात्मरक्षण-मत आह न चेति । तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा चान्यतः पुरुषान्तरात्र । कुतः । हि यस्मात्कारणान्मनोः । प्रसूयत इति प्रसूतिः संततिः स्ववीर्येगुप्ता स्ववीर्येणेव रक्षिता । नहि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः ॥

आस्वाद्वद्भिः कवळस्तृणानां कण्ड्यनैर्दशनिवारणैश्च।

अव्याहतैः स्वैरगतैः स तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् ॥५॥
सम्नाण्मण्डलेश्वरः । 'येनेष्टं राजसूयेन मण्डलसेश्वरश्च यः । शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः
स सम्राट्' इत्यमरः । स राजा । आस्वादवद्भी रसवद्भिः । स्वादयुक्तेरित्वर्थः । तृणानां
कवलैर्प्रासेः । 'प्रासस्तु कवलार्थकः' इत्यमरः । कण्ड्यनैः खर्जनेः । दंशानां वनमिक्षकाणां निवारणैः । 'दंशस्तु वनमिक्षका' इत्यमरः । अव्याहतैरप्रतिहतैः स्वैरगतैः स्वच्छन्दगमनैश्च । तस्या धेन्ताः समाराधनतत्परः शुश्रूषासक्तोऽभूत् । तदेव परं प्रधानं
यस्यति तत्परः । 'तत्परौ प्रसितासक्तौ' इत्यमरः ॥

#### स्थितः स्थितामुच्चितः प्रयातां निषेदुषीमासनवन्धधीरः। जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्॥ ६॥

भूपतिस्तां गां स्थितां सतीं स्थितः सन् । स्थितिरूर्ध्वावस्थानम् । प्रयातां प्रस्थिता-मुचिलितः प्रस्थितः । निषेदुषीं निषण्णाम् । उपविष्टामित्यर्थः । 'भाषायां सदवसश्रुवः' इति क्रमुप्रत्ययः । 'उगितश्च' इति ङीप् । आसनवन्ध उपवेशने धीरः स्थितः । उप- विष्टः सन्नित्यर्थः । जलमाददानां पिवन्तीं जलाभिलाषी । पिवन्नित्यर्थः । इत्यं छायेवा-न्वगच्छदनुस्तवान् ॥

#### स न्यस्तिचहामि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुमितां द्धानः । आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्भदावस्य इव द्विपेन्द्रः॥ ७॥

न्यस्तानि परिहृतानि चिहानि छत्रचामरादीनि यस्यास्तां तथाभूतामपि तेजोविशेषेण प्रभावातिशयेनानुमिताम् । सर्वथा राजैवायं भवेदित्यूहितां राजलक्ष्मीं दधानः स राजा। अनाविष्कृतदानराजिविहिरप्रकटितमदरेखः । अन्तर्गता मदावस्था यस्य सोऽन्तर्भदावस्थः। तथाभूतो द्विपेन्द्र इव । आसीत् ॥

#### ळताप्रतानोद्रथितैः स केशैरधिज्यधन्वा विचचार दावम्। रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान्विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्॥८॥

लतानां वल्लीनां प्रतानैः कुटिलतन्तुभिरुद्रथिता उन्नमध्य प्रथिता ये केशास्तैरुपलक्षिन तः । 'इत्थंभूतलक्षणे' इति तृतीया । स राजा । अधिज्यमारोपितमौर्वीकं धर्जुर्यस्य सो-ऽधिज्यधन्वा सन् । 'धनुपश्च' इत्यनङादेशः । मुनिहोमधेनो रक्षापदेशाद्रक्षणव्याजात् । वन्यान्वने भवान्दुष्टसत्त्वान्दुष्टजन्तून् । 'द्रव्यामुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु' इत्य-मरः । विनेष्यिञ्शिक्षयिष्यन्तिव । दावं वनम् । 'वने च वनवह्रौ च दवो दाव इहेष्यते' इति यादवः । विचचार । वने चचारेत्वर्थः । 'देशकालाध्वगन्तव्यः कर्मसंज्ञाह्यकर्मणाम्' इति दावस्य कर्मलम् ॥

'विस्तृष्ट-' इत्यादिभिः षड्भिः श्लोकैस्तस्य महामहिमतया हुमादयोऽपि राजोपचारं चकुरित्याह—

#### विस्रष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वदुमाः पाशसृता समस्य । उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावैः॥९॥

विस्रष्टाः पार्श्वानुचराः पार्श्ववर्तिनो जना येन तस्य । पाशभृता वरुणेन समस्य तु-त्यस्य । 'प्रचेता वरुणः पाशी' इत्यमरः । अनुभावोऽनेन सूचितः। तस्य राज्ञः पार्श्वयो-र्द्रुमाः । उन्मदानामुत्कटमदानां वयसां खगानाम् । 'खगवाल्यादिनोर्वयः' इस्यमरः । विरावैः शब्दैः । आलोकस्य शब्दं वाचकमालोकयेति शब्दम् । जयशब्दमिस्यर्थः । 'आलोको जयशब्दः स्यात्' इति विश्वः । उदीरयामासुरिवावदित्तव । इत्युत्प्रेक्षा ॥

#### मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादिभवर्तमानम्। अवाकिरन्बाललताः प्रस्तैराचारलाजैरिव पौरकन्याः॥१०॥

मरुत्रयुक्ता वायुना प्रेरिता वाळळता आरात्समीपेऽभिवर्तमानम् । 'आराद्र्रसमी-पयोः' इत्यमरः । मरुतो वायोः सखा मरुत्सखोऽग्निः । स इवामातीति मरुत्सखोभम् । 'आत्रश्चोपसों' इति कप्रत्ययः । अर्च्य पूज्यं तं दिलीपं प्रस्तैः पुष्पेः । पौरकन्याः पौराश्च ताः कन्या आचारार्थेळांजैराचारळाजैरिव । अवाकिरन् । तस्योपरि निक्षिप्तवस्य इत्यर्थः । सखा हि सखायमागृतमुपचरतीति भावः ॥

धनुर्भृतोऽप्यस्य द्यार्द्रभावमाख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः। विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥ ११॥ ि रि धनुर्भृतोऽप्यस्य राजः । एतेन भयसंभावना दार्शता । तथापि विशङ्क्षीनभीकैरन्तःकरणैः कर्तृभिः । दयया ऋपारसेनाद्री भावोऽभिप्रायो यस्य तद्द्यार्द्रभावं तदाख्यातम् ।
दयार्द्रभावमेतदिखाख्यातमिखर्थः । 'भावः सत्त्वसभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्ममु' इखमरः ।
तथाविधं वपुविंकोकयन्त्यो हरिण्योऽक्ष्णां प्रकामविस्तारस्यात्यन्तविद्यालतायाः फलमापुः ।
'विमठं कलुषीभवच चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च' इति न्यायेन स्वान्तःकरणवृत्तिप्रामाण्यादेव विश्रव्धं ददशुरिखर्थः ॥

स कीचकैमाहतपूर्णरन्धेः कूजिद्धिरापादितवंशकृत्यम्। शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुचैरुद्रीयमानं वनदेवताभिः॥१२॥

स दिलीपो मारुतपूर्णरन्ध्रेः । अतएव कूजद्भिः खनद्भिः । कीचकैर्वेणुविशेषेः । 'वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये खनन्खनिलोद्धताः' इत्यमरः । वंशः सुषिरवाद्यविशेषः । 'वंशादिकं तु सुषिरम्' इत्यमरः । आपादितं संपादितं वंशस्य कृत्यं कार्यं यस्मिन्कर्मणितत्तथा । कुञ्जेषु लतागृहेषु । 'निकुञ्जकुञ्जो वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे' इत्यमरः ।वनदेवताभिरुद्दीयमानस्मैगीयमानं सं यशः शुश्राव श्रुतवान् ॥

पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणामनोकहाकस्पितपुष्पगन्धी। तमातपक्कान्तमनातपत्रमाचारपूतं पवनः सिषेवे॥ १३॥

गिरिषु निर्झराणां वारिप्रवाहाणाम् । 'वारिप्रवाहो निर्झरो झरः' इत्यमरः । तुषारैः सीकरैः। 'तुषारौ हिमसीकरौ' इति शाश्वतः । पृक्तः संपृक्तोऽनोकहानां वृक्षाणामाकम्पितानीषत्क-भिपतानि पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सोऽस्थास्तीत्याकम्पितपुष्पगन्धी । ईपत्कम्पितपुष्पगन्थ-वान् । एवं शीतो मन्दः सुरभिः पवनो वायुरनातपत्रं व्रतार्थं परिहृतच्छत्रम् । अतएवातप-क्षान्तमाचारेण पृतं शुद्धं तं नृपं सिषेवे । आचारपूतत्वात्स राजा जगत्पावनस्थापि सेव्य आसीदिति भावः ॥

शशाम वृष्ट्यापि विना दवाशिरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः। ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बवाधे,तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने॥ १४॥

गोप्तरि तस्मिन्राज्ञि वनं गाहमाने प्रविशति सित बृष्ट्या विनापि । दवाप्तिर्वनाग्निः । 'दवदावौ वनानले' इति हैमः । शशाम । फलानांपुष्पाणां च बृद्धिः । विशेष्यत इति विशेषा । अतिशयितासीत् । कर्मार्थे घञ्प्रत्ययः । सत्त्वेषु जन्तुषु मध्ये । 'यतश्च निर्धारणम्' इति सप्तमी । अधिकः प्रवलो व्याघ्रादिरूनं दुर्वलं हरिणादिकं न बवाधे ॥

संचारपूर्तानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निल्याय गन्तुम्। प्रचक्रमे पल्लवरागतास्रा, प्रभा पर्तक्रस्य मुनेश्च धेनुः॥१५॥

पळवस्य रागो वर्णः पळवरागः । 'रागोऽनुरक्तौ मात्सर्ये क्रेशादौ लोहितादिषु' इति शाश्वतः । स इव ताम्रा पळवरागताम्रा पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः । 'पतङ्गः पिक्ष-सूर्ययोः' इति शाश्वतः । मुनेर्थेनुश्च । दिगन्तराणि दिशामवकाशान् । 'अन्तरमवकाशाविषपरिधानान्तिधिमेदतादथ्यें' इत्यमरः । संचारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा दिनान्ते सायंकाले निलयायास्तमयाय । धेनुपक्ष आलयाय च । गन्तुं प्रचक्रमे ॥

fi F

0

f

#### तां देवतापित्रतिथिकियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः। वभौ च सा तेन सतां मतेन अद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना ॥ १६॥

मध्यमटोकपालो भूपालः । देवतापित्रतिथीनां किया यागश्राद्धदानानि ता एवार्थः प्रयोजनं यस्यास्तां धेनुमन्वगनुपदं ययौ । 'अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्लीवमव्ययम्' इत्यमरः । सतां मतेन सद्धिमीन्येन । 'गतिवुद्धि—' इत्यादिना वर्तमाने क्तः । 'क्तस्य च वर्तमाने' इति षष्टी । तेन राज्ञोपपन्ना युक्ता सा धेनुः । सतां मतेन विधिनानुष्टानेनोपपन्ना युक्ता साक्षात्प्रत्यक्षा श्रद्धास्तिक्यवुद्धिरिव । बभौ च ॥

#### स पल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि । ययो मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् १७

स राजा। पल्वलेभ्योऽल्पजलाशयेभ्य उत्तीर्णान निर्गतानि वराहाणां यूथानि कु-लानि येषु तानि। वहीं ण्येषां सन्तीति वहिंणा मयूराः। 'मयूरो वहिंणो वहीं' इत्यसरः। फलवहींभ्यामिनचप्रत्ययो वक्तव्यः। आवासग्रक्षाणामुन्मुखा वहिंणा येषु तानि इयामान्यमानानि वराह्वहिंणादिमलिनिम्ना स्यामानि। स्यामानि भवन्तीति स्यामायमानानि। 'लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्' इति क्यष्प्रत्ययः। 'वा क्यषः' इत्यात्मनेपदे शानच्। मु-गैरध्यासिता अधिष्ठिताः शाद्वला येषु तानि। शादाः शष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति शाद्वलाः शष्पस्यामदेश्याः। 'शाद्वलः शादहरिते' इत्यमरः। 'शादः कर्दमशष्पयोः' इति विश्वः। 'नडशादाइडूलच्' इति ड्वलच्प्रत्ययः। वनानि पश्यन्ययो ॥

#### आपीनभारोद्वहनप्रयत्नाद्गृष्टिर्गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः।

उभावलंचऋतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम् ॥ १८ ॥

गृष्टिः सक्तत्रसूता गोः । 'गृष्टिः सक्तत्रसूता गोः' इति हलायुधः । नरेन्द्रश्च । उभौ यथाक्रयम् । आपीनमूधः । 'ऊधस्तु क्षीवमापीनम्' इत्यमरः । आपीनस्य भारोद्वहने प्रयत्नात्प्रयासात् । वपुषो गुरुत्वादाधिक्याच । अश्विताभ्यां चारुभ्यां गताभ्यां गम-नाभ्यां तपोवनादावृत्तेः पन्थास्तं तपोवनावृत्तिपथम् । 'ऋक्प्ः-' इत्यादिना समासा-न्तोऽप्रत्ययः । अलंचऋतुभूषितवन्तौ ॥

#### विश्वाष्ट्रभेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनिता वनान्तात्। पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्किरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् ॥१९॥

विशिष्ठधेनोरनुयायिनमनुचरं वनान्तादावर्तमानं प्रत्यागतं तं दिलीपं विनता सुदक्षिणा निमेषेष्वलसा मन्दा पक्ष्मणां पिक्किथस्याः सा । निर्निमेषा सतीत्यर्थः । लोचनाभ्यां कर-णाभ्याम्। उपोषिताभ्यामिव। उपवासो भोजनिवृत्तिः। तद्वद्भयामिव। वसतेः कर्तरि कः। पपौ। यथोपोषितोऽतितृष्णया जलम्धिकं पुवति तद्वद्वितृष्णयाधिकं व्यलोक्यदित्यर्थः॥

#### पुरस्कृता वर्त्मनि पाथिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधर्मपत्न्या। तदन्तरे सा विरराज धेर्नुार्दनक्षपामध्यगतेव संध्या॥ २०॥

वर्त्मिन पाथिवेन प्रिथेच्या ईश्वरेण । 'तस्येश्वरः' इत्यञ्प्रत्ययः । पुरस्कृताप्रतः कृता । धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी । धर्मार्थपत्नीत्यर्थः । अश्वधासादिवत्तादर्थ्ये षष्ठीसमासः । पाथि-वस्य धर्मपत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनुस्तद्नतरे तयोर्दपत्योर्मध्ये । दिनक्षपयोदिनरात्र्योर्म-ध्यगता संध्येव । रराज ॥ 17 17

प्रदक्षिणीकृत्य प्रयस्तिनीं तां सुद्क्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्रङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिन्देः ॥२१॥ अक्षतानां पात्रेण सह वर्तते इति साक्षतपात्रौ हस्तौ यस्याः सा सुदक्षिणा पयस्तिनीं प्रशस्तिक्षीरों तां धेनुं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च । तस्या धेन्वा विशालं श्रङ्गान्तरं श्रङ्गम-ध्यम् । अर्थसिद्धेः कार्यसिद्धेर्द्वारं प्रवेशमार्गमिव । आनर्चार्चयामास । अर्चतेभीवादिकालिष्ट् ॥ १

वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यो प्रत्यत्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ । भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिहानि पुरःफलानि॥ २२॥

सा धेर्जुर्वत्सोत्सुकापि वत्स उत्किण्ठितापि स्तिमिता निश्चला सती सपर्यो पूजां प्रत्य-प्रहीदिति हेतोस्ता दंपती ननन्दतुः । पूजास्त्रीकारस्यानन्दहेतुत्वमाह—भक्त्येति । पू-ज्येष्वनुरागो भक्तिः । तयोपपन्नेषु युक्तेषु विषये तद्विधानाम् । तस्या धेन्वा विधेव विधा प्रकारो येषां तेषाम् । महतामित्यर्थः । प्रसादस्य चिह्नानि लिङ्गानि पूजास्त्रीका-रादीनि पुरःफलानि । पुरोगतानि प्रत्यासन्नानि फलानि येषां तानि हि । अविलिम्बत-फलसूचकलिङ्गदर्शनादानन्दो युज्यत इत्यर्थः ॥

गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधि दिलीपः। दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्णाम् ॥२३॥

भुजोच्छित्ररिपुर्दिलीपः सदारस्य दारैरहन्थत्या सह वर्तमानस्य गुरोः । उभयोरपीत्यर्थः। 'भार्या जायाथपुं भूम्नि दाराः' इत्यमरः । पादौ निपीढ्याभिवन्य । सांध्यं संध्यायां विहित्ं विधिमनुष्टानं च समाप्य । दोहावसाने निषण्णामासीनां दोग्ध्रीं दोहनशीलाम्। 'तृन्' इति तृन्प्रत्ययः । धेनुमेव पुनर्भेजे सेवितवान् । दोग्ध्रीमिति निरुपपदप्रयोगात्कामधेनुत्वं गम्यते ॥

ि तामन्तिकन्यस्तबिष्ठप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः। ऋमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्॥ २४॥

गोप्ता रक्षको गृहिणीसहायः पत्नीद्वितीयः सन् । उभावपीत्यर्थः । अन्तिके न्यस्ता वठयः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्तां तां पूर्वोक्तां निषण्णां धेनुमन्वास्यान्पविश्य क्रमेण सुप्तामन्वनन्तरं संविवेश सुष्वाप । प्रातः सुप्तोत्थितामन्दतिष्ठद्वत्थितवान् । अत्रानुश-व्येन धेनुराजव्यापारयोः पौर्वापर्यमुच्यते । क्रमशब्देन धेनुव्यापाराणामेव । इत्यपौनन्यत्यम् । 'क्रमप्रवचनीययुक्ते-' इति द्वितीया ॥

इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तः।
सप्त व्यतीयुद्धिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥२५॥
इत्यमनेन प्रकारेण प्रजार्थं संतानाय महिष्या सममभिषिक्तपरन्या सह। 'कृताभिकेका महिषी' इत्यमरः। व्रतं धारयतः। महनीया पूज्या कीर्तिर्यस्य तस्य। दीनानामुद्धरणं दैन्यविमोचनम्। तत्रोचितस्य परिचितस्य तस्य नृपस्य। त्रयो गुणा आवृत्तयो ।
येषां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि सप्त दिनान्येकविंशतिदिनानि व्यतीयुः॥

अन्येद्यरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। गङ्गाप्रपातान्तविरुद्धशुणं गौरीगुरोर्गहरमाविवेश॥ २६॥

अन्येद्युरन्यिसिन्दिने द्वाविशे दिने । 'सद्यःपरुत्परारि-' इत्यादिना निपातनाद-

द्वितीयः सर्गः।

दयः ॥' इत्यमरः । मुनिहोमधेतुः । आत्मानुचरस्य भावमभिप्रायं दृढभिक्तत्वम् । 'भा-वोऽभिप्राय आशयः' इति यादवः । जिज्ञासमाना ज्ञानुमिच्छन्ती । 'ज्ञाश्रुस्मृदशां सनः' दृद्धात्मनेपदे शानच् । प्रपतत्यस्मिन्निति प्रपातः पतनप्रदेशः । गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूढानि जातानि शष्पाणि वालतृणानि यस्मिसत् । 'शष्पं वालतृणं घासः' इत्यमरः । गौरीगुरोः पार्वतीपिनुर्गह्नरं गुह्ममाविवेश ॥

सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्त्रेरित्यद्विशोभाप्रहितेक्षणेन । अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥ २७ ॥ सा धेर्नुहिंसैर्व्याघ्रादिभिर्मनसापि दुष्प्रधर्षा दुर्धपेति हेतोरद्विशोभायां प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना नृपेणालक्षितमभ्युत्पतनमाभिमुख्येनोत्पतनं यस्य स सिंहस्तां धेर्नु प्रसह्य हठात् । 'प्रसह्य तु हठार्थकम्' इत्यमरः । चकर्ष । किलेखलीके ॥

तदीयमाकन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्घम्।

रिमिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् ॥२८॥ गुहानिबद्धेन प्रतिबद्धेन प्रतिश्विना दीर्घम् । तस्या इदं तदीयम् । आक्रन्दितमार्ते-घोषणम् । आर्तेष्वापत्रेषु साधोद्दितकारिणो नृपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिम् । रिहमषु प्रयन्तेषु । 'किरणप्रयहौ रश्मी' इत्यमरः । आदायेव गृहीत्वेव । निवर्तयामास ॥

स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श।

अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोभ्रदुमं सानुमतः प्रफुल्लम् ॥२९॥ धनुर्धरः स नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गिव तस्थिवासं स्थितम् । 'कसुश्च' इति कस्पुत्रयः । केसरिणं सिंहम् । सानुमतोऽद्रेः । धातोगारिकस्य विकारो धानुमयी । तस्यामधित्यकायामूर्ध्वभूमो । 'उपलकाद्रेरासन्ना भूमिक्ध्वमिधित्यका' इत्यमरः । 'उपिष्मियां त्यकनासन्नाक्छयोः' इति त्यकन्प्रत्ययः । प्रफुल्लो विकसितस्तम् । 'फुल्ल विकसने' इति धातोः पचायच् । 'प्रफुल्तम्' इति तकारपाठे 'जिफला विश्वरणे' इति धातोः कर्तिरि कः 'उत्परस्यातः' इत्युकारादेशः । लोधाल्यं दुमिव । ददर्श ॥

ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य रारं रारण्यः।

त्राताभिषद्गो नृपतिर्निषद्गादुद्धर्तुमैच्छत्प्रसभोदृतारिः॥ ३०॥

ततः सिंहदर्शनान-तरं मृगेन्द्रगामी सिंहगामी । शरणं रक्षणम् । 'शरणं गृहरक्षित्रोः' इत्यमरः । 'शरणं रक्षणे गृहे' इति यादवः । शरणे साधुः शरण्यः । 'तत्र साधुः' इति यादवः । शरणे साधुः शरण्यः । 'तत्र साधुः' इति यादवः । शरणे साधुः शरण्यः । 'तत्र साधुः' इति यद्यत्यः । प्रसमेन बलात्कारेणोद्धृता अरयो येन स नृपती राजा जाताभिषङ्गो जातप-राभवः सन् । 'अभिषङ्गः पराभवः' इत्यमरः । वध्यत्य वधार्हस्य । 'दण्डादिभ्यो यः' इति यप्रत्ययः । मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गान्णीरात् । 'तूणोपासङ्गत्णीरनिषङ्गा इषुधि-द्वेयोः' इत्यमरः । शरमुद्धर्तुभैच्छत् ॥

वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्गपत्रे । सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ग एव चित्रापितारम्भ इवावतस्य ॥३१॥

प्रहर्नुस्तस्य वामेतरो दक्षिणः करः । नखप्रभाभिर्भृषितानि विच्छुरितानि कङ्कस्य पक्षि-विशेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन् । 'कङ्कः पक्षिविशेषे स्याद्भुप्ताकारे युधिष्ठिरे' इति विश्वः । 'कङ्कस्तु कर्कटः' इति यादवः। साम्रकस्य पुङ्क एव कर्तर्याख्ये मूलप्रदेशे। 'कर्तरी पुङ्के' इति यादवः। सक्ताङ्गिलेः सन्। चित्रापितारम्भश्चित्रलिखितशरोद्धरणोद्योग इव । अवतस्थे ॥ बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशक्तिः।
राजा स्रतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगीव मन्त्रीषधिरुद्धवीर्यः॥३२॥

बाह्नोः प्रतिष्ठम्भेन प्रतिवन्धेन । 'प्रतिवन्धः प्रतिष्ठम्भः' इत्यमरः । वितृद्धमन्युः प्र-तृद्धरोषो राजा । मन्त्रौषधिभ्यां रुद्धवीर्यः प्रतिवद्धशक्तिभीगी सर्प इत । 'भोगी राज-भुजंगयोः' इति शाश्वतः । अभ्यर्णमन्तिकम् । 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यप्रा अप्यभितो-ऽव्ययम्' इत्यमरः । आगस्कृतमपराधकारिणमस्पृशद्भिः खतेजोभिरन्तरदद्यत । 'अधि-क्षेपायसहनं तेजः प्राणात्ययेष्विप' इति यादवः ॥

तमार्यगृहां निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्। विस्माययन्विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्त्वं निजगाद सिंहः३३

निगृहीता पीडिता धेनुर्येन स सिंहः। आर्याणां सतां गृद्धं पक्ष्यम्। 'पदास्वैरिवाह्यापक्ष्येषु च' इति क्यप्। मनुवंशस्य केतुं चिह्नं केतुवद्वचावर्तकम् । सिंह इवोहसत्त्वो महावलस्तम्। आत्मनो वृत्तौ बाहुस्तम्भरूपे व्यापारेऽभूतपूर्वत्वाद्विस्मितम्। कर्तरि
क्तः। तं दिलीपं मनुष्यवाचा करणेन पुनर्विस्माययन्विस्मयमाश्चर्ये प्रापयित्रजगाद। 'स्मिङ्
ईषद्धसने' इति धातोणिचि वृद्धावायादेशे शतृप्रत्यये च सित विस्माययित्रिति रूपं सिद्धम्।
'विस्मापयन्' इति पाठे. पुगागममात्रं वक्तव्यम्। तच्च 'नित्यं स्मयतेः' इति हेतुभयविवक्षायामेवेति 'भीस्म्योहेतुभये' इत्यात्मनेपदे विस्मापयमान इति स्यात्। तस्मान्मनुष्यवाचा विस्माययित्रिति रूपं सिद्धम्। करणविवक्षायां न कश्चिद्दोषः॥

अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। न पादपोनमुलनशक्ति रंहः शिलोचये मूर्छति मारुतस्य॥ ३४॥

हे महीपाल, तव श्रमेणालम् । साध्याभावाच्छ्रमो न कर्तव्य इत्यर्थः । अत्र गम्यमान-साधनिकयापेक्षया श्रमस्य करणत्वानृतीया । उक्तं च न्यासोद्द्योते—'न केवलं श्रूय-माणैव किया निमित्तं करणभावस्य । अपि तर्हि गम्यमानापि' इति । 'अलं भूषणपर्या-प्रिशक्तिवारणवाचकम्' इत्यमरः । इतोऽस्मिन्मिय । सार्वविभक्तिकस्तसिः । प्रयुक्तम-प्यस्तं यथा स्यात् । तथाहि । पादपोन्मूलने शक्तिर्यस्य तत्तथोक्तं मारुतस्य रहो वेगः शिलोचये पर्वते न मूर्छति न प्रसरित ॥

कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् । अवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् ॥ ३५॥

कैठास इव गौरः ग्रुअस्तम् । 'चामीकरं च ग्रुअं च गौरमाहुर्मनीषिणः' इति शा-श्वतः । वृषं वृषममारुरुक्षोरारोटुमिच्छोः । खस्योपिर पदं निक्षिप्य वृषमारोहतीत्यर्थः । अष्टी मूर्तयो यस्य स तस्याष्टमूर्तेः शिवस्य पादार्पणं पादन्यासस्तदेवानुग्रहः प्रसादस्तेन पूतं पृष्ठं यस्य तं तथोक्तं निकुम्भिमत्रं कुम्भोदरं नाम किंकरं मामवेहि विद्धि । 'पृथिवी सिळिलं तेजो वायुराकाशमेव च । सूर्याचन्द्रमसौ सोमयाजी चेत्यष्टमूर्तयः ॥' इति यादवः॥

अमुं पुरः परयसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तनिः सृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः॥ ३६॥
पुरोऽप्रतोऽमुं देवदारुं परयसि । इति काकुः । असौ देवदारुः । वृषभो ध्वजे यस्य
स तेन शिवेन पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः । अभूततद्भावे च्विः । यो देवदारुः स्कन्दस्य

र (a)

3

F

₹1

平

£3.

वि

बर सु

न

च्हे

ये

मातुर्गोर्था हेम्नः कुम्भ एव स्तनः । तस्मान्निः स्तानां पयसामम्बूनां रसज्ञः स्वादज्ञः । स्कन्दपक्षे हेमकुम्भ इव स्तन इति विम्रहः । पयसां क्षीराणाम् । 'पयः क्षीरं पयोऽम्बु 'च' इत्यमरः । स्कन्दसमानप्रेमास्पदमिति भावः ॥

#### कण्डूयमानेन कटं कदाचिद्धन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य । अथैनमद्रेस्तनया ग्रुशोच सेना<u>न्यमा</u>लीढमिवासुरास्त्रैः ॥ ३७ ॥

कदाचित्कटं कपोलं कण्डूयमानेन कर्षता । 'कण्ड्वादिभ्यो यक्' इति यक्। ततः शान-च्। वन्यद्विपेनास्य देवदारोस्त्वगुन्मिथता। अथाद्रेस्तनया गौरी। असुरास्त्रेरालीढं क्षतम्। सेनां नयतीति सेनानीः स्कन्दः। 'पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीः' इत्यमरः। 'सत्सू-द्विष-' इत्यादिना किप्। तमिव। एनं देवदारं छुशोच।

तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमूसिन्नहमद्भिक्कशौ।

व्यापारितः शूळभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्ववृत्ति ॥ ३८॥ तदा तत्कालः प्रभृतिरादियास्मिन्कर्मणि तत्तथा तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थं भयार्थं शूळभृता शिवेन । अङ्कं संमीपमागताः प्राप्ताः सत्त्वाः प्राणिनो वृत्तियास्मिस्तत् । 'अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिह्ने स्थानापराधयोः' इति केशवः । सिंहत्वं विधाय । अस्मिन्न-दिकुक्षो गुहायामहं व्यापारितो नियुक्तः ॥

तस्यालमेषा श्रुधितस्य तृस्यै प्रदिष्टकाला प्रमेश्वरेण। उपस्थिता शोणितपारणा में सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुधेव ॥ ३९॥

परमेश्वरेण प्रदिष्टी निर्दिष्टः कालो भोजनवेला यस्याः सोपस्थिता प्राप्तेषा गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य व्रतान्तभोजनम् । सुरिद्वणो राहोः । चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव । ख्रुधितस्य वुसुक्षितस्य तस्याङ्गागतसत्त्ववृत्तेमें मम सिंहस्य तृह्या अळं पर्याप्ता । 'नमःस्वस्ति—' इत्यादिना चतुर्थी ॥

स त्वं निवृतस्य विहाय लजां गुरोभेवान्दार्शतशिष्यभक्तिः। शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तैयशः शस्त्रभृतां क्षिणोति॥ ४०॥

स एवमुपायश्चन्यस्त्वं टजां विहाय निवर्तस्व । भवांस्त्व गुरोर्दशिता प्रकाशिता शिष्यस्य कर्तव्या भक्तिर्थेन स तथोक्तोऽस्ति । ननु गुरुधनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह—शस्त्रेणिति । यद्रक्ष्यं धनं शस्त्रेणायुधेन । 'शस्त्रमायुधलोहयोः' इत्यमरः । अशक्या रक्षा यस्य तदशक्यरक्षम् । रक्षितुमशक्यमित्यर्थः । तद्रक्ष्यं नष्टमपि शस्त्रभृतां यशो न क्षिणोति न हिनस्ति । अशक्यार्थेष्वप्रतिविधानं न दोषायेति भावः ॥ क

इति प्रगृत्सं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य । प्रताहतास्त्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥ ४१ ॥ पुरुषाणामधिराजो नृप इति प्रगत्मं मृगाधिराजस्य वचो निशम्य श्रुत्वा गिरिश्स्ये-श्रुरस्य प्रभावात्प्रत्याहतास्त्रः कुण्ठितास्त्रः सन्नात्मिन विषयेऽवज्ञामपमानं शिथिलीचकार । तत्याजेत्यर्थः । अवज्ञातोऽहमिति निवेदं न प्रापेत्यर्थः । समानेषु हि क्षत्रियाणामभि-मानः । न सर्वेश्वरं प्रतीति भावः ॥

प्रत्यव्रवीचैनमिषुप्रयोगे, तत्पूर्वभङ्गे वितथप्रयतः । जडीकृतस्त्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः ॥ ४२ ॥ स एव पूर्वः प्रथमो भङ्गः प्रतिबन्धो यस्य तस्मिस्तत्पूर्वभङ्ग इषुप्रयोगे वितथप्रयसो विफलप्रयासः । अत एव वज्रं कुलिशं मुमुक्षनमोक्तमिच्छन् । अम्बकं लोचनम् । 'दग्द-ष्टिनेञ्चलोचनचक्षुर्नयनाम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । त्रीण्यम्बकानि यस्य स त्र्यम्बको हरः । तस्य वीक्षणेन जडीकृतो निष्पन्दीकृतः । वज्रं पाणा यस्य स वज्रपाणि-रिन्दः । 'प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो भवत इति वक्तव्यम्' इति पाणेः सप्तम्यन्तस्योत्तरनिपातः । स इव स्थितो नृप एनं सिंहं प्रत्यत्रवीच । 'वाहुं सवज्रं शकस्य कुद्धस्यास्तम्भयत्प्रमुः' इति महाभारते ॥

संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यद्दं विवश्वः। अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान्भावमतोऽभिधास्ये॥ ४३॥

हे मृगेन्द्र, संरुद्धचेष्टस्य प्रतिबद्धव्यापारस्य मम तद्वचो वाक्यं कामं हासं परिहसनीयम् । यद्वचः 'स त्वं मरीयेन' (२ । ४५) इत्यादिकमहं विवक्षुर्वकुमिच्छुरस्मि । ताँहं तूणीं स्थीयतामित्याशङ्क्षयेश्वरिकंकरत्वात्सर्वज्ञं त्वां प्रति न हास्यमित्याह—अन्तरिति । हि
यतो भवान्प्राणभृतामन्तर्गतं हृद्गतं वाग्वत्त्या वहिरप्रकाशितमेव सर्वे भावं वेद वेत्ति । 'विदो
छटो वा' इति णलादेशः । अतोऽहमभिधास्ये वक्ष्यामि । वच इति प्रकृतं कर्म संवध्यते ।
अन्ये त्वीह्यवचनमाकर्ण्यासंभावितार्थमेतिदित्युपहसन्ति । अतस्तु मौनमेव भूषणम् । त्वं
तु वाङ्मनसयोरेकविध एवायमिति जानासि । अतोऽभिधास्ये यद्वचोऽहं विवक्षुरित्यर्थः ॥

मान्यः स मे स्थावरजंगमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः। गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेनश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्॥ ४४॥

प्रत्यवहारः प्रत्यः । स्थावराणां तस्त्रौलादीनां जंगमानां मनुष्यादीनां सर्गस्थिति-प्रत्यवहारेषु हेतुः स ईश्वरो मे मम मान्यः पूज्यः । अलङ्क्ष्यशासन इत्यर्थः । शासनं च 'सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति' (२ । ३८) इत्युक्तरूपम् । तिर्हि विमुज्य गम्यताम् । नेत्या-ह—पुरोरपीति । पुरस्तादमे नश्यदिदमाहिताम्नेर्गुरोधनमपि गोरूपमनुपेक्षणीयम् । आहितामेरिति विशेषणेनानुपेक्षाकारणं हविःसाधनत्वं सूचयति ॥

स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निर्वर्तियतुं प्रसीद् । दिनावसानोत्सुकवालवत्सा विस्तुज्यतां धेनुरियं महर्षेः ॥ ४५ ॥

सोऽङ्कागतसत्त्ववृत्तिस्त्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य वृत्ति जीवनं निर्वर्तयितुं संपादयितुं प्रसीद । दिनावसान उत्सको माता समागमिष्यतीत्युत्कण्ठितो बालवत्सो यस्याः सा महर्षेरियं धेनुविस्रज्यताम् ॥

अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूषैः शकलानि कुर्वन् । भूयः स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किचिद्धिहस्यार्थपति बभाषे ॥ ४६॥

अय भूतश्वरस्य पार्श्ववर्त्यनुचरः स सिंहो गिरेर्गह्नराणां गुहानाम् । 'देवखातिबळे गुहा । गह्नरम्' इत्यमरः । अन्धकारं ध्वान्तं दंष्ट्रामयूखैः शकलानि खण्डानि कुर्वन् । निरस्यित्रत्यर्थः । किंचिद्विहस्यार्थपितं नृपं भूयो बभाषे । हासकारणम् 'अल्पस्य हेतो-र्वेहु हातुमिच्छन्' (२ । ४७) इति वक्ष्यमाणं द्रष्टव्यम् ॥

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । अल्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्॥४७॥

S E

म जिल्ला

वि तृ

क सा क

क्ष मा

एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभुत्वं खामित्वम् । नवं वयो यौवनम् । इदं कान्तं रम्यं वपुश्च । इत्येवं वहु । अल्पस्य हेतोरल्पेन कारणेन । अल्पफठायेत्वर्थः । 'पष्ठी हेतुप्रयोगे' इन् ति षष्ठी । हातुं त्यक्तमिच्छंस्त्वं विचारे कार्याकार्यविमर्शे मूढो मूखों मे मम प्रतिमासि ॥

भूतानुकस्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्सिस्तिमती त्वदन्ते। जीवन्पुनः शश्वदुपप्रवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि॥ ४८॥

तव भूतेष्वनुक्रम्पा कृपा चेत्। 'कृपा दयानुकम्पा स्यात्' इत्यमरः। कृपेव वर्तते चेदित्यर्थः। तर्हि त्वदन्ते तव नाशे सतीयमेका गौः। स्वित्त क्षेममस्या अस्तीति स्वित्तिमती। भवेत्। जीवेदित्यर्थः। 'स्वस्त्याशीःक्षेमपुण्यादौ' इत्यमरः। हे प्रजानाथ, जीवन्पुनः पितेव प्रजा उपप्रवेभयो विवेभयः शश्वत्त्वदा। 'पुनःसहार्थयोः शश्वत्' इत्यमरः। पासि रक्षसि। स्वप्राणव्ययेनैकथेनुरक्षणाद्वरं जीवितेनैव शश्वदित्वलजगत्राणमित्यर्थः॥

न धर्मलोपादियं प्रवृत्तिः, किं तु गुरुभयादिखत आह—

अथैकधेनोरपराधचण्डाद्वरोः कृशानुप्रतिमाद्विभेषि ।

राक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोधीः ४९ अथेति पक्षान्तरे । अथवा । एकैव धेर्नुथस्य तस्मात् । अयं कोपकारणोपन्यास इति ज्ञेयम् । अत एवापराधे गवोपेक्षाळक्षणे सित चण्डादितकोपनात् । 'चण्डस्लस्यन्तको-पनः' इस्पमरः । अत एव कृशानुः प्रतिमोपमा यस्य तस्मादिप्तकल्पाद्धरोविभिषि । इति काकुः । 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' इस्पपादानात्पद्ममी । अल्पवित्तस्य धनहानिरतिदुःसहेति भावः । अस्य गुरोर्भन्युः कोधः । 'मन्युर्देन्ये कतौ कृधि' इस्पमरः । घटा इवोधांसि यासां ता घटोष्टीः । 'ऊधसोऽनङ्' इस्पन्डादेशः । 'बहुत्रीहेरूधसो ङीष्' इति ङीष् । कोटिशो गाः स्पर्शयता प्रतिपादयता । 'विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्' इस्पमरः । भवता विनेतुमपनेतुं शक्यः ॥

तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोकारमूर्जस्वलमात्मदेहम्। त्यानि महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नसृद्धं हि राज्यं पद्मैन्द्रमाहुः ॥ ५०॥

तत्तस्मात्कारणात्कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम् । कर्मणि षष्ठी । उजीं बलमस्यास्ती-त्यूर्जस्वलम् । 'ज्योत्क्षातिमसा—' इत्यादिना वलच्प्रत्ययान्तो निपातः । आत्मदेहं रक्ष । ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गहानिः स्यात् । नेत्याह—महीतलेति । ऋदं समृदं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रेण भूतलसंबन्धमात्रेण भिन्नमैन्द्रमिद्रसंबन्धि पदं स्थानमाहुः । स्वर्गन्न भिन्नते इत्यर्थः ॥

एतावदुक्त्वा विरते मुगेन्द्रे प्रतिखनेनास्य गुहागतेन ।

शिलोचयोऽपि क्षितिपालमुचैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥ ५१ ॥
मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य सिंहस्य प्रतिस्वनेन शिलोचयः शैलोऽपि प्रीत्या तमेवार्थ क्षितिपालमुचैरभाषतेव । इत्युत्प्रेक्षा । भाषिरयं ब्रुविसमानार्थलाद्धिकर्मकः । ब्रुविस्तु द्विकर्मकेषु पठितः । तदुक्तम्—'दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचित्रामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । ब्रुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ॥' इति ॥

निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । धेन्वा तद्ध्यासितकातुराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां द्यालुः॥५२॥ देवानुचरस्येश्वरिकंकरस्य सिंहस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच। किंभूतः सन् । तेन सिंहेन यदध्यासितं व्याक्रमणम् । नपुंसके भावे क्तः । तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । 'बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्' इति षच् । 'षिद्गौरादिभ्यश्व' । इति ङीष् । किं वा वक्ष्यतीति भीत्यैवं स्थितयेत्यर्थः । धेन्वा निरीक्ष्यमाणः । अत एव सुतरां दयाद्यः सन् । सुतरामित्यत्र 'द्विचचनविभज्य-' इत्यादिना सुशब्दात्तरप् । 'किमे-क्तिङव्यय-' इत्यादिनाम्प्रत्ययः । 'तिद्वितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यव्ययसंज्ञा॥

किमुवाचेत्याह—

स्रतात्किल त्रायत इत्युद्गः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। अस्ति राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा ॥ ५३ ॥

sial pounding

'क्षणु हिंसायाम् इति धातोः संपदादित्वातिक्ष् । 'गमादीनाम्' इति वक्तव्यादनुनासिकलोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं सिद्धम् । क्षतो नाशात्रायत इति क्षत्रः । सुपीति
योगविभागातः । तामेतां व्युत्पत्तिं किष्रपर्यतोऽनुक्तामिति—क्षतादित्यादिना । उद्य
उन्नतः क्षत्रस्य क्षत्रवर्णस्य शब्दो वाचकः । क्षत्रशब्द इत्यर्थः । क्षतात्रायत इति व्युत्पत्या सुत्रनेषु रूढः किल प्रसिद्धः खलु । नाश्वकर्णादिवत्केवल्रूढः । किंतु पङ्कजादिवद्योगरूढ इत्यर्थः । ततः किमित्यत आह—तस्य क्षत्रशब्दस्य विपरीतवृत्तीर्वरुद्धव्यापारस्य
क्षतस्राणमञ्जर्वतः पुंसो राज्येन किम् । उपकोशमलीमसीनिन्दामिलनैः । 'उपकोशो
ज्रिपुप्ता च कुत्सा निन्दा च गईणे' इत्यमरः । 'ज्योत्स्रातिमसा—' इत्यादिना मलीमसशब्दो निपातितः । 'मलीमसं तु मलिनं कच्चां मलदूषितम्' इत्यमरः । तैः प्राणैर्वा किम्।
निन्दितस्य सर्व व्यर्थमित्यर्थः । एतेन 'एकातपत्रम्' (२।४७) इत्यादिना श्लोकद्वयेनोक्तं
प्रत्युक्तमिति वेदितव्यम् ॥

'अयैकघेनोः' (२। ४,९) इत्यूत्रोत्तरमाह-

कथं नु शक्योऽनुनयो महंषेंविश्राणनाच्चान्यपयस्त्रिनीनाम्। इमामनुनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम् ॥ ५४ ॥

अनुनयः क्रोधापनयः। चकारो वाकारार्थः। महप्रेरनुनयो वान्यासां पयस्विनीनां दो-ग्र्योणां गवां विश्राणनादानात्। 'त्यागो वितरणं दानमुत्सर्जनविसर्जने। विश्राणनं वितर-णम्' इत्यमरः। कथं नु शक्यः। न शक्य इत्यर्थः। अत्र हेतुमाह—इमां गां सुरभेः काम-धेनोः। 'पश्चमी विभक्ते' इति पश्चमी। अनूनामन्यूनामवेहि जानीहि। तार्हे कथमस्याः प-रिभवोऽभृदित्याह—कद्रौजसेति। अस्यां गवि त्वया कत्री प्रहृतं तु प्रहारस्तु। नपुंसके भावे क्तः। रुद्रौजसेश्वरसामथ्येन। नतु स्वयमित्यर्थः। 'सप्तम्यधिकरणे च' इति सप्तमी।।

ताई कि चिकीर्षितमिखत्राह—

सेयं स्वदेहार्पणिनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचियतुं भवतः। न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः॥ ५५॥

सेयं गौर्मया निष्कीयते प्रताहियतेऽनेन परगृहीतिमिति निष्कयः प्रतिशीर्षकम्। 'एरच्' इखच्प्रख्यः । खदेहार्पणमेव निष्कयस्तेन भवत्तस्त्वतः । पश्चम्यास्तिस्त्। मोच-यितुं न्याय्या न्यायादनपेता । युक्तेखर्थः । 'धर्मपथ्यर्थ—' इखादिना यत्प्रख्यः । एवं सित तव पारणा मोजनं विहता न स्यात् । सुनेः किया होमादिः । स एवार्थः प्रयोजनम् । स चालुप्तो भवेत् । खप्राणव्ययेनापि खामिगुरुधनं संरक्ष्यमिति भावः ॥ अत्र भवानेव प्रमाणिमल्याह—

भवानपीदं परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारौ । स्थातुं नियोक्तनिहि शक्यमग्रे विनादय रक्ष्यं स्वयमक्ततेन ॥ ५६ ॥

परवान्स्वामिपरतन्त्रो भवानि । 'परतन्त्रः पराधीनः परवात्राथवानिप' इस्रमरः । इदं वक्ष्यमाणमवैति । भवतानुभूयत एवेर्ल्यथः । 'शेषे प्रथमः' इति प्रथमपुरुषः । किमिल्यत आह—हि यस्माद्धेतोः । 'हि हेताववधारणे' इस्रमरः । तव देवदारौ विषये महान्यतः । महता यत्नेन रक्ष्यत इस्र्यथः । इदंशब्दोक्तमर्थं दर्शयति—स्थानुमिति । रक्ष्यं वस्तु विनाश्य विनाशं गमियत्वा स्वयमक्षतेनात्रणेन । नियुक्तेनितशेषः । नियोक्तुः स्वामिनोऽप्रे स्थानुं शक्यं नहि ॥

सर्वथा चैतदप्रतिहार्यमित्याह—

किमप्यहिंस्यस्तवं चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयाछुः।

एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेप्वनास्या खु भौतिकेषु ॥ ५७ ॥ किमपि किं वाहं तवाहिंस्योऽवध्यो मतश्चेत्ताहं मे यश एवं शरीरं तिस्मन्दयालुः कारुणिको भव । 'स्याह्यालुः कारुणिकः' इत्यमरः । ननु मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यशरीरे कोऽभिनिवेशः । अत आह—एकान्तेति । मद्विधानां माहशानां विवेकिनामेकान्तविध्वंसिष्वव- इयिनाशिषु भौतिकेषु पृथिव्यादिभृतिवकारेषु पिण्डेषु शरीरेष्वनास्था खल्बनपेक्षेव । 'आस्था त्वालम्बनास्थानयलापेक्षामु कथ्यते' इति विश्वः ॥

सौहार्दादहमनुसरणीयोऽस्मीत्याह—

संबन्धमाभाषणपूर्वमाहुर्वृत्तः स नौ संगतयोर्वनान्ते ।

तम्तनाथानुग नाईसि त्वं संबन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम् ॥ ५८ ॥ संबन्धं सख्यम् । आभाषणमाठापः पूर्वं कारणं यस्य तमाहुः । 'स्यादाभाषणमाठापः' इत्यमरः । स तादक्संबन्धो वनान्ते संगतयोनीवावयोर्वृत्तो जातः । तत्ततो हेतोर्हे भूतना-थानुग शिवानुचर । एतेन तस्य महत्वं सूचयति । अत एव संबन्धिनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्याम् । 'प्रणयास्त्वमी । विश्रम्भयाच्याप्रेमाणः' इत्यमरः । हन्तुं नाईसि ॥

तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्तवाहुः। सन्यस्तरास्त्रो हरये खदेहमुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य॥ ५९॥

तथेति गामुक्तवते हरये सिंहाय । 'कपौ सिंहे सुवर्णे च वर्णे विष्णौ हरि विदुः' इति शाश्वतः । सद्यस्तत्क्षणे प्रतिष्टम्भात्प्रतिबन्धाद्विमुक्तो बाहुर्थस्य स दिलीपः । न्यस्तश्वन् स्त्यक्तायुधः सन् । खदेहम् । आमिषस्य मांसस्य । 'पलल कव्यमामिषम्' इत्यमरः । पिण्डं कवलमिव । उपानयत्समपितवान् । एतेन निर्ममत्वमुक्तम् ॥

तसिन्क्षणे पाल्लियतुः प्रजानामुत्पर्यतः सिद्दानिपातमुग्रम् । अवाङ्युखस्योपिरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥ ६० ॥ तसिन्क्षण उग्रं सिद्दानिपातमृत्पर्यत उत्प्रेक्षमाणस्य तर्कयतोऽवाङ्मुखस्याधोमुखस्य ।

तस्मिन्क्षण उम्मासहानिपातमुत्परयत उत्प्रक्षमाणस्य तक्यताऽवाङ्मुखस्याधामुखस्य । 'स्यादवाङप्यधोमुखः' इत्यमरः । प्रजानां पालयित् राज्ञ उपर्युपरिष्टात् । 'उपर्युपरिष्टात्' इति निपातः । विद्याधराणां देवयोनिविद्रोषाणां हस्तिर्मुक्ता पुष्पदृष्टिः प्रपात् ॥

उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योदिधतमुर्त्थितः सन् । दद्शे राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम् ॥ ६१ ॥ 3

歌 书

f

सि

राजा । अमृतिमवाचरती समृतायमानं तत् । 'उपमानादाचारे' इति क्यच् । ततः शान् नच् । उत्थितमुत्पन्नम् । 'हे वत्स, उत्तिष्ठ' इति वचो निशम्य श्रुत्वा । उत्थितः सन् । अस्तेः शतृप्रस्यः । अप्रतोऽप्रे प्रस्नवः क्षीरसावोऽस्ति यस्याः सा तां प्रस्नविणीं गां स्वां जननीमिव ददशे । सिंहं न ददशे ॥

तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि । ऋषिप्रभावान्मिय नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिस्राः ॥६२॥

विस्मितमाश्चर्यं गतम् । कर्तरि क्तः । तं दिलीपं धेनुरुवाच । किमित्यत्राह—हे साधो, मया मायामुद्भाव्य कलपित्वा परीक्षितोऽसि । ऋषिप्रभावानमध्यन्तको यमोऽपि प्रहर्तु न प्रभुने समर्थः । अन्ये हिंसा घातुकाः । 'शरारुघीतुको हिंसाः' इत्यमरः । 'निमकिम्पि—' इत्यादिना रप्रत्ययः । किमुत सुषु । न प्रभव इति योज्यम् । 'बटवत्सुषु किमुत खत्यतीव च निभेरे' इत्यमरः ॥

भक्ता गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्य । न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम् ॥ ६३ ॥

गि हे पुत्र, गुरी भत्तया। मय्यनुकम्पया च। ते तुभ्यं प्रीतास्मि। 'क्रियाप्रहणमि क-क्ष तिव्यम्' इति चतुर्थी। वरं देवेभ्यो वरणीयसर्थम्। 'देवादृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्रीवे मना-ज विप्रये' इत्यमरः। वृणीष्त्र स्वीकुरु। तथाहि। मां केवलानां पयसां प्रमृति कारणं नावे-श हि न विद्धि। किंतु प्रसन्नां माम्। कामान्दोग्धीति कामदुष्या। तामवेहि। 'दुहः क-निनि व्यथ्य' इति कप्प्रत्ययः॥

ततः समानीय स मानिताथीं हस्तो स्वहस्तार्जितवीरशब्दः। वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्ति सुदक्षिणायां तनयं ययाचे॥ ६४॥

ततो मानिताथीं । खहस्तार्जितो वीर इति शब्दो येन सः । एतेनास्य दातृ खंदैन्यराहित्यं चोक्तम्। स राजा हस्तौ समानीय संधाय । अज्ञाति वध्वेत्यर्थः । वंशस्य कर्तारं प्रवर्तयिता-रम्। अत एव रघुकुलमिति प्रसिद्धिः। अनन्तकीर्ति स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे ॥

संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रत्य पयस्विनी सा। दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपसुङ्क्ष्वेति तमादिदेश ॥ ६५ ॥

सा पयस्विनी गौः । संतानं कामयत इति संतानकामः । 'कर्मण्यण्' । तस्मै राज्ञे तथेति । काम्यत इति कामो वरः । कर्मार्थे घञ्प्रत्ययः । तं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय 'हे पुत्र, मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिर्मिते पात्रे दुग्ध्वोपभुङ्क्ष्व' । 'उपयुङ्क्ष्व' इति वा पाठः । 'पिव' इति तमादिदेशाज्ञापितवती ॥

वत्सस्य होमार्थविधेश्च होषम्षेरनुज्ञामधिगस्य मातः। औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तं षष्टांशमुद्धा इव रक्षितायाः॥ ६६॥ हे मातः, वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्। वत्सपीतावशिष्टमित्यर्थः। होम एवार्थः। तस्य विधिरनुष्टानम्। तस्य च शेषम्। होमावशिष्टमित्यर्थः। तव। ऊधित भवमौ-धस्यं क्षीरम्। 'शरीरावयवाच्च' इति यत्प्रत्ययः। रक्षिताया उर्व्याः षष्टांशंषष्टभागमिव। ऋषेरनुज्ञामधिगम्य। उपभोक्तमिच्छामि॥

ऋ

म भ

ध रि भा

'ए यि स दंगती - निस्तित वार्ति पुरित्ति द्वितीयः सर्गः । 23क्टात - golling-add (३५)

# इत्थं क्षितीशेन वशिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा वभूव। तद्निवता हैमवताच कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण॥ ६७॥

इत्यं क्षितीशेन विज्ञापिता वशिष्ठस्य घेतुः प्रीतत्तरा । पूर्वे शुश्र्षया प्रीता । संप्रस्य-नया विज्ञापनया प्रीततरातिसंतुष्टा वभूव । तदन्विता तेन दिलीपेनान्विता हैमवताद्धि-मवत्संवन्धिनः कुक्षेग्रेहायाः सकाशादश्रमेणानायासेनाश्रमं प्रत्याययात्रागता च ॥

तस्याः प्रसन्तेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नुपाणां गुरवे निवेदा। प्रहर्षचिहानुमितं प्रियाये शशंस वाचा पुनरुक्तयेव॥ ६८॥

प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणां गुरुद्धिणः प्रहर्षचिह्नेमुंखरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या धेनोः प्रसादमनुप्रहं प्रहर्षचिह्नेरेव ज्ञातत्वायुनरुक्तयेव । वाचा गुरवे निवेच विज्ञाप्य पश्चात्प्रियाये शशंस । कथितस्यैव कथनं पुनरुक्तिः । न चेह तदस्ति । किंतु चिह्नैः कथित्प्रायत्वायुनरुक्तयेव स्थितयेत्युत्प्रेक्षा ॥

स निन्दनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्धत्सलो वत्सहुतावशेषम्। पपौ वशिष्टेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो सूर्तमिवातितृष्णः॥ ६९॥

अनिन्दितात्मागहितस्वभावः । सत्सु वत्सलः प्रेमवान्सद्वत्सलः । 'वत्सांसाभ्यां काम-बले' इति लच्प्रत्ययः । विशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः कृतानुमितः स राजा वत्सस्य हुतस्य चाव-शेषं पीतहुतावशिष्टं निन्दिन्याः स्तन्यं क्षीरम् । शुप्तं मूर्ते परिच्छिन्नं यश इव । अति-तृष्णः सन्पपौ ॥

प्रातर्थथोक्तवतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्टः ॥७०॥

वशी वशिष्टः प्राप्तः । यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य त्रतस्य गोसेवारूपसाङ्गभूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं प्रस्थानकाले भवम् । तत्कालोचितमित्यर्थः । 'कालाइज्' इति टन्प्रत्यः । 'यथाकथंचिद्रुणवृत्त्यापि काले वर्तमानत्वात्प्रत्यय इच्यते' इति वृत्तिकारः । ईयते प्राप्यतेऽनेनेत्ययनं खस्त्ययनं ग्रुभावहमाशीर्वादं प्रयुज्य । तो दंपती खां राजधानीं पुरीं प्रति प्रस्थापयामास ॥

भद्क्षिणीकृत्य हुतं हुतारामनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च। धेर्नुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोद्यतरप्रभावः॥ ७१॥

रुपो हुतं तिपितम् । हुतमश्रातीति हुताशोऽभिः । 'कर्मण्यण्'। तं भर्तुर्मुनेरनन्तरम्। प्रदिक्षणानन्तरिमत्यर्थः । अरुन्धतीं च सवत्सां धेतुं च प्रदिक्षणोक्तत्य। प्रगतो दिक्षणं प्रदिक्षणम् । 'तिष्ठहुप्रभृतीनि च' इत्यव्ययीभावः । ततिश्चनः । अप्रदक्षिणं प्रदिक्षणं संपद्यमानं कृत्वा प्रदिक्षणोक्तत्य । सिद्धिमिङ्गलें प्रदिक्षणादिभिमिङ्गलाचारैकप्रतरप्रभावः सन् । प्रतस्थे ॥

श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः। ययावनुद्धातसुखेन मार्ग खेनेव पूर्णेन मनोरथेन॥ ७२॥

धर्मपत्नीसहितः सिहण्णुर्वतादिदुःखसहनशीलः स नृपः श्रोत्राभिरामध्विना कर्णा-हादकरखनेनानुद्धातः पाषाणादिप्रतिघातरहितः । अत एव सुखयतीति सुखः । तेन रथेन । खेन पूर्णेन सफलेन मनोरथेनेव । मार्गमध्वानं ययौ । मनोरथपक्षे ध्विनः श्रुतिः। अनुद्धातः प्रतिबन्धनिवृत्तिः ॥

#### तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्शिताङ्गम् । नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनामुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम् ॥ ७३ ॥

अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेनाहितीत्सुक्यं जनितदर्शनोत्कण्ठम् । प्रजार्थेन संतानार्थेन व्रतेन नियमेन किंशतं कृशीकृतमङ्गं यस्य तम् । नवोदयं नवाभ्युदयं प्रजास्तृप्तिमनाप्नुविद्धरित-गृप्नुमिनेंत्रैः । ओषधीनां नाथं सोमिमव । तं राजानं पपुः । अत्यास्थया दृहग्रुरित्यर्थः । चन्द्रपक्षे—अदर्शनं कठाक्षयनिमित्तम् । प्रजार्थं ठोकहितार्थम् । व्रतं देवताभ्यः कठादान-नियमः । 'तं च सोमं पपुदेवाः पर्यायेणानुपूर्वशः' इति व्यासः । उदय आविभीवः । अन्यत्समानम् ॥

#### पुरंदरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रविद्य पौरैरिभनन्द्यमानः । भुजे भुजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुरमाससञ्ज ॥ ७४ ॥

पुरः पुरीरमुराणां दारयतीति पुरंदरः शकः । 'प्ःसर्वयोद्गिरिसहोः' इति खच्प्रत्ययः 'वाचंयमपुरंदरौ च' इति मुमागमो निपातितः । तस्य श्रीरिव श्रीरस्य स नृपः पौरैरिभ-नन्यमानः । उत्पताकमुच्छ्रितध्वजम् । 'पताका वैजयन्ती स्थात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्' इत्यमरः । पुरं प्रविश्य भुजंगेन्द्रेण समानसारे तुल्यबले । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये हीवं वरे त्रिष्ठ' इत्यमरः । भुजे भूयो भूमेर्भुरमाससङ्ग स्थापितवान् ॥

अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः
सुरसरिद्वि तेजो विह्निष्ट्यूतमैशम् । जिन्हिल्
नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी
सुरिभरिभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः ॥ ७५ ॥

अथ यौः सुरवर्त्म । 'यौः खर्गसुरवर्त्मनोः' इति विश्वः । अत्रेर्महर्षेर्नयनयोः समुत्थ-मुत्पन्नं नयनसमुत्थम् । 'आतश्चोपसर्गे' इति कप्रत्ययः । ज्योतिरिव । चन्द्रमिवत्यर्थः । 'ऋक्षेशः स्यादित्रनेत्रप्रसूतः' इति हलायुधः । चन्द्रस्यात्रिनेत्रोद्भृतत्वमुक्तं हरिवंशे— 'नेत्राभ्यां वारि सुस्राव दशधा द्योतयिद्शः । तद्गर्भविधिना हृष्टा दिशो देव्यो दधुस्तदा ॥ समेख धारयामासुर्न च ताः समशक्तुवन् । स ताभ्यः सहसैवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रभावितः॥ पपात भासयं होकाञ्छीतां छः सर्वभावनः ॥' इति । सुरसिरद्रङ्गा विह्ना निष्ठ्यूतं विक्षि-प्तम् । 'च्छ्रोः ग्रूडनुनासिकं च' इत्यनेन निपूर्वात्ष्ठीवतेर्वकारस्य ऊठ् । 'नुत्तनुत्रास्तिन-ख्यृताविद्विक्षेप्तेरिताः समाः' इत्यमरः । ऐशं तेजः स्कन्दिमव । अत्र रामायणम्—'ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम् । आप्तं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥ दे-वकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन । शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्स्रज ॥ देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । गर्भे धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम् ॥ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् । स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवकीर्यं च ॥ समन्ततस्तु तं देवीमभ्यसिव्यत पावकः । सर्वस्रोतां सि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥' इति । राज्ञी । युदक्षिणा नरपतेर्दिलीपस्य कुलभूसै संततिलक्षणायै गुरुभिर्महद्भिलीकपालानामनुभावैस्ते-जोभिरभिनिविष्टमनुप्रविष्टं गर्भमाधत्त । दथावित्यर्थः । अत्र मनुः—'अष्टानां लोकपा-लानां वपुर्धारयते नृपः' इति । अत्र 'आधत्त' इत्यनेन स्त्रीकर्तृकंघारणमात्रमुच्यते । तथा मन्त्रे च दृद्यते—'यथेयं पृथिवी मह्यत्ताना गर्भमाद्धे। एवं त्वं गर्भमाधेहि दशमे मासि

में से से से से कि कि कि

अ

F

म ण धे रि

'ए यि स स्तवे ॥' इलाश्वलायनानां सीमन्तमन्त्रे स्त्रीव्यापारधारण आधानशब्दप्रयोगदर्शनादिति। मालिनीवृत्तमेतत् । तदुक्तम्—'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति लक्षणात् ॥ इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलिनाथस्रिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः सर्गः ।

## तृतीयः सर्गः।

जपाधिगम्योऽप्यनुपाधिगम्यः समावलोक्योऽप्यसमावलोक्यः । भवोऽपि योऽभूदभवः शिवोऽयं जगत्यपायादपि नः स पायात् ॥

'राज्ञी गर्भमाधत्त' (२।७५) इत्युक्तम् । संप्रति गर्भलक्षणानि वर्णयितुं प्रस्तौति— अथेप्सितं भर्तुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वीक्षणकौमुदीमुखम् ।

अथाप्सतं भतुरुपस्थितदियं सखीजनोद्वीक्षणकौमुदीमुखम्। निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य संततेः सुदक्षिणा दौर्हदलक्षणं दधौ॥१॥

अथ गर्भधारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपस्थितोद्यं प्राप्तकालं मर्तुदिलीपस्येप्सितं मनो-रथम् । मावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्वीक्षणानां दृष्टीनां कौसुदीसुखं चन्द्रिकाप्रादुर्भान्वम् । यद्वा कौसुदी नाम दीपोत्सवितिथिः । तदुक्तं भविष्योक्तरे—'कौ मोदन्ते जना सम्यां तेनासौ कौसुदी मता' इति । तस्या सुखं प्रारम्भम् । 'सखीजनोद्वीक्षणकौसुदीम-हम्' इति पाठं केचित्पठन्ति । इक्ष्वाकुकुलस्य संततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम् । 'निदानं त्वादिकारणम्' इत्यमरः । एवंविधं दौहेदलक्षणं गर्भचिहं वक्ष्यमाणं दधौ । स्वह्रदयेन गर्भहृदयेन च द्विहृदया गर्भिणी । यथाह वाग्मटः— मातृज्ञेनस्य हृदयं मातृश्व हृदयं च तत् । संवद्धं तेन गर्भिण्याः श्रेष्ठं श्रद्धाभमाननम् ॥' इति । तत्संबन्धित्वाद्गर्भो दौह्दिमित्युच्यते । सा च तद्योगादौहिदिनीति । तदुक्तं संग्रहे—'द्विहृदयां नारीं दौहिदिनीमाचक्षते' इति । अत्र दौह्दिलक्षणस्येप्सितत्वेन कौसुदीसुखत्वेन च निरूपणाद्वृपकालंकारः । अस्मिनसर्गे वंशस्थं वृत्तम्—'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' इति लक्षणात् ॥ संप्रति क्षामताल्यं गर्भलक्षणं वर्णयति—

#### ्द्रारीरसादादसमय्रभूषणा मुखेन सालक्ष्यत लोध्रपाण्डुना । तनुप्रकादोन विचेयतारका प्रभातकल्पा द्राधिनेव द्यर्वरी ॥ २ ॥

शरीरस्य सादात्कादर्शादसमयभूषणा परिमिताभरणा लोध्रपुष्पेणेव पाण्डुना मुखेनो-पलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया मृग्यास्तारका यस्यां सा तथोक्ता । विरलनक्षत्रेत्यर्थः। तनुप्रकाशेनाल्पैकान्तिना शशिनोपलक्षितेषदसमाप्तप्रभाता प्रभातकल्पा । प्रभातादीष-कृतेत्यर्थः । 'तिसलादिष्वा कृत्वसुचः' इति प्रभातशब्दस्य पुंवद्भावः । शर्वरी रात्रिरिव । अलक्ष्यत । शरीरसादादिगर्भलक्षणमाह वाग्भटः क्ष्मिमता गरिमा कुक्षेमूळी छिदिर-रोचकम् । जुम्मा प्रसिकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम् ॥' इति ॥

तदाननं मृत्सुरिम क्षिती श्वरो रहस्युपाद्याय न तृप्तिमाययौ । करीव सिक्तं पृषतैः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपव्वलम् ॥ ३॥

क्षितीश्वरो रहिस मृत्सुरिभ मृदा सुगन्धि तस्या आननं तदाननं सुदक्षिणामुखमुपाघा-

ग

8

167

3

नि

प्र

ण

रि

य तृिं नाययो । कः किमव । शुचिव्यपाये श्रीष्मावसाने । 'शुचिः शुद्धेऽनुपहते शृङ्गारा-षाढयोः सिते । श्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यादुपधाशुद्धमित्रिणि' इति विश्वः । पयोमुचां मेघानां पृषतिविन्दुभिः । 'पृषिनत विन्दुपृषताः' इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपान् प्राय करी गज इव । अत्र करिवनराजिपल्वलानां कान्तकामिनीवदनसमाधिरनुसंधेयः । गर्भिणीनां मृद्धक्षणं लोकप्रसिद्धमेव । एतेन दोहदाख्यं गर्भलक्षणमुच्यते ॥

दोहदलक्षणे मृद्धक्षणे हेत्वन्तरमुत्प्रेक्षते—

दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः। अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो ववन्धान्यरसान्विलङ्घन्य सा॥४॥

हि यस्माद्दिगन्तविश्रान्तरथश्चकवर्ती तस्याः सुतस्तत्सुतः । मरुत्वानिन्द्रः । 'इन्द्रो मरुत्वान्मघवा' इत्यमरः । दिवं स्वर्गमिव। भुवं भोध्यते । 'भुजोऽनवने' इत्यात्मनेपदम् । अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविधे भूविकारे सृदूषे । अभिल्लघत इत्यभिलाषो भोग्यवन्तु । तिस्मन् । कर्मणि घञ्प्रत्ययः । रस्यन्ते स्वाद्यन्त इति रसा भोग्यार्थाः । अन्ये च ते रसाश्च तान्विलङ्क्य विहाय मनो वबन्ध विद्धावित्यर्थः । दोहदहेतुकस्य सृद्धश्वणस्य पुत्रभूभोगसूचनार्थत्वमुत्प्रक्षते ॥

न में हिया शंसति किंचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी। इति सम पृच्छत्यनुवेलमादतः प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वरः॥ ५॥

मगधस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री मागधी सुदक्षिणा । 'द्वयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्' इत्यक्ष्यः । द्विया किंचित्किमपीप्सितमिष्टं मे मह्यं न शंसित नाचष्टे । केषु वस्तुषु स्पृहावतीत्य-चुवेलमनुक्षणमाहत आहतवान् । कर्तरि क्तः । 'आहतौ सादरार्चितौ' इत्यमरः । प्रियायाः सखीः सहचरीरुत्तरकोसलेश्वरो दिलीपः प्रच्छिति स्म पप्रच्छ । 'लट् स्मे' इत्यनेन भूताथें लट् । सखीनां विश्रम्भभूमित्वादिति भावः ॥

उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वन्ने तदपश्यदाहृतम् । न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥ ६॥

दोहदं गर्भिणीमनोरथः। 'दोहदं दौर्हदं श्रद्धा लालसं च समं स्प्रतंम्' इति हलायुधः।
सा सुदक्षिणा दोहदेन गर्भिणीमनोरथेन दुःखशीलतां दुःखस्वभावतामुपेत्र प्राप्य यद्वस्तु
वत्र आचकाङ्क तदाहतमानीतम्। भर्त्रेति शेषः। अपश्यदेव । अलभतेत्यर्थः। कृतः ।
हि यसमादस्य भूपतेश्विदिवेऽपि स्वर्गेऽपीष्टं वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभृत्। कि याच्त्रया।
नेत्याह—अधिज्यधन्वन इति। निह वीरपत्नीनामलभ्यं नाम किंचिदस्तीति भावः। अत्र
वाग्भटः—'पादशोभो विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विविधात्मिका' इति। एतच्च पत्नीमनोरथपूरणाकरणे दृष्टदोषसंभवात्। न तु राज्ञः प्रीतिलौल्यात्। तदुक्तम्—'देयमप्यहितंश्वित्रयं हिताय हितमल्पकम्। श्रद्धाविधाते गर्भस्य विकृतिश्च्युतिरेव वा॥' अन्यत्र च—
'दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्रुयात्' इति॥

क्रमेषु निस्तीर्य च दोहद्व्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । पुराणपत्तापगमाद्नन्तरं छतेव संनद्भमनोञ्चपञ्चवा ॥ ७ ॥ सा सुरक्षिणा क्रमेण दोहद्व्यथां च निस्तीय प्रचीयमानावयवा पुष्यमाणावयवा सती। पुराणपत्राणामपगमात्राशादन्तरं संनद्धाः संजाताः प्रत्यप्रत्वान्मनोज्ञाः पह्नवा यस्याः सा लतेव । रराज ॥

लक्षणान्तरं वर्णयति—

दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्। तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्॥८॥

दिनेषु दोहददिवसेषु गच्छत्मु सत्सु नितान्तपीवरमितस्थूलम् । आ समन्तानीले मुखे चूचुके यस्य तत्। तदीयं स्तनद्वयम्। अमरेरभिलीनयोरभिन्याप्तयोः सुजातयोः सुन्दरयोः पङ्कजकोशयोः पद्ममुकुलयोः श्रियं तिरश्वकार । अत्र वाग्भटः—'अम्लेष्टता स्तनौ पीनौ श्वेतान्तौ कृष्णचूचुकौ' इति ॥

निधानगर्भामिव सागरास्वरां शमीमिवाभ्यन्तरछीनपावकाम्। नदीमिवान्तःसिळिलां सरस्वतीं नृपः सुसत्त्वां महिषीममन्यत॥९॥

नृपः ससत्त्वामापन्नसत्त्वाम् । गर्भिणीमित्यर्थः । 'आपन्नसत्त्वा स्याद्वाविण्यन्तर्वन्नी च गर्भिणी' इत्यमरः । महिषीम् । निधानं निधिगेभें यस्यास्तां सागराम्वरां समुद्रवसनाम् । भृमिमिवेत्यर्थः । 'भृतधात्री रत्नगर्भा विपुला सागराम्वरा' इति कोशः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां शमीमिव । शमीतरौ विह्नरस्तीत्यत्र लिङ्गं शमीगर्भाद्धिं जनयतीति । अन्तः सिल्लामन्तर्गतज्ञलां सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन गर्भस्य भाग्यवत्त्वतेज-

त्रियानुरागस्य मनःसमुञ्जतेर्भुजार्जितानां च दिगन्तसंपदाम्। यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सहदीर्व्यधत्त सः॥१०॥

र्धारः स राजा त्रियायामनुरागस्य स्नेहस्य । मनसः समुन्नतेरौदार्यस्य । भुजेन भुजवलेन करेण वाजितानाम् । न तु वाणिज्यादिना । दिगन्तेषु संपदाम् । धृतेः पुत्रो मे भविष्यतीति संतोषस्य च । 'धृतियोगान्तरे धैयें धारणाध्वरतृष्टिषु' इति विश्वः । सहशीरनुरूपाः । पुमानसूयतेऽनेनेति पुंसवनम् । तदादिर्यासां ताः किया यथाकमं कममनितकम्य व्यधत्त कृतवान् । आदिशब्देनानवलोभनसीमन्तोन्नयने गृह्यते । अत्र मासिद्वितीये तृतीये वा पुंसवनम् । यदाह—'पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्' इति पारस्करः । 'चतुर्थेऽन- वलोभनम्' इत्याश्वलायनः । 'षष्टेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्' इति याज्ञवल्क्यः ॥

सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगौरवात्प्रयत्नमुक्तासनया गृहागतः । तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द् पारिष्ठवनेत्रया नृपः ॥ ११ ॥

गृहागतो नृपः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्राभिरंशैराश्रितस्यानुप्रविष्टस्य गर्भस्य गौर-ग्रेड्रारात्प्रयत्नेन सुक्तासनया । आसनादुत्थितयेत्यर्थः । उपचारस्याञ्जलावञ्जलिकरणे खिन-हस्तया पारिष्ठवनेत्रया तरलाक्ष्या । 'चञ्चलं तरलं चैव पारिष्ठवपरिष्ठवे' इत्यमरः । तया सुदक्षिणया ननन्द । 'सुरेन्द्रमात्राश्रित—' इत्यत्र मनुः— 'अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणां मात्रा-भिर्निभितो नृपः' इति ॥

कुमारभृत्याकुरालैरनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि । पतिः प्रतीतः प्रस्वोन्सुर्खी प्रियां द्दर्श काले दिवमभ्रितामिव ॥ १२ ॥

F

तु

कर

अल

अथ । कुमारभृत्या वालचिकित्सा । 'संज्ञायां समजनिषद—' इत्यादिना क्यप् । तस्यां कुशलेः कृतिभिः । 'कृती कुशलः' इत्यमरः । आप्तीहितींभषिग्भवेदौः । 'भिषग्वेदौ चिकित्सके' इत्यमरः । गर्भस्य भर्मणि भरणे । 'भरणे पोषणे भर्म' इति हैमः । 'भृति-भर्म' इति शाश्वतः । भृत्रो मनिच्प्रत्ययः । 'गर्भकर्मणि' इति पाठे गर्भाधानप्रतीतावौ-चित्यभङ्गः । अनुष्ठिते कृते सित । काले दशमे मासि । अन्यत्र ग्रीष्मावसाने । प्रसवस्य गर्भमोचनस्योन्मुखीम् । आसत्रप्रसवामित्यर्थः । 'स्यादुत्पादे फले पुष्प प्रसवो गर्भमोचने' इत्यमरः । प्रियां भार्याम् । अन्राण्यस्याः संज्ञातान्यन्त्रिता ताम् । 'तदस्य संज्ञातं तारकादिभ्य इतच्' इतीतच्प्रत्ययः । दिविमव । पितर्भर्तां प्रतीतो हृष्टः सन् । 'ख्याते हृष्टे प्रतीतः' इत्यमरः । ददर्श दृष्टवान् ॥

ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुञ्चसंश्रयैरस्यंगैः स्चितभाग्यसंपदम् । असृत पुत्रं समये राचीसमा त्रिसाधना राक्तिरिवार्थमक्षयम् ॥ १३ ॥

ततः शच्येन्द्राण्या समा । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी' इत्यमरः । सा सुदक्षिणा समये प्रसितिकाले सित । दशमे मासीलार्थः । 'दशमे मासि जायते' इति श्रुतेः । उच्चसंश्रयैरु-चसंस्थेस्तुङ्गस्थानगेरसूर्यगेरनस्तमितैः कैश्रियथासंभवं पत्रमिर्प्रहैः सूचिता भाग्यसंपयस्य तं पुत्रम् । त्रीणि प्रभावमन्त्रोत्साहात्मकानि साधनान्युत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना शक्तिः । 'शक्तयस्तिसः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः । अक्षयमर्थमिव । असूत । 'पृङ् प्राणिगर्भविमोचने' इलात्मनेपदिषु पट्यते । तस्माद्वातोः कर्तरि लङ् । अत्रेदमनुसंधेय-म्—'अजनृषभमृगाङ्गनाकुलीरा झषवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः । दशशिखिमनुयुक्ति थीन्द्रयांशैस्त्रिनवकविंशतिभिश्र तेऽस्तनीचाः ॥'इति । सूर्यादीनां सप्तानां प्रहाणां मेषवृ-षभादयो राशयः श्लोकोक्तकमविशिष्टा उच्चस्थानानि । खखतुङ्गापेक्षया सप्तमस्थानानि च नीचानि । तत्रोचेष्वपि दशमादयो राशित्रिंशांशा यथाक्रममुचेषु परमोचा नीचेषु परम-नीचा इति जातकश्लोकार्थः । अत्रांशांश्लिशो भागः । यथाह नारदः-(त्रिंशद्भागात्मकं लग्नम्' इति । सूर्यप्रत्यासत्तिर्प्रहाणामत्तमयो नाम । तदुक्तं लघुजातके—'रविणात्तमयो योगो वियोगस्तुद्वयो भवेत्' इति । ते च स्वोच्चस्थाः फलन्ति नास्तगा नापि नीचगाः।त-दुक्तं राजमृगाङ्के—'स्त्रोचे पूर्णे स्वर्क्षकेऽधे सुहद्रे पादं द्विड्डेऽल्पं ग्रुमं खेचरेन्द्रः। नीच-स्थायी नास्तगो वा न किंचित्पादं नृनं स्वत्रिकोणे ददाति ॥ इति । तदिदमाह कविरुचसं-स्थैरसूर्पगैरिति च । एवं सति यस जन्मकाले प्रश्नप्रभृतयो प्रहाः खोचस्थाः स एव तुङ्गो भवति । तदुक्तं कृटस्थीये—'सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः । एकद्वित्रिचतुभिर्जायन्तेऽतः परं दिव्याः ॥' इति । तदिदमाह—पश्चिमिरिति ॥

दिशः प्रसेटुर्मरुतो वतुः सुखाः प्रदक्षिणार्चिईविरग्निराददे। बभूव सर्वे शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम् ॥१४॥

तत्क्षणं तिस्मिन्क्षणे । कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया । दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना वृभ्युः । मस्तो वाताः सुखा मनोहग ववुः । अग्निः प्रदक्षिणाचिः सन्हिवरादेदे स्वी-चकार । इत्थं सर्वे ग्रुभशंसि ग्रुभसूचकं वभूव । तथाहि । तादशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय । भवतीति शेषः । ततो देवा अपि संतुष्टा इत्यर्थः ॥

अरिष्टराय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा। निर्शाथदीपाः सहसा हतत्विषो वभूबुरालेख्यसमर्पिता इव ॥ १५ ॥ 'अरिष्टं सूतिकागृहम्' इत्यमरः । अरिष्टे सूतिकागृहे शय्यां तल्पं परितोऽभितः । 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेषु दृश्यते' इति द्वितीया । विसारिणा । सुज-न्मनः शोभनोत्पत्तेः । 'जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः' इत्यमरः । तस्य शिशो-निजेन नैसर्गिकेण तेजसा सहसा हतिविषः क्षीणकान्तयो निशीथदीपा अर्धरात्रप्रदी-पाः । 'अर्धरात्रनिशीथौ द्वौ' इत्यमरः । आर्छेख्यसमपिताश्चित्रापिता इव वमूबुः। निशी-यशब्दो दीपानां प्रमाधिक्यसंमावनार्थः ॥

जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्। अदेयमासीच्चयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे॥ १६॥

भूपतेर्दिलीपस्यामृतसंमिताक्षरममृतसमानाक्षरम् । 'सरूपसमसंमिताः' इत्याह दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कथयते शुद्धान्तचरायान्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादे-यमासीत् । किं तत् । शशिप्रभमुज्ज्वलं छत्रम् । उमे चामरे च । छत्रादीनां राज्ञः प्रधानाङ्गत्वादिति भावः ॥

निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिवतः सुताननम् । स्तिमा रिव महोदधेः पूर इवेन्दुदर्शनादुरः प्रहर्षः प्रवसूच नात्मिनि ॥ १७ ॥

निवातो निर्वातप्रदेशः । 'निवातावाश्रयावातो' इत्यमरः । तत्र यत्पद्मं तद्वत्स्तिमि-तेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्तं सुन्दरं सुताननं पुत्रमुखं पिषतस्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुरुत्कटः प्रहर्षः कर्ता इन्दुदर्शनाद्धरुमेहोदधेः पूरो जलौष इव आत्मीन शरीरे न प्रवमूव स्थातुं न शशाक । अन्तर्न माति स्मेति यावत् । नह्यल्पाधारेऽधिकं मीयत इति भावः । यद्वा हर्षे आत्मिन स्वस्मिन्विषये न प्रवभूव । आत्मानं नियन्तुं न शशाक । किंतु बहिनिर्जगमेर्द्यर्थः ॥

स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते। दिलीपसृजुर्मणिराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥ १८॥

स दिलीपसूनुः । तपिस्वना पुरोधसा पुरोहितेन । 'पुरोधास्तु पुरोहितः' इत्यमरः । विशिष्ठेन । तपिस्वतात्तदनुष्ठितं कमं सवीर्यं स्यादिति भावः । तपीवनादेत्यागत्य । अनिक्तिं समग्रे जातकर्मणि जातस्य कर्तव्यसंस्कारिवशेषे कृते सित । प्रयुक्तः संस्कारः शाणोक्षेत्वनादिर्यस्य स तथोक्तः । आकरोद्भवः खनिप्रभवः । 'खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्' इत्यमरः । मणिरिव । अधिकं वभौ । विशिष्ठमन्त्रप्रभावात्तेजिष्ठोऽभूदित्यर्थः । अत्र मनुः—'प्राङ्काभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते' इति ॥

सुखश्रवा मङ्गलतूर्यनिस्तनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिताम् । न केवलं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यज्ञम्भन्त दिवौकसामपि ॥ १९ ॥

सुखः सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्रवाः । श्रुतिसुखा इत्यर्थः । मङ्गलतूर्यनिस्वना मङ्गलवाद्यध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम् । 'वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवा' इत्यमरः । प्रमोदनृत्येईर्षनर्तनैः सह मागधीपतेर्दिलीपस्य सद्मनि केवलं गृह एव न व्यजृम्मन्त । किं तु यौरोको येषां ते दिवौकसो देवाः । पृषोदरादित्वात्साधुः । तेषां पथ्याकाशेऽपि व्यजृम्मन्त । तस्य देवांशत्वाद्देवोपकारित्वाच्च देवहुन्दुभयोऽपि नेद्वरिति भावः ॥

(8

कुश चिर्व

र्भर्भ

चि

गर्भ

चने

ताः

हरे

ग्रं

अ

प्रा

च

तं

श

R

न संयतस्तस्य वभूव रक्षितुर्विसर्जयेद्यं सुतजन्महर्षितः । ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्॥ २०॥

रिक्षितुः सम्यक्पालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य । अत एव चौरायभावात्। संयतो बद्धो न वभूव नाभूत् । किं तेनात आह—विसर्जयेदिति । सुतजन्मना हिषतस्तोषितः सन् । यं बद्धं विसर्जयेदिमोचयेत् । किं तु सराजा तदा पितृणामृणाभिधानाद्वन्धनात्केवलमेकं यथा तथा । स्वयमेव । एक एवेत्यर्थः । 'केवलः कृत्स्न एकश्च केवलश्चावधीरितः' इति शाश्वतः । सुमुचे । कर्मकर्तरि लिट् । स्वयमेव सुक्त इत्यर्थः । अस्मिनर्थे—'एष वा अनृणो यः पुत्री' इति श्रुतिः प्रमाणम् ॥

श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः। अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविचकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ॥ २१॥

अर्थविच्छन्दार्थज्ञः पाथिवः पृथिवीश्वरो दिलीपः । अयमर्भको वालकः श्रुतस्य शास्त्र-स्यान्तं पारं यायात् । तथा युधि परेषां शत्रूणामन्तं पारं च यायात् । यातुं शक्तुयादित्यर्थः । 'शिक लिङ्क् दित शक्त्यार्थे लिङ् । इति हेतोधीतोः 'अधिवधिलिध गत्यर्थाः' इति ल-धिवातोगमनाल्यमर्थमर्थवित्त्वादवेक्ष्यालोच्य । आत्मसंभवं पुत्रं नाम्ना रष्टुं चकार । 'ल-क्विंब्ह्योर्नलोपश्च' इत्यप्रत्यये वालम्ललक्वरमङ्गलीनां वा लो रत्वमापद्यत इति वैकलिपके रे-फादेशे रघुरिति रूपं सिद्धम् ।अत्र शङ्कः—'अशौचे तु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते' इति॥

पितुः प्रयत्नात्स समग्रसंपदः शुभैः शरीरावयवेदिने दिने । पुपोप वृद्धि हरिद्श्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बाळचन्द्रमाः ॥ २२ ॥

सं रघुः समप्रसंपदः पूर्णलक्ष्मीकस्य पितुदिलीपस्य प्रयत्नाच्छुभैर्मनोहरैः शरीरावयवेः । हिरद्श्वदीधितेः सूर्यस्य रश्मेः। 'भाखद्विवस्तत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' इत्यमरः। अन् नुप्रवेशाद्वालचन्द्रमा इव । दिने दिने प्रतिदिनम् । 'निखवीप्सयोः' इति द्विवचनम् । युद्धि पुपोष । अत्र वराहसंहितावचनम्—'सिललमये शशिनि रवेदीधितयो मूर्च्छिता-स्तमो नैशम् । क्षप्रयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव मन्दिरस्थान्तः ॥' इति ॥

उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंद्रौ । तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्द्तुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥ २३ ॥

उमान्नुषाङ्को पार्वतीन्नुषभध्वजो शरजन्मना कार्तिकेयेन । 'कार्तिकेयो महासेन: शरजन्मा षडाननः' इत्यमरः । यथा ननन्दतुः । शचीपुरंदरौ जयन्तेन जयन्ताख्येन सुतेन । 'जयन्तः पाकशासिनः' इत्यमरः । यथा ननन्दतुः । तथा तत्समौ ताभ्यासुमान्नुषाङ्काभ्यां शचीपुरंदराभ्यां च समौ समानौ सा मागधी नृपश्च तत्सहशेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सहशेन सुतेन ननन्दतुः । मागधी प्राग्व्याख्याता ॥

रथाङ्गनाम्नोरिय भावबन्धनं वभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम् । विभक्तमप्येकसुतेन तत्त्रयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥ २४ ॥

रथाङ्गनामी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ चक्रवाकौ । 'पुमान्स्रिया' इत्येकशेषः । तयोरिव तयोर्देपत्योर्भावबन्धनं हृदयाकर्षकं परस्पराश्रयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम बभूव तदेन केन केवलेन ताभ्यामन्येन वा । 'एके मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । सुतेन विभक्तमिप कृतविभागमिष परस्परस्योपिर पर्यचीयत वष्ट्ये । कर्मकर्तरि लिट् । अकृत्रिमत्वातस्वय-



# उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्कालिम् । अभूच नम्रः प्रणिपातिशक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥ २५ ॥

सोऽर्भकः शिशुः । 'पोतः पाकोऽर्भको हिम्मः पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यमरः । धात्र्योपमात्रा । 'धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु' इति विश्वः । प्रथमसुदितसुप-दिष्टं वच उवांच । तदीयामङ्गुलिमवलम्ब्य ययौ च । प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन न-स्रोऽभूच । इति यत्तेन पितुर्मुदं ततान ॥

### तमङ्कमारोप्य रारीरयोगजैः सुर्खेनिषिञ्चन्तमिवासृतं त्वचि । उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ ॥ २६ ॥

शरीरयोगजैः सुखैस्त्वचि त्वगिन्द्रियेऽमृतं निषित्रन्तं वर्षन्तमिव तं पुत्रमङ्गमारोध्य सुदाविभीवादुपान्तयोः प्रान्तयोः संमीलितलोचनः सन् । नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसज्ञतां ययो । रसः स्वादः ॥

### अमंस्त चानेन परार्ध्यजन्मना स्थितरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम् । स्वमूर्तिभेदेन गुणात्र्यवर्तिना पतिः प्रजानामिव सर्गमात्मनः॥ २७॥

स्थितरभेत्ता मर्यादापालकः स नृपः प्राध्यंजन्मनोत्कृष्टजन्मनानेन रघुणान्वयं व-शम् । प्रजानां पतिर्व्रह्मा । गुणाः सत्त्वादयः । तेष्वग्र्येण मुख्येन सत्त्वेन वर्तते व्याप्रि-यत इति गुणाग्यवर्ती । तेन स्वस्य मूर्तिभेदेनावतारिवशेषेण विष्णुनात्मनः सर्ग सृष्टि-मिव । स्थितिमन्तं प्रतिष्ठावन्तममंत्त मन्यते स्म । मन्यतेरनुदात्तत्वादिट्प्रतिषेधः । अत्रोपमानोपमेययोरितरेतरिवशेषणानीतरेतरत्र योज्यानि । तत्र रघुपक्षे गुणा विद्या-विनयादयः । 'गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्व्यां सूदे ग्रकोदरे । स्तम्ये सत्त्वादिसंध्यादिवि-यादिहरितादिषु ॥' इति विश्वः । शेषं सुगमम् ॥

# स वृत्तच्रुळश्चळकाकपक्षकैरमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः। ळिपेर्यथावद्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविदात्॥ २८॥

'चूडा कार्या द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्या श्रुतिचो-दनात् ॥' इति मनुस्मरणानृतीये वर्षे वृत्तचूलो निष्यत्रचुडाकमां सन् । डलयोरमेदः । स रघुः । 'प्राप्ते तु पश्चमे वर्षे विद्यारम्भं च कारयेत्' इति वचनात्पश्चमे वर्षे चलकाक-पक्षकेश्वचलशिखण्डकैः । 'वालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः' इति इला-युधः । सवयोभिः क्षिपधेः । 'क्षिपधो वयस्यः सवयाः' इल्यमरः । अमाल्यपुत्रैरन्वितः सन् । लिपेः पत्राशद्वप्रतिमकाया मातृकाया युशावृह्वहणेन सम्यग्वोधेनोपायभृतेन वा-कार्यं शब्दजातम् । नद्या मुखं द्वारम् । 'मुखं तु वदने मुख्यारम्भे द्वाराभ्युपाययोः' इति यादवः । तेन कश्विन्मकरादिः समुद्रमिव । आविशत्प्रविष्टः । ज्ञातवानिलर्थः ॥

अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्। अवन्ध्ययसाश्च वभूबुरत्र ते किया हि वस्तुपहिता प्रसीदित ॥ २९॥ 'गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वात ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भाच द्वादशे विशः॥' इति मनुस्मरणादथ गर्भेकादशेऽब्दे विधिवदुपनीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपिश्वतो विद्वांसो गुरुवो विनिन्युः शिक्षितवन्तः । ते गुरवोऽत्रास्मिन्रघाववन्ध्ययत्नाश्च वभृतुः । तथाहि । किया शिक्षा । 'क्रिया तु निष्कृतौ शिक्षाचिकित्सोपायकर्मसु' इति यादवः।वस्तुनि पात्र-भृत उपहिता प्रयुक्ता प्रसीदित फलति । 'क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्वव्यम्' इति कौटित्यः॥

धियः समग्रैः स गुणैरुदारधीः क्रमाचतस्रश्चतुरर्णवोपमाः । ततार विद्याः पवनातिपातिभिर्दिशो हरिद्धिर्हरितामिवेश्वरः ॥ ३०॥

अत्र कामन्दकः—'शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' इति । 'आन्वीक्षिकी त्रिया वार्ता दण्डनीतिश्र ज्ञाश्वती । एता
विद्याश्वतसम्ज लोकसंस्थितिहेतवः ॥' इति च । उदारधीम्तकृष्टबुद्धिः स रष्टुः समग्रेधियो गुणैः । चत्वारोऽर्णव उपमा यासां ताश्वतुर्र्णवोपमाः । 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्युत्तरपदसमासः । चतस्रो विद्याः । हिरतां दिशामीश्वरः सूर्यः पवनातिपातिभिर्हरिद्धिनिजाश्वैः । 'हिरत्ककुभि वर्णे च तृणवाजिविशेषयोः' इति विश्वः । चतस्रो
दिश इव । कमात्ततार । चतुर्र्णवोपमत्वं दिशामिष द्रष्टव्यम् ॥

त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्। न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिवः क्षितावभूदेकधनुर्धरोऽपि सः॥ ३१॥

स रघुः । 'कार्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्माचारिणः । वसीरत्रानुपूर्व्येण शाणक्षौन् मादिकानि च ॥' इति मनुस्मरणान्मेध्यां छुद्धां रौरवीं रुरुसंबन्धिनीम् । 'रुरुमंहाकृष्ण-सारः' इति यादवः । त्वचं चर्म परिधाय वसित्वा मन्त्रवत्समन्त्रकमस्त्रमान्नेयादिकं पि-तुरेवोपाध्यायादिशिक्षताभ्यस्तवान् । 'आख्यातोपयोगे' इत्यपादानसंज्ञा । पितुरेवेत्यव-धारणसुपपादयति—नेति । तद्भरेकोऽद्वितीयः पाथिवः केवलं पृथिवीश्वर एव नाभूत् । क्रिंतु क्षितौ स दिलीप एको धनुर्धरोऽप्यभूत् ॥

महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेन्द्रभावं कलभः श्रयन्निव । रघुः क्रमाद्योवनभिन्नशैशवः पुपोष गाम्भीर्यमनोहरं वपुः ॥ ३२ ॥

रघुः कमाद्यौवनेन भिन्नशैशवो निरस्तशिशुभावः सन् । महानुक्षा महोक्षो महर्षभः । 'अचतुर-' आदिसूत्रेण निपातनादकारान्तत्वम् । तस्य भावस्तत्ता । तां स्पृशन्गच्छ-न्वत्सतरो दम्य इव । 'दम्यवत्सतरौ समौ' इत्यमरः । द्विपेन्द्रभावं महागजत्वं श्रयन्त्र-जन्करुभः करिपोत इव । गाम्भीर्येणाचापरुन मनोहरं वपुः पुपोष ॥

अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्गुरुः। नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः॥ ३३॥

'गौर्नादिखे वळीवर्दे कतुभेदिषभेदयोः। स्त्री तु स्यादिशि भारत्यां भूमौ च सुरभाविष्। पुंस्त्रियोः स्वर्गवन्नाम्बुरिह्मद्दग्बाणलोमसु ॥' इति केशवः । गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्ड्यन्तेऽस्मित्रिति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोडशादिषु वषेषु कर्तव्यं केशा-न्ताख्यं कर्मोच्यते । तदुक्तं मनुना—'केशान्तः षोडशे वषे ब्राह्मणस्य विधीयते । राज-न्यबन्धोद्वीविशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥' इति । अथ गुरुः पिता। 'गुरुगीष्पतिषित्राद्दी' इत्यमरः । अस्य गोदानविधेरनन्तरं विवाद्दिक्षां निरवर्तयत् । कृतवानित्यर्थः। अथनरे-

त क तु

र्थ रे

न्द्रकन्यास्तं रघुम् । दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुदं चन्द्रमिव । 'तमोनुदोऽप्तिचन्द्रार्काः' इति विश्वः । सत्पतिमवाप्यावभुः । रघुरिष तमोनुत् । अत्र मनुः—'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अविष्ठुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥' इति ॥

संप्रति यौवराज्ययोग्यतामाह—

युवा युगव्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकंघरः । कंध्या ०००० वपुःप्रकर्षादज्ञयद्गुरुं रघुस्तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत ॥ ३४ ॥

युवा । युगो नाम धुर्यस्कन्धगः सच्छिद्रप्रान्तो यानाङ्गभृतो दारुविशेषः । 'यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु' इत्यमरः । युगवद्यायतौ दीर्घो वाहू यस्य सः।अंसावस्य स्त इत्यंसलो वलवान् । मांसलश्रेति वृत्तिकारः । 'वलवान्मांसलोऽसलः' इत्यमरः । वत्सां-साभ्यां कामवले' इति लच्प्रत्ययः । कपाटवक्षाः परिणद्धकंधरो विशालप्रीवः । 'परिणाहो विशालता' इत्यमरः । रघुर्वपुषः प्रकर्षादाधिक्याद्योवनकृताद्धरुं पितरमजयत् । त-थापि विनयान्नम्नत्वेन नीचैरलपकोऽहर्यत । अनौद्धत्यं च विवक्षितम् ॥

संप्रति तस्य यौवराज्यमाह—

ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी छघयिष्यता धुरम् । निस्मिसंस्कारिवनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक् ॥ ३५॥ तत आत्मना चिरं धृतां नितान्तगुर्वीम् । 'वोतो गुणवचनात्' इति ङीष् । प्रजानां पालनप्रयासं छघयिष्यता छप्तुं करिष्यता । 'तत्करोति तदाचष्टे' इति छघुशब्दािणच् । ततो 'लुटः सद्धा' इति शतृप्रत्ययः । नृपेण दिलीपेनासौ रप्तृनिसर्गेण स्वभावेन संस्कारेण शास्त्राभ्यासजनितवासनया च विनीतो नम्र इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति तथोक्तः । 'भजो ण्वः' इति ण्वप्रत्ययः । चक्रे कृतः । 'द्विविधो विनयः स्वाभाविकः कृत्रिमश्च' इति कौटिल्यः । तदुभयसंपन्नत्वात्पुत्रं युवराजं चकारेत्यर्थः । अत्र कामन्दकः—'विनयोपप्रहान्भूत्ये कुर्वीत नृपतिः स्रतान् । अविनीतकुमारं हि कुलमाशु विशीर्यते ॥ विनीतमौरसं पुत्रं यौवराज्येऽभिषेचयेत् ॥' इति ॥

नरेन्द्रमूळायतनाद्नन्तरं तदास्पदं श्रीर्युवराजसंज्ञितम् । अगच्छदंशेन गुणाभिळाषिणी नवावतारं कमळाद्वोत्पळम् ॥३६॥ गुणान्विनयादीन्सौरभ्यादींश्राभिळषतीति गुणाभिळाषिणी श्री राज्यळक्ष्मीः पद्माश्रया च नरेन्द्रो दिळीप एव मूळायतनं प्रधानस्थानं तस्मात् । अपादानात् । अनन्तरं संनिहितम् । युवराज इति संज्ञास्य संजाता युवराजसंज्ञितम् । तारकादिलादितच्प्रत्ययः । आत्मनः पदं स्थानमास्पदम् । 'आस्पदं प्रतिष्टायाम्' इति निपातः । स रष्टुरित्यास्पदं तदास्पदम् । कमळाचिरोत्पन्नान्नवावतारमचिरोत्पन्नमुत्पळमिव । अंशेनागच्छत् । स्त्रियो हि यूनि रज्यन्त इति भावः ॥

र्ज्यन्त मानः । विभावसः सार्थिनेव वायुना घनव्यपायेन गुभस्तिमानिव । वभूव तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ॥ ३७॥ सार्थिना सहायभूतेन । एतद्विशेषणमुत्तरवाक्येष्वप्यनुषज्ञनीयम् । वायुना विभावसु-विहिरिव । 'सूर्यवही विभावसू' इत्यमरः । घनव्यपायेन शरत्समयेन सार्थिना गभस्तिमा-न्पूर्य इव । कटो गण्डः । 'गण्डः कटो मदो दानम्' इत्यमरः । तस्य प्रभेदः स्फुटनम् । महोदय इत्यर्थः । तेन करीव । पार्थिवो दिलीपस्तेन रघुणातितरामत्यन्तं सुदुःसहः सुष्टुसस्सो वभूव ॥

तु

नियुज्य तं होमतुरंगरक्षणे धनुर्धरं राजसुतैरनुदुतम्।

अपूर्णमेकेन रातकत्पमः रातं कत्नामपविद्यमाप सः ॥ ३८॥ शतकतुरिन्द्र उपमा यस्य स शतकत्पमः स दिलीपः । 'शतं वै तुल्या राजपुत्रा देवा आशापालाः' इत्यादिश्रुत्या । राजसुतैरनुदुतमनुगतं धनुर्धरं तं रघुं होमतुरंगाणां रक्षणे नियुज्य । एकेन कतुनापूर्णमेकोनं कत्नामश्रमेधानां शतमपविद्यमपगतविद्यं यथा तथाप॥

ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरंगमुतसृष्टमनगृष्टं पुनः।

धनुर्भृतामयत एव रक्षिणां जहार राकः किल गुढिनियहः॥ ३०॥ ततः परमेकोनशतकतुप्राप्टयनन्तरं यज्वना विधिनेष्टवता तेन दिलीपन पूनः पुनरपि मखाय मखं कर्तुम्। 'कियार्थोपपदस्य–' इत्यादिना चतुर्थो। उत्सृष्टं मुक्तमनर्गलमप्रति-बन्धम्। अव्याहतस्वरगतिमित्यर्थः। 'अपर्यावर्तयन्तोऽश्वमनुचरन्ति' इत्यापस्तम्बस्मरणात्। तुरंगं धनुर्भृतां रक्षिणां रक्षकाणामयत एव शको गूढिनियहः सन्। जहार किल। किलेखेतिह्ये॥

विषाद छुप्तप्रतिपत्ति विस्तितं कुमारसैन्यं सपिद् स्थितं च तत् । विशिष्ठ ये चे चिस्तितं स्वार्थ च विष्ठ विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व स्वार्थ मनेभिष्णः । तहुक्तम्—'विषाद्शेतसो भङ्ग उपायाभावनाशयोः' इति । तेन छप्ता प्रतिपत्तिः कर्तव्यज्ञानं यस्य तत्त्योनक्ष्यो । विस्मितमञ्चनाशस्याकस्मिकत्वादाश्चर्याविष्ठं सत् । स्थितं तस्थो । अथ श्रुतप्रभावा यहच्छया स्वेच्छयागता । रघोः स्वप्रसादल्ड धत्वाद चिष्ठिष्ठ से विस्मितमञ्चनाशस्याक समक्ति । स्वप्ति स्वप्ति स्वप्ति भावः । निन्दनी नामि विश्व प्रेष्ठ विष्ठ विद्या स्वार्थ विष्ठ विष्ठ विष्ठ स्वस्व ।

तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रसृज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्। अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः॥ ४१॥

सतां पुरस्कृतः पृजितो दिलीपनन्दनो रघुः पुण्येन तस्या नन्दिन्या यदङ्गं तस्य नि-स्यन्दो द्रवः स एव जलम् । मूत्रमित्यर्थः । तेन लोचने प्रमुज्य शोधियत्वा । अतीन्द्रि-चेष्विन्द्रयाण्यतिकान्तेषु । 'अत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीयया' इति समासः । द्विगुपा-सापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु परविहिङ्गताप्रतिषेघाद्विशेष्यनिद्यत्वम् । भावेष्वपि वस्तुपूपपन्न-दर्शनः संपन्नसाक्षात्कारशक्तिर्वभूव ॥

स पूर्वतः पर्वतपक्षशातनं दद्शे देवं नरदेवसंभवः।

पुनः पुनः स्तिनिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरिमसंयतम् ॥ ४२ ॥ नरदेवसंभवः स रघः पुनः पुनः सूतेन निषिद्धचापलं निवारितौद्धलं रथस्य रिह्मिभिः प्रप्रहैः । 'किरणप्रप्रहौ रद्मी' इत्यमरः । संयतं बद्धमश्वं हरन्तं पर्वतपक्षाणां शातनं छेदकं देविमन्द्रं पूर्वतः पूर्वस्यां दिशि ददर्श ॥

रातैस्तमक्ष्णामनिमेषवृत्तिभिर्हारं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः । अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ॥ ४३ ॥

रघुस्तमश्वहर्तारमिनमेषवृत्तिभिनिमेषव्यापारश्च्यैरक्षणां शतैर्हरिभिर्हरिद्वणेः । 'हरि-र्वाच्यवदाख्यातो हरित्कपिछवर्णयोः' इति विश्वः । वाजिभिरश्वेश्व हरिमिन्द्रं विदित्वा । 'हरिर्वातार्कचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु' इति विश्वः । एनिमन्द्रं रागनस्पृशा व्योमव्यापिना धीरेण गभीरेण खरेण ध्वनिनैव निवर्तयिन्नवादोचत् ॥

# मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे। अजस्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे॥ ४४॥

हे देवेन्द्र, मनीषिभिस्त्वमेव मखांशभाजां यज्ञभागभुजां प्रथमः सदा निगद्यसे क-ध्यसे। तथाप्यजस्रदीक्षायां नित्यदीक्षायां प्रयतस्य महुरोः कियाविधाताय कतुविधा-ताय। क्रियां विहन्तुमित्यर्थः। 'तुमर्थाच भाववचनात्' इति चतुर्था । कथं प्रवर्तसे॥

त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विपस्त्वया नियम्या नतु दिव्यचक्षुषा। स चेत्स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः ४५

त्रयाणां लोकानां नाथिक्षलोकनाथः । 'तिद्धितार्थ-' इत्यादिनोत्तरपदसमासः । तेन त्रैलोक्यनियामकेन दिव्यचक्षुषातीन्द्रियार्थदिशिना त्वया मखद्विषः ऋतुविधातकाः सदा नियम्या नतु शिक्ष्याः खलु । स त्वं धर्मचारिणां कर्मसु ऋतुषु स्वयमन्तरायो विद्रो भवसि चेत् । विधिरनुष्टानं च्युतः क्षतः । लोके सत्कर्मकथैवास्तमियादित्यर्थः ॥

तदङ्गमध्यं मघवन्महाऋतोरमुं तुरंगं प्रतिमोक्तमईसि । पथः श्रुतेर्दर्शायितार ईश्वरा मलीमसामाद्दते न पद्धतिम् ॥ ४६॥

हे मघवन्, तत्तस्मात्कारणान्महाकतोरश्वमेधस्याप्त्यं श्रेष्टम्हं साधनममुं तुरंगं प्रति-मोक्तुं प्रतिदातुमहिसि । तथाहि । श्रुतेः पथो दर्शियतारः सन्मार्गप्रदर्शका ईश्वरा महा-न्तो मलीयसां मिलनां पद्धति मार्गे नाददते न स्वीकुर्वते । असन्मार्गे नावलम्बन्त इद्यर्थः। 'मलीमसं तु मिलनं कचरं मलदूषितम्' इत्यमरः ॥

इति प्रगत्भं रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिर्दिवौकसाम्। निवर्तयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तमुत्तरम्॥ ४७॥

इति रघुणा समीरितं प्रगल्भं वचो निशम्याकण्यं । दिवौकसः खर्गौकसः । 'दिवं खर्गेऽन्तरिक्षे च' इति विश्वः । तेषामधिपतिर्देवेन्द्रो रघुप्रभावात्सविस्मयः सन् । रथं निवर्तयामास । उत्तरं प्रतिवक्तं प्रचक्रमे च ॥

यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः। जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुर्लङ्गियतुं ममोद्यतः॥ ४८॥

हे राजन्यकुमार क्षत्रियकुमार । 'मूर्घाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्' इत्यमरः । यद्वाक्यमात्थ त्रवीषि । 'त्रुवः पञ्चानाम्-' इत्यादिनाहादेशः । तक्तथा स-त्यम् । किंतु यशोधनैरस्माहशैः परतः शत्रुतो यशो रक्ष्यम् । ततः किमत आह—भव-हुहस्त्वित्पता जगत्प्रकाशं लोकप्रसिद्धमशेषं सर्वे मम तद्यश इज्यया यागम लङ्क्षयितुं तिरस्कर्तुभुद्यत उद्युक्तः ॥

किं तद्यश इत्याह—

हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्यम्बक एव नापरः । तथा विदुर्मा मुनयः शतकतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एव नः ॥ ४९॥

पुरुषेषूत्तम इति सप्तमीसमासः । 'न निर्धारणे' इति पष्टीसमासनिषेधात् । कर्मधारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः' इत्युत्तमपुरुष इति स्यात् । यथा हिर्गिर्वेष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च त्र्यम्बकः शिव एव महेश्वरः स्वृतः । नापरोऽपरः (४८) । जिलासि = २ काल्यक्यार में रघुवंशे तीन क्री ब्लूमर्थ के क्यांना आहा

पुमान्न । तथा मां मुनयः शतकतुं विदुर्विदिन्त । 'विदो लटो वा' इति झेर्जुसादेशः । नोऽस्माकम् । हरिहरयोर्मम चेत्यर्थः । एष त्रितयोऽपि शब्दो द्वितीयगामी निह । द्वि-तीयाप्रकरणे गमिगम्यादीनामुपसंख्यानात्समासः ॥

अतोऽयमश्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः। अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पद्व्यां सगरस्य संततेः॥ ५०॥

यतोऽहमेव शतकतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं शततमोऽश्वः कपिलानुकारिणा कपिल-मुनितुल्येन मयापहारितोऽपहृतः । अपहारित इति खार्थे णिच् । तवात्राश्वे प्रयत्नेना-लम् । प्रयत्नो माकारीरित्यर्थः । निषेधस्य निषेधं प्रति करणत्वानृतीया । सगरस्य राज्ञः संततेः संतानस्य पदव्यां पदं मा निधा न निधेहि । निपूर्वाद्वाधातोर्लुङ् । 'न माङ्गयोगे' इत्यडागमप्रतिषेधः । महदास्कन्दनं ते विनाशमूलं भवेदिति भावः ॥

ततः प्रहस्यापभयः पुरंदरं पुनर्वभाषे तुरगस्य रक्षिता । गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एष ते न खल्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान् ॥५१॥

ततस्तुरगस्य रिक्षता रघुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा । अपभयो निर्भीकः सन् । पुनः पुरं-दरं वभाषे । किमिति—हे देवेन्द्र, यद्येषोऽश्वमोचनरूपस्ते तव सर्गो निश्चयः । 'सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायस्रष्टिषु' इत्यमरः । तिहं शस्त्रं गृहाण । भवान्रघुं मामिन-जिल्ल । कृतमनेनेति कृती । कृतकृत्यो न खलु । 'इष्टादिभ्यश्च' इतीनिप्रत्ययः । रघु-मिल्यनेनात्मनो दुर्जयत्वं सूचितम् ॥

स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सदारं रारासनम् । अतिष्ठदालीढविद्योषद्योमिना वपुःप्रकर्षण विडम्बितेश्वरः॥ ५२॥

स रघुरुन्मुखः सन् । मधवन्तिमन्द्रमेवमुक्त्वा शरासनं चापं सशरं करिष्यमाणः । आठीदेनाळीढाख्येन स्थानभेदेन विशेषशोभिनातिशयशोभिना वपुःप्रकर्षेण देहौनत्येनं विडिम्बतेश्वरोऽनुस्तिपनाकी सन् । अतिष्ठत् । आठीढळक्षणमाह यादवः—'स्थानानि थन्विनां पञ्च तत्र वैशाखमित्रयाम् । त्रिवित्स्त्यन्तरौ पादौ मण्डळं तोरणाकृति ॥ अन्वर्थं स्थात्समपदमाळीढं त्रु ततोऽत्रतः । दक्षिणे वाममाकुक्ष्य प्रत्याळीढिविपर्ययः ॥' इति ॥

रघोरवष्टम्भमयेन पञ्चिणा हृदि क्षतो गोत्रभिद्प्यमर्षणः। नवाम्बुदानीकमुहूर्तळाञ्छने धनुष्यमोधं समधत्त सायकम्॥ ५३॥

रघोरवष्टम्भेमयेन स्तम्भरूपण । 'अवष्टम्भः सुवर्णे च स्तम्भप्रारम्भयोरिप' इति विश्वः । पत्रिणा बाणेन हिंदि हृदये क्षतो विद्धः । अत एवामर्थणोऽसहनः । कुद्ध इ-स्यर्थः । गोत्रभिदिन्द्रोऽपि । 'संभावनीये चौरेऽपि गोत्रः क्षोणीधरे मतः' इति विश्वः । नवाम्युदानामनीकस्य वृन्दस्य सुहूर्ते क्षणमात्रं ठाञ्छने चिद्दभूते धनुषि । दिन्ये धनुप्तिसर्थः । अमोषमवन्ध्यं सायकं वाणं समधत्त संहितवान् ॥

दिलीपस्नोः स बृहद्भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः । पपाचनास्वादितपूर्वमाशुगः कुत्हलेनेच मनुष्यशोणितम् ॥ ५४ ॥ भीमानां भयंकराणामसुराणां शोणिते रुधिर उचितः परिचितः स इन्द्रमुक्त आशु-

् र मखा

आश

नियुर

7

( 85

f

3 2

बन्ध णात्

किल

दश्चे क्तर

यह

स्यः

र्था सा

दइ

श्रः छे

87 P

गः सायको दिलीपसूनो रघोर्बृहद्विशालं भुजान्तरं वक्षः प्रविश्य । अनास्वादितपूर्वे पू-र्वमनास्वादितम् । सुप्सुपेति समासः । मनुष्यशोणितं कुत्हलेनेव पपौ ॥

हरेः कुमारोऽपि कुमारविकमः सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्कुला । भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते खनामचिह्नं निचखान सायकम् ॥ ५५ ॥

कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स तथोक्तः । 'सप्तम्युपमानपूर्वस्य-' इत्यादिना समासः । कुमारोऽपि रघुरपि सुरद्विपस्यरावतस्यास्फालनेन । कर्कशा अङ्गुलयो यस्य स तिस्मन् । शच्याः पत्रविशेषकरिङ्किते शचीपत्रविशेषकाङ्किते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनामचिह्नं स्वनामाङ्कितं सायकं निचलान निलातवान् । निष्कण्टकराज्यमाप्तस्या-यं महानिभमव इति भावः ॥

जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्तस्य महाशिनध्वजम् । चुकोप तस्मे स भृशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६॥

अन्येन मयूरपिश्रणा मयूरपत्रवता शरेण शकस्येन्द्रस्य महाशिनध्वजं महान्तमशिन-रूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च । स शकः । सुरिश्रयः प्रसद्य बलात्कृत्य केशानां व्यप-रोपणादवतारणाच्छेदनादिव । तस्मै रघवे भृशमत्यर्थे चुकोप । तं हृन्तुमियेषेत्यर्थः । 'ऋधद्रुह्—' इत्यादिना संप्रदानाचतुर्थी ॥

तयोरपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गरुत्मदाशीविषभीमदर्शनैः।
विभूव युद्धं तुमुलं जयैविणोरधोमुखैरूर्ध्वमुखैश्च पश्चिमिः॥ ५७॥

जयैषिणोरन्योन्यजयाकाङ्किणोस्तयोरिन्द्ररघ्वोः । गरुत्मन्तः पक्षवन्तः । 'गरुत्पक्षच्छ-दाः पत्रम्' इत्यमरः। आशीविषाः । आशिषि दंष्ट्रायां विषं येषां त आशीविषाः सर्पाः । पृषोदरादिलात्साधुः । 'त्री लाशीर्हिताशंसाहिदंष्ट्रयोः' इत्यमरः । त इव भीमदर्श्वनाः । सपक्षाः सर्पा इव द्रष्टूणां भयावहा इत्यर्थः । तैरधोमुखैरूर्ध्वमुखेश्व । धन्विनोरुपर्यधो-देशावस्थितत्वादिति भावः । पित्रिभिर्बाणेरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य सैनिकाश्व रघोर्यस्मिस्तत्तथोक्तं तुमुठं संकुठं युद्धं वभूव ॥

अतिप्रवन्ध्रप्रहितास्त्रवृष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । रार्शीक निर्वापयितुं न वासवः खतश्च्युतं विह्निमवाद्भिरम्बुदः ॥ ५८॥

वासवोऽतिप्रबन्धेनातिसातस्येन प्रहिताभिः प्रयुक्ताभिरस्रवृष्टिभिर्दुष्प्रसहस्य दुःखेन प्रसद्यत इति दुष्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्यसद्यस्यर्थः । तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम् । अम्बुदोऽद्भिः स्वतश्र्युतं निर्गतं विह्निमव । निर्वापियतुं न शशाकः । रघोरिप छोकपा-छात्मकस्येन्द्रांशसंभवत्वादिति भावः ॥

ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्किते प्रमध्यमानार्णवधीरनादिनीम् । ১८५ रघुः शशाङ्कार्धमुखेन पञ्चिणा शरासनज्यामछुनाद्विडौजसः ॥ ५९ ॥

ततो रघुईरिचन्दनाङ्किते प्रकोष्ठे मणिवन्धे प्रमध्यमानार्णवधीरनादिनीं प्रमध्यमानार्णवधीरनादिनीं प्रमध्यमानार्णव इव धीरं गम्भीरं नदतीति तां तथोक्ताम् । वेवेष्टि व्याप्रोतीति विट् व्यापक्रमो-जो यस्य स तस्य बिडौजस इन्द्रस्य । पृषोदरादित्वात्साघुः । शरासनज्यां धनुर्मीवींम् । शशाङ्कस्यार्थः खण्ड इव मुखं फलं यस्य तेन पत्रिणालुनादिच्छनत् ॥

f 3 হ

( 88

आश नियुः 7

मखा बन्ध णात

किल

स चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाद्यानाय प्रबलस्य विद्विषः। महीभ्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाद्दे ॥ ६० ॥

विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवैरः स इन्द्रश्वापमुत्स्रज्य प्रबलस्य विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वधाय । महीं धारयन्तीति महीधाः पर्वताः । मूलविभुजादित्वात्कप्रत्ययः । तेषां पक्षव्य-परोपणे पक्षच्छेद उचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्रं वज्रायुधमाददे जग्राह ॥

रघुर्भृशं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह सैनिकाश्रुभिः। निमेषमात्राद्वधूय तद्वयथां सहोत्थितः सैनिकहर्षनिः सनैः ॥ ६१ ॥

रघस्तेन वज्रेण भृशमत्यर्थे वक्षसि ताडितो हतः सन् । सैनिकानामश्रुभिः सह भूमो पपात । तस्मिन्पतिते ते रुरुदुरित्यर्थः । निमेषमात्रात्तद्वयथां दुःखमवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हर्षेण ये निःखनाः क्ष्वेडास्तैः सहोत्थितश्च । तिस्मन्नुत्थिते हर्पात्सिहनादांश्व-कुरिलर्थः ॥

तथापि रास्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थुषः। तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते ॥ ६२ ॥

तथापि वज्रपातेऽपि रास्त्राणामायुधानां व्यवहारेण व्यापारेण निष्ठुरे कूरे विपक्षभावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोऽस्य रघोवींयीतिशयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहा । वृ सभूणकृत्रेषु किए'। तुतोष। खयं वीर एव वीरं जानातीति भावः। कथं शत्रोः संतो-योऽत आह—गुणैः सर्वत्र शत्रुमित्रोदासीनेषु पदमङ्घिनिधीयते । गुणैः सर्वत्र संक-म्यत इत्यर्थः । गुणाः रात्रृनप्यावर्जयन्तीति भावः ॥

असङ्गमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्। अवेहि मां प्रीतसृते तुरंगमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः॥६३॥

सारवत्तयाद्रिष्वप्यसङ्गमप्रतिवन्धं म आयुधं वज्रं त्वदन्येन न विसोढम् । अतो मां प्रीतं संतुष्टमवेहि । तुरंगमादते तुरंगं वर्जयित्वा । 'अन्यारादितरतें-' इति पत्रमी । किमिच्छसीति स्फुटं वासव आह । तुरंगमादन्यददेयं नास्तीति भावः ॥

ततो निषङ्गाद्समयमुदृतं सुवर्णपुङ्गद्यतिरञ्जिताङ्गिलिम्। नरेन्द्रस्तुः प्रतिसंहरन्निषुं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम् ॥ ६४ ॥

ततो निषद्मानूणीरादसमप्रं यथा तथोद्धतं सुवर्णपुङ्खयुतिभी रिजता अज्ञलयो येन तमिषुं प्रतिसंहरत्रिवर्तयन् । नाप्रहरन्तं प्रहरेदिति निषेधादिति भावः । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । 'प्रियवरो वदः खन्' इति खन्प्रत्ययः । 'अरुर्द्धिष-' इत्यादिना सुमागमः । नरेन्द्रसून् रघुः सुरेश्वरं प्रत्यवदत् । न तु प्राहरदिति भावः ॥

अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कर्मणि। अजस्रदीक्षाप्रयतः स महुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्॥ ६५॥

हे प्रभो इन्द्र, अश्वममोच्यं मन्यसे यदि ततस्तर्द्यजसदीक्षायां प्रयतः स मद्भुहर्मम पिता विधिनैव कर्मणि समाप्ते सति कतोर्यत्फलं तेन फलेनाशेषेण कृत्स्रेन युज्यतां युक्ती-ऽस्तु । अश्वमेधफललाभे किमश्वेनेति भावः ॥

दश्चे क्तर

यद वि

स्य यां सा

दः

त्र

वे

7-

तृतीयः सर्गः ।

do - A signification royalty

यथा च वृत्तान्तिमं सदोगतिस्रिलोचनैकांशतया दुरासदः।
तवैव संदेशहराद्विशांपितिः शूणोति लोकेश तथा विधीयताम्॥६६॥
सदोगतः सदो गृहं गतिस्रिलोचनस्थेश्वरस्थैकांशतयाष्ट्रानामन्यतममूर्तित्वात्। दुरासदोऽस्मादशैर्दुष्प्राप्यो विशांपितिर्थथेमं वृत्तान्तं तव संदेशहराद्वार्ताहरादेव श्रणोति च।हे
लोकेशेन्द्र, तथा विधीयताम् ॥

तथिति काम प्रतिशुश्रुवान्दघोर्यथागतं मातिलसारिथर्ययौ ।
नुपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणास् नुरिष न्यवर्तत ॥ ६७ ॥
मातिलसारिथरिन्द्रो रघोः संबन्धिनं कामं मनोरथं तथिति तथास्त्विति प्रतिशुश्रुवान् ।
'भाषायां सदवसश्रुवः' इति कसुप्रत्ययः । यथागतं ययौ । सुदक्षिणासून् रघुरिष नातिप्रमना विजयलाभेऽप्यश्वनाशात्रातीव तुष्टः सन् । नवर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः ।
नृपस्य सदो गृहं प्रति न्यवर्तत ॥

तमभ्यनन्द्त्प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः।
परामृषन्हषंजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशवणाङ्कितम्॥ ६८॥
हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथमं बोधितो ज्ञापितः। वृत्तान्तमिति शेषः। प्रजेश्वरो दिलीपो हर्षजडेन हर्षशिशिरोण पाणिना कुलिशवणाङ्कितम्। तस्य रघोरिदं तदीयम्। अङ्गं शरीरं पराष्ट्रशंस्तं रघुमभ्यनन्दत्॥

इति क्षितीशो नवति नवाधिकां महाकत्नां महनीयशासनः।
समारुरक्षुर्दिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६९ ॥
महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः क्षितीश इत्यनेन प्रकारेण । 'इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिष्ठु' इत्यमरः । महाकत्नामश्रमेधानां नवभिरिधकां नवतिमेकोनशतमायुषः क्षये
सति दिवं स्वर्गं समारुरक्षुरारोडुमिच्छुः सोपानानां परम्परां पक्किमिव ततान ॥

अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि स्नवे नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम् । मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये गिळतवयसामिश्वाकूणामिदं हि कुळवतम् ॥ ७० ॥

अथ विषयेभ्यो व्याद्यत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपो यथाविधि यथाञ्चालं यूने स्नन्व नृपतिककुदं राजचिह्नम् । 'ककुद्दत्ककुदं श्रेष्टे वृषाङ्के राजलक्ष्मणि' इति विश्वः । सिता-तपवारणं श्वेतच्छत्रं दत्त्वा तया देव्या सुदक्षिणया सह सुनिवनतरोर्द्ध्यां विश्विये श्रि-तवान् । वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृतवानित्यर्थः । तथाहि । गलितवयसां वृद्धानामिक्ष्वाकृणा-भिक्ष्वाकोर्गात्रापत्यानाम् । तद्राजसंज्ञकत्वादणो लुक् । इदं वनगमनं कुलवतम् । देव्या सहेत्यने सपत्नीकवानप्रस्थाश्रमपक्ष उक्तः । तथा च याज्ञवल्क्यः—'स्रतिवन्यस्तपत्नी-कस्तया वात्रगतो वनम् । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साम्निः सोपासनो व्रजेत् ॥' इति । हरि-णीवृत्तमेतत् । तदुक्तम्—'रसयुगहयैन्सों म्री स्लौ गो यदा हरिणी तदा' इति ॥ इति महामहोपाध्यायकोलाचलमित्रनायसूरिविरचित्या संजीविनीसमाख्यया

व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः।

1

रघुवंशे

(42)

चतुर्थः सर्गः।

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि संनिधि कियात् ॥ स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ । दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशानः॥१॥

स रघुर्गुरुणा पित्रा दत्तं राज्यं राज्ञः कर्म प्रजापरिपालनात्मकम् । पुरोहितादित्वायक् । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाले सिवत्रा सूर्येण निहितं तेजः प्रतिपद्य हुताशनो-ऽप्रिरिव । अधिकं वभौ । 'सौरं तेजः सायमाप्त्रं संक्रमते । आदित्यो वा अस्तं यन्निन्न-मनुप्रविशति । अप्तिं वा आदित्यः सायं प्रविशति' इत्यादिश्वतिः प्रमाणम् ॥

दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम्। पूर्वं प्रधूमितो राज्ञां हृद्येऽग्निरिवोत्थितः॥ २॥

दिलीपानन्तरं राज्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं तं रघुं निशम्याकर्ण्य पूर्वे दिलीपकाले राज्ञां हृदये प्रकर्षेण धूमोऽस्य संजातः प्रधूमितोऽग्निः संतापाग्निरुत्थित इव प्रज्विलत इव । पूर्विध्यीऽधिकसंतापोऽभूदित्यर्थः । राज्यकर्तृकस्यापि निशमनस्याग्नावुपचारात्र समान-कर्तृकत्वविरोधः॥

पुरुद्दृतध्वजस्येव तस्योन्नयनपङ्कयः । नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥

पुरुहृतध्वज इन्द्रध्वजः । स किल राजिभवृष्टियर्थे पूज्यत इत्युक्तं भविष्योत्तरे— 'एवं यः कुरुते यात्रामिन्द्रकेतोर्युधिष्टिर । पर्जन्यः कामवर्षी स्यात्तस्य राज्ये न संशयः॥' इति । 'चतुरसं ध्वजाकारं राजद्वारे प्रतिष्टितम् । आहुः शक्रध्वजं नाम पौरलोकसुखा-वहम् ॥' पुरुह्तध्वजस्येव तस्य रघोर्नवमभ्युत्थानमभ्युत्ततिमभ्युद्यं च पश्यन्तीति नवाभ्युत्थानदर्शिन्यः । उद्ध्वं प्रस्थिता उल्लिसताश्च नयनपङ्कयो यासां ताः सप्रजाः स-संतानाः प्रजाजनाः । 'प्रजा स्यात्संततौ जने' इत्युभयत्राप्यमरः । ननन्दुः ॥

तेन सिंहासनं पित्र्यमिखळं चारिमण्डळम्॥ ४॥ 🗟 केल्स

द्विरद इव द्विरदेश गच्छतीति द्विरदगामिना । 'कर्तर्युपमाने' इति 'सुप्यजातौ-'इति च णिनिः । तेन रघुणा समं युगपदेव द्वयं समाकान्तमधिष्ठितम् । किं तद्वयम् । पितु-रागतं पित्र्यम् । 'पितुर्यत्' इति यत्प्रत्ययः । सिंहासनम् । अखिलमरीणां मण्डलं राष्ट्रं च॥ अथ सिंहासनारोहणानन्तरं तस्य लक्ष्मीसंनिधानमाह—

छायामण्डललक्ष्येण तमहर्या किल स्वयम्। पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्॥५॥

अत्र रघोस्तेजोविशेषेण खयं संनिहितया ठक्ष्म्या छत्रधारणं कृतिमत्युत्प्रक्षेते। पद्मा लक्ष्मीः। 'लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहिरिप्रिया' इत्यमरः। सा खयमट- इया किल । किलेति संभावनायाम्। सती छायामण्डललक्ष्येण कान्तिपुज्ञानुमेयेन। न तु खरूपतो द्वयेन। छायामण्डलिमत्येनेनानातप्ज्ञानं लक्ष्यते। 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः' इत्युभयत्राप्यमरः। पद्मातपत्रेण पद्ममेवातपत्रं तेन कारण-

मख

आर

नियु

बन्ध णात किर

च यह र्वा

स्थे प्र

द

DA NO B

भूतेन साम्राज्यदीक्षितं साम्राज्ये साम्राज्यकर्मणि मण्डलाधिपत्ये दीक्षितमभिषिक्तं तं भेजे । अन्यथा कथमेतादृशी कान्तिसंपत्तिरिति भावः ॥

संप्रति सरस्वतीसांनिध्यमाह—

## परिकरिपतसांनिध्या काले काले च बन्दिषु। स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्याभिरुपतस्थे सरस्रती॥६॥

सरस्तती च काले काले सर्वेष्विप योग्यकालेषु । 'नित्यवीप्सयोः' इति वीप्सायां द्वि-र्वचनम् । विन्दिषु परिकल्पितसांनिध्या कृतसंनिधाना सती स्तुत्यं स्तोत्राई तं रघुम् । अर्थ्याभिरर्थादनपेताभिः । 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत्प्रत्ययः । स्तुतिभिः स्तोत्री-रुपतस्थे । देवताबुद्ध्या पूजितवतीत्यर्थः । देवतात्वं च 'ना विष्णुः पृथिवीपितः' इति वा लोकपालात्मकत्वाद्वेत्यनुसंघेयम् । एवं च सति 'उपाद्देवपूजासंगतिकरणिमत्रकरण-पथिषु' इति वक्तव्यादात्मनेपदं सिद्ध्यति ॥

### मनुष्रभृतिभिर्मान्यैर्भुक्ता यद्यपि राजभिः। तथाप्यनन्यपूर्वेच तिसन्नासीद्वसुंधरा॥ ७॥

वसुंघरा मनुप्रभृतिभिर्मन्वादिभिर्मान्यैः पूज्यै राजभिर्भुक्ता यद्यपि । भुक्तैवेत्वर्थः । यद्यपीत्यवधारणे । 'अप्यर्थे यदि वार्थे स्थात्' इति केशवः । तथापि तस्मिन्राज्ञि । अन्यः पूर्वो यस्याः सान्यपूर्वो । अन्यपूर्वो न भवतीत्यनन्यपूर्वो । अनन्योपभुक्तेवासीत् । तत्प्रथमपतिकेवानुरक्तवतीत्वर्थः ॥

अत्र कारणमाह-

#### स हि सर्वस्य ठोकस्य युक्तदण्डतया मनः। आद्दे नातिशीतोष्णो नमस्वानिव दक्षिणः॥८॥

हि यसात्कारणात्स रघुर्युक्तदण्डतया यथापराधदण्डतया सर्वस्य लोकस्य मन आ-ददे जहार । क इव । अतिशीतोऽत्युष्णो वा न भवतीति नातिशीतोष्णः । नत्रर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । दक्षिणो दक्षिणदिग्भवो नभस्वान्वायुरिव । मलयानिल इवेल्पर्थः । युक्तदण्डतयेल्पत्र कामन्दकः—'उद्वेजयित तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । द-ण्डने नृपतिस्तस्मायुक्तदण्डः प्रशस्यते ॥' इति ॥

#### मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ। फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः॥ ९॥

तेन रघुणा प्रजा गुरी दिलीपविषये । सहकारोऽतिसीरभश्चतः । 'आम्रश्चृतो रसालो-ऽसी सहकारोऽतिसीरभः' इत्यमरः । तस्य फलेन पुष्पोद्गमे पुष्पोद्गय इव ततोऽपि गुणा-धिकतया हेतुना मन्दोत्कण्ठा अल्पोत्सक्याः कृताः । गुणोत्तरश्चोत्तरो विषयः पूर्व वि-स्मारयतीति भावः ॥

#### नयविद्धिर्नवे राज्ञि सदसचोपदर्शितम्। पूर्व एवाभवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तरः॥ १०॥

नयविद्धिनीतिशास्त्रज्ञैनवे तिस्मिन्राज्ञि विषये । तमधिकृत्येत्यर्थः । सद्धर्मयुद्धादिकमस-त्कृटयुद्धादिकं चोपदिशतम् । तिस्मिन्राज्ञि पूर्वः पक्ष एवाभवत् । संक्रान्त इत्यर्थः । उत्तरः पक्षो नाभवत् । न संक्रान्त इत्यर्थः । तत्र सदसतोर्मध्ये सदेवाभिमतं नासत् । तदुद्भावनं तु ज्ञानार्थमेवेत्यर्थः । पक्षः साधनयोग्यार्थः । 'पक्षः पार्श्वगरुत्साध्यसहाय-वलभित्तिषु' इति केशवः ॥

#### पञ्चानामि भूतानामुत्कर्षे पुषुषुर्गुणाः । नवे तस्मिन्महीपाले सर्वे नवमिवाभवत् ॥ ११ ॥

पृथिव्यादीनां पञ्चानां भूतानामपि गुणा गन्यादय उत्कर्षमितिशयं पुपुषुः । अत्रो-त्प्रेक्षते—-तस्मिन्रघो नाम नवे महीपाले सित सर्वे वस्तुजातं नविमवाभवत् । तदेव भूतजातिमिदानीमपूर्वगुणयोगादपूर्विमवाभवदिति भावः ॥

#### यथा प्रहादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा। तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्॥ १२॥

यथा चन्दयतीत्याहादयतीति चन्द्र इन्दुः । चिद्धातोरीणादिको रप्रत्ययः । प्रहा-दनादाहादकरणादन्वर्थोऽनुगतार्थनामकोऽभूत् । यथा च तपतीति तपनः सूर्यः । न-च्यादित्वाह्ययुद्प्रत्ययः । प्रतापात्संतापजननादन्वर्थः । तथैव स राजा प्रकृतिरञ्जना-दन्वर्थः सार्थकराजशब्दोऽभूत् । यद्यपि राजशब्दो राजतेर्दीस्यर्थात्किनिन्प्रत्ययान्तो न तु रञ्जेस्तथापि धातूनामनेकार्थत्वादञ्जनाद्राजेत्युक्तं किवना ॥

#### कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने। चक्षुष्मत्ता तु शास्त्रेण स्क्ष्मकार्यार्थदर्शिना॥ १३॥

विशाले तस्य रघोळींचने कामं कर्णान्तयोविश्रान्ते कर्णप्रान्तगते । चक्षुष्मत्ता तु । चक्षुष्मता तु । चक्षुष्मता तु । चक्षुष्मतं । सूक्ष्मान्कार्यार्थान्कर्तव्यार्थान्दर्शयति प्रकाशयतीति सूक्ष्मकार्यार्थ-दिशिना शास्त्रेणेव । शास्त्रं दिशिनेविकनामिति भावः ॥

# लन्धप्रशमनस्वस्थमथैनं समुपस्थिता। पार्थिवश्रीर्द्धितीयेव शरत्यङ्कजलक्षणा॥ १४॥

अथ ठब्धस्य राज्यस्य प्रशमनेन परिपन्यिनामनुरञ्जनप्रतीकाराभ्यां स्थिरीकरणेनं स्वस्थं समाहितचित्तमेनं रघुं पङ्कजलक्षणा पद्मचिद्वा । श्रियोऽपि विशेषणमेतत् । शरत् । द्वितीया पार्थिवश्री राजलक्ष्मीरिव । समुपस्थिता प्राप्ता । 'रक्षा पौरजनस्य देशनगर- श्रामेषु गुप्तिस्तया योधानामिष संग्रहोऽपि नुलया मानव्यवस्थापनम् । साम्यं लिङ्गिषु दानवृत्तिकरणं त्यागः समानेऽर्चनं कार्याण्येव महीमुजां प्रशमनान्येतानि राज्ये नवे'॥

# निर्नृष्टलघुभिमें वैर्मुक्तवर्त्मा सुदुःसहः। प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्वयानशे दिशः॥ १५॥

निःशेषं वृष्टा निर्वृष्टाः । कर्तरि क्तः । अत एव छघवः । तैर्मेषैर्मुक्तवर्ता त्यक्त-मार्गः । अत एव सुदुःसहः । तस्य रघोर्मानोश्च प्रतापः पौरुषमातपश्च । 'प्रतापौ पौ-रुपातपौ' इति यादवः । युगपिहिशो व्यानशे व्याप ॥

# वार्षिकं संजहारेन्द्रो धनुर्जैत्रं रघुर्दधौ। प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्मुकौ॥ १६॥

इन्द्रः । वर्षासु भवं वार्षिकम् । वर्षानिमित्तमित्यर्थः । 'वर्षाभ्यष्टक्' इति ठक्प्रत्य-यः । धनुः संजहार । रघुर्जेत्रं जयशीलम् । जेतृशब्दातृत्रन्तात् 'प्रज्ञादिभ्यश्व' इति

कि

मर बन

णाः

आः

निर्

या

平市 中市

K) 1100 00

साथंऽण्यत्ययः । धनुर्दधौ । हि यस्मात्ताविन्द्ररघू प्रजानामर्थस्य प्रयोजनस्य वृष्टिविन जयलक्षणस्य साधनविषये पर्यायेणोद्यते कार्मुके याभ्यां तौ पर्यायोद्यतंकार्मुकौ । 'पन द्वर्यायोद्यमविश्रमौ' इति पाठान्तरे पर्यायेणोद्यमो विश्रमश्च ययोस्तौ पर्यायोद्यमविश्रमौ । द्वर्योः पर्यायकरणादक्केश इति भावः ॥

### पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामरः । ुं॰ ऋतुर्विडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम् ॥ १७॥

पुण्डरीकं सिताम्भोजमेवातपत्रं यस्य स तथोक्तः । विकसन्ति काशानि काशाख्य-तृणकुसुमान्येव चामराणि यस्य स तथोक्तः । ऋतुः शरदतुः पुण्डरीकिनिभातपत्रं का-शनिभचामरं तं र्युं विडम्बयामासानुचकार । तस्य रघोः श्रियं पुनः शोभां तु न प्राप । 'शोभासंपत्तिपद्मासु लक्ष्मीः श्रीरिव दृश्यते' इति शाखतः ॥

#### प्रसादसुमुखे तिसिश्चन्द्रे च विशद्प्रमे । तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा द्वयोः ॥ १८॥

प्रसादेन सुसुखे तस्मिन्रघो विशदप्रमे निर्मलकान्तो चन्द्रे च द्वयोविषये तदा च-क्षुष्मतां प्रीतिरनुरागः समरसा समस्वादा । तुल्ययोगेति यावत् । 'रसो गन्धे रसः स्वादे' इति विश्वः । आसीत् ॥

#### हंसश्रेणीषु तारासु कुमुद्रत्सु च वारिषु । विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥ १९ ॥

हसानां श्रेणीषु पङ्किषु । तारासु नक्षत्रेषु । कुमुदानि येषु सन्तीति कुमुद्दन्ति । 'कुमुद्दान्कुमुद्रप्राये ' इत्यमरः । 'कुमुद्दनडवेतसेभ्यो इमतुप्'। तेषु । कुमुद्रप्रायेध्विन्त्यर्थः । वारिषु च तदीयानां रघुसंबन्धिनां यशसां विभूतयः संपदः पर्यस्ता इव प्र-सारिताः किम् । इत्युत्प्रेक्षा । अन्यथा कथमेषां धविष्टिमेति भावः ॥ क्राक्ष्मार्थः प्रे

#### इश्चच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तर्गुणोद्यम् । आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥ २०॥

इक्ष्णां छायेक्षच्छायम् । 'छाया बाहुल्ये' इति नपुंसकत्वम् । तत्र निषण्णा इक्षुच्छायनिषादिन्यः । 'इक्षुच्छायानिषादिन्यः' इति स्रीलिङ्गपाठ इक्षोर्छायेति विग्रहः ।
अन्यथा बहुत्वे नपुंसकत्वप्रसङ्गात् । शालीनगोपायन्ति रक्षन्तीति शालिगोप्यः सस्यपालिकाः स्त्रियः । 'कर्मण्यण्' 'टिड्डाण्ल्-' इत्यादिना डीप् । गोम् रक्षकस्य तस्य रघोः ।
गुणेभ्य उदयो यस्य तद्गुणोदयं गुणोत्पन्नमाकुमारं कुमारादारभ्य कथोद्धातः कथारम्भो
यस्य तत् । कुमारेति स्तूयमानमित्यर्थः । यशो जगुर्गायन्ति स्म । अथवा कुमारस्य
स्तो रघोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत आरभ्याकुमारकथम् । तत्राप्यभिविधावव्ययीत्रिवः । आकुमारकथमुद्धातो यस्मिन्कर्मणि । गानिक्रियाविशेषणमेतत् । 'स्यादभ्यादानमुद्धात आरम्भः' इत्यमरः । 'आकुमारकथोद्धृतम्' इति पाठे कुमारस्य सतस्तस्य कथाभिश्वरितेरुद्धतं यथशस्तवश आरभ्य यशो जगुरिति व्याख्येयम् ॥

प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेर्महौजर्सः । रघोरभिभवादाङ्कि चुक्षुभे द्विषतां मनः ॥ २१॥

महौजसः कुम्भयोनेरगस्यस्य । 'अगस्यः कुम्भसंभवः' इत्यमरः । उद्यादम्भः प्रससाद प्रसन्नं वभूव । महौजसो रघोरुदयादिभभवाशिङ्क द्विषतां मनश्रुश्चमे कालुष्यं प्राप । 'अगस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति' इत्यागमः ।।

मदोदग्राः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रुजाः। ळीळाखेळमजुप्रापुर्महोक्षास्तस्य विक्रमम्॥ २२॥

मदोद्या मदोद्धताः । ककुदेषामस्तीति ककुझन्तः । महाककुद इत्यर्थः । यवादि-त्वान्मकारस्य वत्वाभावः । सरितां कूळान्युदुजन्तीति कूळमुदुजाः । 'उदि कूळे रुजि-वहोः' इति खरप्रत्ययः । 'अहिंद्रच-'इत्यादिना मुमागमः । महान्त उक्षाणो महोक्षाः । 'अचतुर-'इत्यादिना निपातनादकारान्तः । लीलाखेलं विलाससुभगं तस्य रघोरुत्साह-वतो वपुष्मतः परभञ्जकस्य विक्रमं शौर्यमनुप्रापुरनुचकुः ॥

> प्रसवैः सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहताः। असूययेव तन्नागाः सप्तधैव प्रसुस्रुवुः ॥ २३ ॥

मदस्येव गन्धो येषां तैर्मदगन्धिभः । 'उपमानाच' इतीकारः समासान्तः । सप्तप-र्णानां ग्रक्षविशेषाणाम् । 'सप्तपर्णो विशालत्वक्शारदो विषमच्छदः' इत्यमरः । प्रसवैः पुष्पेराहतास्तस्य रघोनींगा गजाः । 'गजेऽपि नागमातङ्गी' इत्यमरः । असूययेवाहतिनि-मित्तया स्पर्धयेव सप्तधेव प्रसुसुवुर्मदं वरृषुः । प्रतिगजगन्धाभिमानादिति भावः । 'क-रात्कटाभ्यां मेट्राच नेत्राभ्यां च मदस्रुतिः' इति पालकाप्ये । करान्नासारन्ध्राभ्यामित्यर्थः॥

अस्ति क्रिक्<sub>रिक</sub> सरितः कुर्वती गाधाः पथश्चाद्यानकर्दमान् । क्षेत्रवात्राये चोद्यामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्॥ २४॥

सरितो गाधाः सुप्रतराः कुर्वती । पथो मार्गाश्वाश्यानकर्दमाञ्शुष्कपङ्कान्कुर्वती । 'संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः' इति इयतेनिष्ठातस्य नत्वम् । शरच्छरदतुस्तं रघुं शक्ते-रुत्साहराक्तेः प्रथमं प्राग्यात्रायै दण्डयात्रायै चोदयामास प्रेरयामास । प्रभावमन्त्रश-क्तिसंपन्नस्य शरत्खयमुत्साहमुत्पादयामासेत्यर्थः ॥

तसौ सम्यग्धुतो वहिर्वाजिनीराजनाविधौ। प्रदक्षिणार्चिव्यजिन हस्तेनेव जयं ददौ॥ २५॥

वाजिनामश्वानां नीराजनाविधौ नीराजनाख्ये शान्तिकर्मणि सम्यग्विधिवद्भुतो हो-मसमिद्धो विहः । प्रगता दक्षिणं प्रदक्षिणम् । तिष्टद्भुप्रभृतित्वादव्ययीभावः । प्रदक्षिण् यार्चिज्वीला तस्या व्याजेन हस्तेनेव तस्मे जयं ददौ। उक्तमाहवयात्रायाम्---'इद्धः प्रदक्षिणगतो हुतभुङ्चपस्य धात्रीं समुद्ररशनां वशगां करोति' इति । वाजिप्रहणं ग-जादीनामप्युपलक्षणं तेषामपि नीराजनाविधानात् ॥

स गुप्तमूलप्रयन्तः शुद्धपाष्ट्रिणरयान्वितः। षड्डिधं वलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया॥ २६॥

गुप्तौ मूळं खनिवासस्थानं प्रत्यन्तः शान्तदुर्गे च येन स गुप्तमूलप्रत्यन्तः । गुद्धपार्ष्णिर-द्धतपृष्ठशत्रुः सेनया रक्षितपृष्ठदेशो वा। अयान्वितः ग्रुभदेवान्वितः। 'अयः ग्रुभावहो वि-धिः' इसमरः। स रघुः षड्विधं मौलभृत्यादिरूपं वलं सैन्यम्। 'मौलं भृत्यः सहच्छ्रेणी द्विष-दाटिवकं वलम्' इति कोशः । आदाय दिशां जिगीषया जेतुमिच्छया प्रतस्थे चचाल ॥

आ निर

(1

मर बन

णा कि

य व

स् ਹੈ 3 द

पूर्व

र्या

### अवाकिरन्वयोवृद्धास्तं लाजैः पौरयोषितः । पृषतैर्मन्दरोद्धूतैः क्षीरोर्मय इवाच्युतम् ॥ २७ ॥

्वयोद्रद्धाः पौरयोषितस्तं रघुं प्रयान्तं लाजैराचारलाजैः । मन्दरोद्ध्तैः पृषतैर्वि-दुभिः क्षीरोर्मयः क्षीरसमुद्रोर्मयोऽच्युतं विष्णुमिव । अवाकिरन्पर्यक्षिपन् ॥

स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबर्हिषा। अहिताननिलोद्ध्तैस्तर्जयनिव केतुभिः॥ २८॥

प्राचीनवर्हिर्नाम कश्चिन्महाराज इति केचित् । प्राचीनवर्हिरन्द्रः । 'पर्जन्यो मघवा वृषा हरिहयः प्राचीनवर्हिस्तथा' इतीन्द्रपर्यायेषु हलायुधाभिधानात् । तेन तुल्यः स रघुः । अनिलेनानुकूलवातेनोद्भृतैः केतुभिध्वंजैरहितान्रिप्ंस्तर्जयित्रव भर्स्तयित्रव । तिजभरस्योरनुदात्तेत्वेऽपि चक्षिङो ङित्करणेनानुदात्तेत्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्व- ज्ञापनात्परस्मैपदमिति वामनः । प्रथमं प्राचीं दिशं ययौ ॥

### रजोभिः स्यन्दनोद्धतैर्गजैश्च घनसंनिभैः। भुवस्तलमिव बोम कुर्वन्व्योमेव भूतलम्॥ २९॥

किं कुर्वन् । स्यन्दनोद्भतै रजोभिर्घनसंनिभैर्वर्णतः कियातः परिमाणतश्च मेघतुल्यैर्गजैश्च यथाकमं व्योमाकाञ्चं भुवस्तलमिव भुतलं च व्योमेव कुर्वन् । यथाविति पूर्वेण संबन्धः ॥

प्रतापोऽग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्। यथौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चमूः॥ ३०॥

अप्रे प्रतापस्तेजोविशेषः । 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्' इत्यमरः। त-तः शब्दः सेनाकलकलः । तदनन्तरं परागो धूलिः । 'परागः पुष्परजसि धूलिस्नानीय-योरिप' इति विश्वः । पश्चाद्रथादि रथाश्चादिकं चतुरङ्गबलम् । 'रथानीकम्' इति पाठ इतिशब्दाध्याहारेण योज्यम् । इतीत्थं चतुःस्कन्धेव चतुर्व्यूहेव । 'स्कन्धः प्रकाण्डे कायांशे विज्ञानादिषु पश्चमु । नृपे समूहे व्यूहे च' इति हैमः । सा चमूर्ययौ ॥

मरुपृज्ज्युदम्भांसि नाच्याः सुप्रतरा नदीः । विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाचकार सः ॥ ३१॥

स रष्टः शक्तिमत्त्वात्समर्थत्वान्मरुष्ट्रष्टानि निर्जलस्थानानि । 'समानौ मरुधन्वानौ' इत्यमरः । उदम्भांस्युद्भूतजलानि चकार । नाव्या नौभिस्तार्या नदीः । 'नाव्यं त्रिलिङ्गं नौतार्ये' इत्यमरः । 'नौवयोधर्मविषमूल-' इत्यादिना यत्प्रत्ययः । सुप्रतराः सुखेन ता-र्याश्वकार । विपिनान्यरण्यानि । 'अटव्यरण्यं विपिनम्' इत्यमरः । प्रकाशानि निर्वेक्षाणि चकार । शक्तयुत्कर्षात्तस्यागम्यं किमिप नासीदिति भावः ॥

स सेनां महतीं कर्षन्पूर्वसागरगामिनीम् । बभौ हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः॥ ३२॥

महतीं सेनां पूर्वसागरगामिनीं कर्षन्स रष्टः । हरस्य जटाभ्यो श्रष्टां गङ्गां कर्षन् । सापि पूर्वसागरगामिनी । भगीरथ इव । बभौ । भगीरथो नाम कश्चित्कपिलदग्धानां सागराणां नप्ता तत्पावनाय हरिकरीटाइङ्गां प्रवर्तियता राजा। यत्संबन्धादङ्गा च भागीरथीति गीयते॥

त्याजितैः फलमुत्खातैभग्नेश्च बहुधा नृपैः। तस्यासीदुव्यणो मार्गः पाद्पैरिव दन्तिनः॥ ३३॥ . अ

F

म

द

व

'फलं फले धमे बीजे निष्पत्ती भोगलाभयोः' इति केशवः । फलं लाभम् । वृक्षपक्षे प्रसवं च । त्याजितैः । त्यजेर्ण्यन्ताद्विकर्मकादप्रधाने कर्मणि क्तः । उत्त्वातैः स्वपदा-स्यावितैः । अन्यत्रोत्पादितैः । बहुधा भग्ने रणे जितैः । अन्यत्र लिन्नैः । नृपैः । पाद-पैर्दन्तिनो गजस्येव । तस्य रघोमीर्ग उल्बणः प्रकाश असीत् । 'प्रकाशं प्रकटं स्पष्टमु-ल्बणं विशदं स्फुटम्' इति यादवः ॥

प्रान्तान्पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताञ्जनपदाञ्जयी । प्राप्तन्य प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठं महोद्धेः ॥ ३४ ॥

जयी जयनशीलः । 'जिहिक्षिविश्री—' इत्यादिनेनिप्रत्ययः । स रघुरेवम् । पुरो भवान्पी-रस्त्यान्प्राच्यान् । 'दिक्षणापश्चात्पुरसस्त्यक्' इति लक्ष्यत्ययः । तांस्तान् । सर्वानित्यर्थः । वीप्सायां द्विहक्तिः । जनपदान्देशानाकामंस्तालीवनैः श्यामं महोद्येहपकण्ठमन्तिकं प्राप।।

अनम्राणां समुद्धर्तुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । अतमा संरक्षितः सुद्धेर्वृत्तिमाश्रित्य वैतसीम् ॥ ३५ ॥

अनुप्राणाम् । कर्मणि षष्ठी । समुद्धर्तु हन्मूलियतु स्तस्माद्रघोः सकाशात् । 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । सिन्धुरयात्रदीवेगादिव मुद्धाः मुद्धादेशीयाः । मुद्धादयः शब्दा जनपदवचनाः । क्षत्रियमाचक्षते । वैतसीं वेतसः संबन्धिनीं वृत्तिम् । प्रणतिमिन्त्यर्थः । आश्रित्य । आत्मा संरक्षितः । अत्र कौटिल्यः—'बलीयसाभियुक्तो दुर्बलः सर्वेत्रानुप्रणतो वेतसधर्ममातिष्ठेत्' इति ॥

त्र्वान्य वङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्।
किंक्ष्म निचलान् जयस्तम्भान्गङ्गास्रोतोन्तरेषु सः॥ ३६॥

नेता नायकः स रघुनैंभिः साधनैरुयतान्संनद्भान्वङ्गान्राज्ञस्तरसा बळेन । 'तरसी बलरहसी' इति यादवः । उत्खायोनमूल्य गङ्गायाः स्रोतसां प्रवाहाणामन्तरेषु द्वीपेषु जयसम्भानिचखान । स्थापितवानित्यर्थः ॥

आपादपद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम्। फलैः संवर्धयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः॥ ३७॥

आपादपद्ममङ्घिपद्मपर्यन्तं प्रणताः । अत एवोत्खाताः पूर्वमुद्धृता अपि प्रतिरोपिताः पश्चात्थापितास्ते वङ्गाः । कलमा इव शालिविशेषा इव । 'शालयः कलमायाश्च पष्टिकाद्या-श्च पुंस्यमी' इत्यमरः।तेऽप्यापादपद्मं पादपद्ममूलपर्यन्तं प्रणताः । 'पादो बुन्ने तुरीयांशशैल-प्रत्यन्तपर्वताः'इति विश्वः । उत्खातप्रतिरोपिताश्च । र्ष्टुं फलैर्धनैः । अन्यत्र सस्यैः । संवर्धयामासुः । 'फलं फले धने बीजे निष्पत्तौ भोगलाभयोः । सस्यै' इति केशवः ॥

स तीत्वां किपशां सैन्यैर्वद्धद्विरद्सेतुभिः। अस्याक्ष्मिक्तिः उत्कलाद्दितिपथः कलिङ्गाभिमुखो ययौ॥ ३८॥

स रघुर्वेद्धा द्विरदा एव सेततो यैस्तैः सैन्यैः किपशां नाम नदीं तीर्त्वा। 'करभाम्' इति केचित्पठन्ति । उत्कलै राजभिरादर्शितपथः संदर्शितमार्गः सन् । कलिङ्गाभिमुखो ययौ ॥

स प्रतापं महेन्द्रस्य मूर्भि तीक्ष्णं न्यवेशयत् । अङ्गुशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ ३९॥ स रघुर्महेन्द्रस्य कुलपर्वतिविशेषस्य। 'महेद्रो मलयः सद्यः शक्तिमानृक्षपर्वतः। विन्ध्य-श्र पारियात्रश्च सप्तिते कुलपर्वताः ॥' इति विष्णुपुराणात् । मूर्प्नि तीक्ष्णं दुःसहं प्रतापम् । सन्ता सारिथर्गम्भीरवेदिनो द्विरदस्य गजविशेषस्य मूर्प्नि तीक्ष्णं निशितमङ्कशिमव । न्य-श्यितिक्षिप्तवान् । 'त्वग्मेदाच्छोणितस्रावान्मांसस्य ऋथनादिष । आत्मानं यो न जानाति स स्याद्रम्भीरवेदिता ॥' इति राजपुत्रीये । 'विरकालेन यो वेत्ति शिक्षां परिचितामिष । गम्भीरवेदी विशेयः स गजो गजवेदिभिः ॥' इति मृगचमोये ॥

#### प्रतिजन्नाह कालिङ्गस्तमस्त्रैर्गजसाधनः। पक्षच्छेदोद्यतं राक्रं शिलावर्षीव पर्वतः॥ ४०॥

गजसाधनः सन्कालिङ्गः कलिङ्गानां राजा । 'ब्यञ्मगधकलिङ्ग-' इत्यादिनाण्यत्ययः । अस्त्रेरायुधेस्तं रघुम् । पक्षाणां भेद उद्यतमुद्युक्तं शकं शिलावर्षी पर्वत इव । प्रतिजयाह प्रत्यभियुक्तवान् ॥

द्विपां विषद्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम् । सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्रियम् ॥ ४१ ॥

काकुरस्थो रष्ठस्तत्र महेन्द्राद्रौ द्विषां नाराचदुर्दिनं नाराचानां वाणविशेषाणां दुर्दिनम्। लक्षणया वर्षमुच्यते । विषद्य सहित्वा सद्यथाशास्त्रं मङ्गलस्नात इव विजयमङ्गलार्थमभिषिक्त इव । जयश्रियं प्रतिपेदे प्राप । 'यनु सर्वोषधिस्नानं तन्माङ्गल्यमुदीरितम्' इति यादवः ॥

ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचितापानभूमयः। नारिकेलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः॥ ४२ ॥

तत्र सहेन्द्राद्रौ । युध्यन्त इति योधाः । पचायच् । रचिताः कल्पिता आपानभूमयः पानयोग्यप्रदेशा यैस्ते तथोक्ताः सन्तो नारिकेलासवं नारिकेलमयं ताम्बूलीनां नागवल्लीनां दलैः पपुः । तत्र विजहूरिस्पर्थः । शात्रवं यशश्च पपुः । जहूरिस्पर्थः ॥

गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः। श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्॥ ४३॥

धर्मविजयी धर्मार्थे विजयशीलः स नृपो रघुः । गृहीतश्वासौ प्रतिमुक्तश्च गृहीतप्रति-मुक्तः । तस्य महेन्द्रनाथस्य कालिङ्गस्य श्रियं जहार । धर्मार्थिमिति भावः । मेदिनीं तु न जहार । शरणागतवात्सल्यादिति भावः ।।

ततो वेळातटेनैव फळवत्पूगमाळिना । अनावास्याउँ विद्धास्यास्या अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥ ४४ ॥ असे यस्य

ततः प्राचीविजयानन्तरं फेलवेत्पूगमालिना फिलिकमुकश्रेणीमता । ब्रीह्यादित्वादि-निप्रत्ययः । वेलायाः समुद्रकूलस्य तटेनोपान्तेनैवागस्त्येनाचितामाशां दक्षिणां दिशमना-स्वास्यजयः (अयलसिद्धत्वादर्थप्रार्थनीयजयः सन्)। ययौ । 'अगस्त्यो दक्षिणामाशामा-त्य नसिस स्थितः । वरुणस्यात्मजो योगी विन्ध्यवातापिमर्दनः ॥' इति ब्रह्मपुराणे ॥

स सैन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । कावेरीं सरितां पत्युः राङ्गनीयामिवाकरोत् ॥ ४५ ॥

स रघुः । गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरिभगन्धिना ('गन्धस्य-'इत्यादिनेका-रादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तप्रहणं कर्तव्यमिति नैसर्गिकगन्धविवक्षा- यामेवेकारादेशः, तथापि निरङ्कशाः कवयः । तथा माघकाव्ये— 'ववुरयुक्छदगुच्छसुग-न्धयः सत्त्त्मास्ततगानगिरोऽलिभिः'(६।५०)। नैषधे च— 'अपां हि तृप्ताय न वारिधारा खादुः सुगन्धः खदते तुषारा' (३।९३) इति । न कर्मधारयान्मलर्थीय इति निषेधा-दिनिप्रत्ययपक्षोऽपि जघन्य एव)। सेनायां समवेताः सैन्याः । 'सेनायां समवेता दे सैन्यास्ते सैनिकाश्च ते' इत्यमरः । 'सेनायां वा' इति ण्यप्रत्ययः । तेषां परिभोगेन कावेरीं नाम सरितं सरितां पत्युः समुद्रस्य शङ्कनीयां न विश्वसनीयामिवाकरोत् । संभोगलि-इदर्शनाद्धर्तुरविश्वासो भवतीति भावः ॥

# वलैरध्युषितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः। मारीचोद्भान्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यकाः॥ ४६॥

विजिगीषोर्विजेतुमिच्छोर्गताध्वनस्तस्य रघोर्बछै: सैन्यै: । 'वलं राक्तिर्वलं सैन्यम्' इति यादव: । मारीचेषु मरीचवनेषूद्भान्ताः परिश्रान्ता हारीताः पक्षिविरोषा यासु ताः। 'तेषां विरोषा हारीतो महुः कारण्डवः प्रवः' इत्यमरः । मलयाद्रेरुपत्यका आसन्नभूमयः । 'उप-त्यकाद्रेरासन्ना भूमिरुध्वमिथत्यका' इत्यमरः । 'उपाधिभ्यां त्यकन्-'इत्यादिना त्यकन्त्र-त्ययः । अध्युषिताः । उपत्यकासूषितमित्यर्थः । 'उपान्वध्याङ्कसः' इति कर्मत्वम् ॥

# ससञ्जरभ्बञ्जण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः।

तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः॥ ४७॥ 🕮 व्यापन्ति

अश्वैः क्षुण्णानामेलानामेलालतानामुत्पतिष्णव उत्पतनशीलाः । अलंकुज्-देल्यादिक-णुच्प्रत्ययः । फलरेणवः फलरजांसि तुल्यागन्धिषु समानगन्धिषु । सर्वधनीतिवदिन्नन्तो बहुत्रीहिः । मत्तेभानां कटेषु ससञ्जः रक्ताः । 'गजगण्डे कटीकटौ' इति कोषः ॥

# भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम् । नाससत्करिणां ग्रेवं त्रिपदीछेदिनामपि ॥ ४८ ॥ सिन-के अपि केळ

चन्दनानां चन्दनद्यमाणां भोगिवेष्टनमार्गेषु सर्पवेष्टनात्रित्रेषु समर्पितं सित्ततं त्रिपदीछिदिनां पादश्रह्वलच्छेदकानामि । 'त्रिपदी पादबन्धनम्' इति यादवः । करिणाम्। श्रीवासु
भवं श्रेवं कण्ठबन्धनम् । 'श्रीवाभ्योऽण्च' इत्यण्यत्ययः । नाससन्न सस्तमभूत् । 'शुन्त्रो
लुङि' इति परस्मैपदे पुषादित्वादङ् । 'अनिदिताम्—'इति नकारलोपः ॥

# दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरि । तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ ४९ ॥

725

दक्षिणस्यां दिशि रवेरिप तेजो मन्दायते मन्दं भवति । लोहितादिलात्क्यष्प्रत्ययः । 'वा क्यषः' इत्यात्मनेपदम् । दक्षिणायने तेजोमान्द्यादिति भावः । तस्यामेव दिशि पाण्ड्याः । पाण्ड्रां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः । पाण्डोर्ज्यण्वक्तव्यः । रघोः प्रतापं न विषेहिरे ने सोदवन्तः । सूर्यविजयिनोऽपि विजितवानिति नायकस्य महानुत्कर्षो गम्यते ॥

# ताम्रपर्णीसमेतस्य मुक्तासारं महोद्धेः। ते निपत्य ददुस्तसै यशः स्वमिव संचितम्॥ ५०॥

ते पाण्ड्यास्तात्रपण्यो नद्या समेतस्य संगतस्य महोद्धेः संवन्धि संचितं मुक्तासारं मौक्तिकवरम् । 'सारो बळे स्थिरांशे च न्याय्ये क्षीवं वरे त्रिषु' इत्यमरः । स्वं स्वकीयं संचितं यश इव । तस्मे रघवे निपत्य प्रणिपत्य ददुः । यशसः शुश्रत्वादौपम्यम् । ता-म्रपणींसंगमे मौक्तिकोत्पत्तिरिति प्रसिद्धम् ॥

स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरौ ॥ ५१ ॥ असद्यविक्रमः सद्यं दूरान्मुक्तमुदन्वता । नितम्बमिव मेदिन्याः स्नस्तांशुक्रमलङ्घयत् ॥ ५२ ॥

युग्ममेतत् । असद्यविकमः स रघुस्तटेषु सानुष्याठीनचन्द्रनौ व्याप्तचन्दनदुमा । 'गन्ध-सारो मठयजो भद्रंश्रीश्रन्दनोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । स्तनपक्षे प्रान्तेषु व्याप्तचन्दनानुरुपो। तस्या दक्षिणस्या दिशः स्तनाविव स्थितौ मठयदर्नुरौ नाम शैलौ यथाकामं यथेच्छं निर्विन्योभुज्य । 'निवेशो भृतिभोगयोः' इत्यमरः । उदकान्यस्य सन्तीत्युदन्वानुद्धिः । उदन्वानुद्धौ च' इति निपातः । उदन्वता दूरान्मुक्तं दूरतस्त्यक्तम् । 'स्तोकान्तिकदूरार्थ-कृच्छाणि क्तेन' इति समासः । 'पश्चम्याः स्तोकादिभ्यः' इत्यलुक् । स्रस्तां ग्रुकं मेदिन्या नितम्यमिव स्थितं सह्यं सह्याद्रिमठह्वयत्प्राप्तोऽतिकान्तो वा ॥

संप्रति प्रतीचीं दिशमभिययाविल्याह—

तस्यानीकैर्विसर्पद्धिरपरान्तजयोद्यतेः। प्राप्ति वर्षे रामास्रोत्सारितोऽप्यासीत्सह्यस्त्र इवार्णवः॥ ५३॥

अपरान्तानां पाश्चात्यानां जय उद्यतेरु युक्तेः । 'अपदान्तास्तु पाश्चात्यास्ते च सूर्य-क्रिकादयः' इति यादवः । विसर्पेद्धिर्गच्छद्भिस्तस्य रघोरनीकैः सैन्यैः । 'अनीकं तु रणे सैन्ये' इति विश्वः । अर्णवो रामस्य जामदम्यस्यास्त्रेरुत्सारितः परिसारितोऽपि सह्यलग्न इवासीत् । सैन्यं द्वितीयोऽर्णव इवादद्यतेति भावः ॥

भयोत्सृष्टिचिभूषाणां तेन केरलयोषिताम्। अलकेषु चमुरेणुश्चर्णप्रतिनिधीकृतः॥ ५४॥

तेन रघुणा भयेनोत्सृष्ट्रविभूषाणां परिहृतभूषणानां केरलयोषितां केरलाङ्गनानाम-लकेषु चमूरेणुः सेनारजश्रूर्णस्य कुङ्कुमादिरजसः प्रतिनिधीकृतः । एनेन योषितां पलायनं चमूनां च तदनुषावनं ध्वन्यते ॥

> मुरलामारुतोङ्तमगमत्कैतकं रजः। तद्योधवारबाणानामयत्नपटवासताम्॥ ५५ ॥ वस्वार

मुरला नाम केरलदेशेषु काचित्रदी । 'मुरवीमारुतोद्भ्तम्' इति केचित्पठिन्त । तस्या मारुतेनोद्भ्तमुत्थापितं कैतकं केतकीसंबन्धि रजस्तद्योधवारवाणानां रघुभटकब्रुकानाम् । 'कब्रुको वारवाणोऽस्त्री' इत्यमरः । अयत्रपटवासतामयत्रसिद्धवस्त्रवासनाद्रव्यत्वमगमत् । भिष्टातः पटवासकः' इत्यमरः ॥

> अभ्यम्यत वाहानां चरतां गात्रशिक्षितैः। वर्मभिः पवनोद्भृतराजताळीवनध्वनिः॥ ५६॥

चरतां गच्छतां वाहानां वाजिनाम् । 'वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसैन्धवसप्तयः' इत्यमरः । गात्रशिक्षितैर्गात्रेषु शब्दायमानैः । कर्तरि क्तः । 'गात्रसिक्षतैः' इति वा पाठः । सक्षते-र्ण्यन्तात्कर्मणि क्तः ।वर्मभिः कवचैः । 'मर्मरः' इति पाठे वाहानां गात्रशिक्षितौर्गात्रध्वनिभि- (६२) विकस्तिति मित्र स्वान्ते पुरस्तित्र. सम्पूर्वेशे सम्पूर्णे अक्ता म जिक्सिनि अतस्त्र है जिल्ले हैं विज्ञानातप्ट स्वान्त सन्दर्धान्त्र

रित्यर्थः । मर्मरो मर्मरायमाण इति ध्वनेर्विशेषणम् । पवनेनोद्धृतानां कम्पितानां राज-तालीवनानां ध्वनिरभ्यभूयत तिरस्कृतः ॥

खर्जूरास्कन्धनद्धानां मदोद्वारसुगन्धिषु। उद्गार- कर्वानी

कटेषु करिणां पेतुः पुंनागेभ्यः शिलीमुखाः॥ ५७॥

खर्जूरीणां तृणद्रुमिवशेषाणाम् । 'खर्जूरः केतकी ताली खर्जूरी च तृणद्रुमाः' इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु । 'अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यानमूलाच्छाखावधेस्तरोः' इत्यमरः । नद्भानां बद्धानां करिणां मदोद्वारेण मदस्रावेण सुगन्धिषु । 'गन्धस्य–' इत्यादिनेकारः । कटेषु गण्डेषु पुंनागेभ्यो नागकेशरेभ्यः पुंनागपुष्पाणि विहाय । त्यच्लोपे पश्चमी । शिलीमुख्यां खा अलयः पेतुः। 'अलिवाणो शिलीमुखो' इत्यमरः । ततोऽपि सौगन्ध्यातिशयादिति भावः॥

#### अवकाशं किलोदन्वान्रामायाभ्यर्थितो ददौ। अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्॥ ५८॥

उदन्वानुदधी रामाय जामद्ग्याय । अभ्यार्थितो याचितः सन् । अवकाशं स्थानं ददौ किल । किलेति प्रसिद्धो । रघवे त्वपरान्तमहीपालव्याजेन करं वाल ददौ । 'विलिह-स्तांशवः कराः' इत्यमरः । अपरान्तानां समुद्रमध्यदेशवर्तित्वात्तर्दत्ते करे समुद्रदत्तत्वोप-चारः । करदानं च भीत्या । न तु याच्ययेति रामाद्रघोरुत्कर्षः ॥

मत्तेभरद्नोत्कीर्णव्यक्तविक्रमलक्षणम्। त्रिकटमेव तत्रोचैर्जयस्तम्भं चकार सः॥ ५९॥

तत्र स रघुर्मत्तानामिभानां रदनोत्कीर्णानि दन्तक्षतान्येव । भावे क्तः । व्यक्ताविक्ष्यानाि विक्रमलक्षणािन पराक्रमचिद्धािन विजयवर्णाविलस्थानािन यस्मिस्तं तथोक्तं त्रिक्रूटमेवोच्चेर्जयस्तम्भं चकार । गाडप्रकाशिक्षक्टोऽदिरेवोत्कीर्णवर्णस्तम्भ इव रघोर्ज-यस्तम्भोऽभूदित्यर्थः ॥

पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना। इन्द्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी॥ ६०॥

ततः स रष्टः । संयमी योगी तत्त्वज्ञानेनेन्द्रियाख्यानिन्द्रियनामकान्रिपूनिव । पार-सीकान्राज्ञो जेतुं स्थलवर्त्मना प्रतस्थे । न तु निर्दिष्टेनापि जलपथेन । समुद्रयानस्य नि-षिद्धत्वादिति भावः ॥

यवनीसुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः। बालातपमिवान्जानामकालज्जलदोद्यः॥ ६१॥

स रष्ठ्यवनीनां यवनस्त्रीणाम् । 'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्' इति ङीष् । मुखानि प-द्यानीव मुखपद्मानि । उपमितसमासः । तेषां मधुना मधेन यो मदो मदरागः । कार्य-कारणभावयोरभेदेन निर्देशः ।तं न सेहे । किमव । अकाले प्रावृङ्व्यतिरिक्ते काले जलदो-दयः प्रायेण प्रावृषि पद्मविकाशस्याप्रसक्तत्वाद्व्जानां संविन्धनं बालातपिमव । अव्ज-हितत्वाद्व्जसंबिन्धत्वं सौरातपस्य ॥

सङ्ग्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्त्यैरश्वसाधनैः। विश्व क्षार्ङ्गकृतितविश्चेयप्रतियोधे रजस्यभूत्॥ ६२॥

तस्य रघोरश्वसाधनैर्वाजिसैन्यैः । 'साधनं सिद्धिसैन्ययोः' इति हैमः । पश्चाद्भवेः पा-श्चात्त्यैर्यवनैः । सह । 'दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्' सहार्थे तृतीया । श्वः शणां विकाराः शा- र्ङ्गाणि धर्नृषि । तेषां कृजितैः शब्देः । 'शार्ङ्ग पुनर्धनुषि शार्ङ्गिणः । जये च शङ्गिविहिते चापेऽप्याह विशेषतः ॥' इति केशवः । अथवा शाङ्गेः शङ्गसंबन्धिभः कृजितैर्विज्ञेया अनुमेयाः प्रतियोधाः प्रतिभटा यिस्मिस्तस्मिन्रजिस तुमुलः सङ्गामः संकुलं युद्धमभूत् । र्वेतुमुलं रणसंकुले' इत्यमरः ॥

भहापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुहैर्महीम्। तस्तार सर्घाव्याप्तैः स श्लीद्रपटहैरिव ॥ ६३ ॥

स रघुभैह्रापवर्जितैर्वाणविशेषकृतैः । 'सुहीदलफटो भहः' इति यादवः । इमशुटैः प्रमुद्धसुखरोमवद्भिः । 'सिध्मादिभ्यश्च' इति, लच्प्रत्ययः । तेषां पाश्चात्त्यानां शिरोभिः । सरघाभिर्मधुमिक्षिकाभिर्व्याप्तैः । 'सरघा मधुमिक्षिका' इत्यमरः । क्षुद्राः सरघाः । 'क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका' इत्यमरः । क्षुद्राभिः कृतानि क्षौद्राणि मधूनि । 'मधु क्षौद्रं माक्षिकादि' इत्यमरः । 'क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादप् इति संज्ञायामञ्ज्ञत्ययः । तेषां पटलैः संवयैरिव । 'पटलं तिलके नेत्ररोगे छन्दिस संवये । पिटिके परिवारे च' इति हैमः । महीं तस्ताराच्छादयामास ॥

अपनीतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरणं ययुः। प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्॥ ६४॥

शेषा हतावशिष्टा अपनीतशिरस्त्राणा अपसारितशीर्षण्याः सन्तः । 'शीर्षक्रम् । शी-र्षण्यं च शिरस्त्रे' इत्यमरः । शरणागतलक्षणमेतत् । तं रघुं शरणं ययुः । तथाहि । महात्मनां सरम्भः कोपः । 'संरम्भः संभ्रमे कोपे' इति विश्वः । प्रणिपातः प्रणतिरेव प्रतीकारो यस्य स हि । महतां परकीयमौद्धत्यमेवासद्यं न तु जीवितमिति भावः ॥

### अत्व विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिर्विजयश्रमम् । वास्त्रीणीजिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥ ६५ ॥

तस्य रघोयोधा भटा आस्तीर्णान्यजिनरत्नानि चर्मश्रेष्ठानि यासु तासु द्राक्षावलयानां भूमिषु । 'मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च' इत्यमरः । मधुभिद्रोक्षाफलप्रकु-तिकैर्मथैर्विजयश्रमं युद्धखेदं विनयन्ते स्मापनीतवन्तः । 'कर्तृस्थे चारारीरे कर्मणि' इन्त्यात्मनेपदम् । 'लट् स्मे' इति भवार्थे लट् ॥

ततः प्रतस्ये कौवेरीं भास्तानिव रघुर्दिशम्। शरैकस्त्रेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रसानिव॥ ६६॥

ततो रघुर्भास्वान्सूर्य इत शरेर्बाणैरुक्षेः किरणैरित । 'किरणोसमयुखांग्रुगभितिषृणि'वृष्णयः' इत्यमरः । उदीच्यानुदग्भवात्रृपान्रसानुदकानीवोद्धरिष्यन्कौवेरीं कुवेरसंवनिवनीं दिशमुदीचीं प्रतस्थे । अनेकेनेवशब्देनेयमुपमा । यथाह दण्डी—'एकानेकेवशक्रित्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा' इति ॥

विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनैः। अवायापितिन दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धाँ छग्नकुङ्गमकेसरान्॥ ६७॥

सिन्धुर्नाम कारमीरदेशेषु कश्चित्रद्विशेषः । 'देशे नदविशेषेऽन्धौ सिन्धुर्ना सिरिति स्त्रियाम्' इत्यमरः । सिन्धोस्तीरे विचेष्टनैरङ्गपरिवर्तनैर्विनीताध्वश्रमास्तस्य रघोर्वाजिनो-ऽश्वा लग्नाः कुङ्कुमकेसराः कुङ्कुमकुसुमिकज्ञल्का येषां तान् । यद्वा लग्नकुङ्कुमाः केसराः सटा (90)

STEEL BOOK OF THE PERSON OF TH

( 88 )

स्निग्धो षेण्यः । 'ऽ आस्थिता स्यात्' इर् **हेरावणा** ३ स्वामी।

र्यादेवैराव ताविवेति

पुन: शीरथें तु नुभाववि

पुन: तरुनिस त्युत्किर न्द्यादीष--

रथन न्नाः । Ŧ त्केका जातः कर यते य भगान मर:

वाणी

मनो

इति

येषां तान् । 'अथ कुङ्कमम् । कारमीरजन्म' इत्यमरः । 'केसरो नागकेसरे । तुर्पृष्णी स्कन्धकेशेषु बहुलहुमे । पुंनागबृक्षे किअल्के स्यात्' इति हैमः । स्कन्धानकायान् प्रकाण्डे कायँ ऽसे विज्ञानादिषु पश्चसु । नृपे सम्रूहे न्यूहे च रहित हैमः । दुधृतुः कम्पयनि

तत्र हूणावरोधानां भर्तृषु व्यक्तविक्रमम्। कपोलपाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम् ॥ ६८ ॥

तत्रोदीच्यां दिशि भर्तृषु व्यक्तविक्रमम् । भर्तृवधेन स्फुटपराक्रममिल्यर्थः । रघुचे-ष्टितं रघुव्यापारः । हूणा जनपदाख्याः क्षत्रियाः । तेषामवरोधा अन्तःपुरस्त्रियः । तासां कमोलेषु पालटस्य पाटलिमस्ताडनादिकृतारुण्यस्यादेर्युपदेशकं वभ्व । अथवा पाटल आदेश्यादेष्टा यस्य तद्वभूव । खयं लेख्यायत इत्यर्थः ॥

काम्बोजाः समरे सोदुं तस्य वीर्यमनीश्वराः। गजालानपरिक्तिष्टैरक्षोटैः सार्धमानताः॥ ६९॥

काम्योजा राजानः समरे तस्य रघोवीये प्रभावम् । 'वीर्य तेजःप्रभावयोः' इति हैमः । सोहुमनीश्वरा अशक्ताः सन्तः । गजानामालानं वन्धनम् । भावे ल्युटि 'वि-भाषा लीयतेः' इत्यात्वम् । तेन परिक्रिष्टैः परिक्षतेरक्षोटेर्वृक्षविशेषैः सार्धमानताः ॥

तेषां सद्ध्वभूयिष्टास्तुङ्गा द्विणराशयः। उपदा विविद्युः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम्॥ ७०॥

तेषां काम्बोजानां सद्भिरश्वेर्भूयिष्टा बहुलास्तुङ्गा द्रविणानां हिरण्यानाम् । हिरण्ये द्रविणं युम्नम्' इत्यमरः । राशय एवोपदा उपायनानि । 'उपायनमुपप्राह्यमुपहारस्तथो-पदा' इत्यमरः । कोसलेश्वरं कोसलदेशाधिपति तं रघुं शश्वदसकृद्विविद्यः । 'मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकुत्समाः' इत्यमरः । तथाप्युत्सेका गर्वास्तु न विविद्यः । सत्यपि गर्वकारणे न जगर्वेत्यर्थः ॥

> ततो गौरीगुरुं शैलमारुरोहाश्वसाधनः। वर्धयन्निव तत्क्टानुङ्कतैर्धानुरेणुभिः॥ ७१॥

ततोऽनन्तरमथसाधनः सन्गोर्या गुरु पितरं शैलं हिमवन्तम् । उद्धृतैरश्वखुरोद्धृतेर्धा-तृनां गैरिकादीनां रेणुभिस्तत्कृटांस्तस्य श्वङ्गाणि । 'क्टोऽस्त्री शिखरं शृङ्गम्' इत्यमरः । वर्धयनिव । आरुरोह । उत्पतद्विदर्शनाद्गिरिशिखरवृद्धिश्रमो जायत इति भावः ॥

श्राशंस तुल्यसत्त्वानां सैन्यघोषेऽप्यसंभ्रमम्। गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्यावलोकितम्॥ ७२॥

तुल्यसत्त्वानां सैन्यैः समानबलानाम्। गुहासु शेरत इति गुहाशयास्तेषाम् । अधिकरणे 🔏 शेतेः' इलच्प्रलयः। 'दरी तु कन्दरो वास्त्री देवखातिबळे गुहा' इलमरः। सिंहानां हरीणाम् 'सिंहो मृगेन्द्रः पत्रास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः' इत्यमरः । संबन्धि परिवृत्य परावृत्यावलोकिते शयित्वैव श्रीवाभङ्गेनावलोकनं कर्तृ सैन्यघोषे सेनाकलकले संभ्रमकारणे सत्यप्यसंभ्रम-मन्तः श्लोमविरहित्वम् । नत्रः प्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि समास इष्यते । शशंस कथयामास । सैन्येभ्य इत्यर्थात्रभ्यते । बाह्यचेष्टितमेव मनोवृत्तेरनुमापकिभिति भावः । असंभ्रान्तत्वे हेतुस्तुल्यसत्त्वानामिति । नहि समवलः समवलाद्विभेतीति भावः ॥

भूजेंषु मर्मरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः। गङ्गाशीकरिणो मार्गे महतस्तं सिषेविरे॥ ७३॥

भूजेंषु भूजेपत्रेषु । 'भूजेपत्रो भुजो भूजों मृदुत्वक्चर्भिका मता' इति यादवः । भर्मरः शुष्कपर्णध्वितः । 'समेरः शुष्कपर्णानाम्' इति यादवः । अयं च शुक्रादिशब्दव-दुणिन्यपि वर्तते प्रयोज्यते च । समेरेरेरगुरुधूपगन्धिभिरिति । अतो समेरीभूताः । म-मेरशब्दवन्तो भूता इत्यर्थः । कीचकानां वेणुविशेषाणां ध्विनहेतवः । श्रोत्रसुखाश्चेति भावः । गङ्गाशीकरिणः । शीतला इत्यर्थः । महतो वाता मार्गे तं सिषेविरे ॥

विश्रभुर्नमेरूणां छायास्यध्यास्य सैनिकाः। निकास्यान्य सिनिकाः। निकासन्यान्य सिनिकाः। ७४॥

सैनिकाः । सेनायां समवेताः । प्राग्वहतीयष्टक्प्रत्ययः । नमेरूणां सुरपुन्नागानां छायासु निषण्णानां दषदुपविष्टानां मृगाणां कस्तूरीमृगाणां नामिमिर्वासितोत्सङ्गाः सुरभिततला दषदः शिला अध्यास्याधिष्टाय । 'अधिशीङ्स्यासां कर्म' इति कर्म । दषत्स्विधिक्होत्पर्थः । विशश्रमुर्विश्रान्ताः ॥

सरलासक्तमातङ्गग्रैवेयस्फुरितत्विषः । 🚧 🤲 आसन्नोषधयो नेतुर्नकमस्त्रेहदीपिकाः ॥ ७५ ॥

सरलेषु देवदारुविशेषेष्वासक्तानि यानि मातङ्गानां गजानाम् । ग्रीवासु भवानि ग्रे-वेयाणि कण्ठश्यङ्कलानि । 'ग्रीवाभ्योऽण्व' इति चकाराङ्कृञ्प्रत्ययः । तेषु स्फुरितित्वषः - अतिफलितभास ओषधयो ज्वलन्तो ज्योतिर्लताविशेषा नक्तं रात्रौ नेतुर्नायकस्य रघो-रस्नेहदीपिकास्तैलनिरपेक्षाः प्रदीपा आसन् ॥

तस्योत्सृष्ट्विवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः।

प्रमाण गजवर्ष किरातेभ्यः शशंसुर्देवदारवः ॥ ७६ ॥ तस्य रघोरुत्छ्रेषूज्ञितेषु निवासेषु सेनानिवेशेषु कण्ठरज्जुभिर्गज्ञभैवैः क्षता नि-ष्पिष्टास्त्वचो येषां ते देवदारवः किरातेभ्यो वनचरेभ्यो गजानां वर्ष्म प्रमाणम् । 'वर्ष्म देहप्रमाणयोः' इत्यमरः । शशंसुः कथितवन्तः । देवदारुस्कन्धत्वकक्षतेर्गजानामी-त्रत्यमनुमीयत इत्यर्थः ॥

> तत्र जन्यं रघोघोंरं पर्वतीयैर्गणैरभूत् । नाराचक्षेपणीयाइमनिष्पेषोत्पतितानसम् ॥ ७७ ॥

तत्र हिमाद्री रघोः । पर्वते भवेः पर्वतीयैः । 'पर्वताच' इति छप्रत्ययः । गणेरत्स-वसंकेताख्यैः सप्तभिः सह । 'गुणानुत्सवसंकेतानजयत्सप्त पाण्डवः' इति महाभारते । नाराचानां वाणविशेषाणां क्षेपणीयानां भिन्दिपालानामश्मनां च निष्पेषेण संघर्षेणोत्प-तिता अनला यस्मिस्तत्तथोक्तम् । 'क्षेपणीयो भिन्दिपालः खङ्गो दीघों महाफलः' इति श्वादवः । घोरं भीमं जन्यं युद्धमभूत् । 'युद्धमायोधनं जन्यम्' इत्यमरः ॥

शरैक्त्सवसंकेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान्। जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास किनरान्॥ ७८॥

स रघुः शरेबीणैरुत्सवसंकेतानाम गणान्विरतोत्सवान्कृत्वा । जित्वेत्यर्थः । किंनरान्वाह्नोः स्वभुजयोर्जयोदाहरणं जयस्यापकं प्रबन्धविशेषं गापयामास । 'गतिबुद्धिन' इत्यादिना किंनराणां कर्मलम् ॥

(90)

STATE OF

स्निग्धं षेण्यः । "

आस्थित। स्यात्' इ

**हैरावणाः** स्वामी।

र्यादेवैरा ताविवेदि

> शीरथें नुभार्वा

पुन तरुनिः त्युत्कि

15.

भगा मरः

मनो वार्ण

न्द्

इति

परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु ।

राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥ ७९ ॥

तेषु गणेषूपायनयुक्ताः पाणयो येषां तेषु सत्सु परस्परेणान्योन्यं राज्ञा हिमदतः सारो धनरूपो विज्ञातः । हिमाद्रिणापि राज्ञः सारो बलरूपो विज्ञातः । एतेन तत्रत्यव-स्तुनामनर्घात्वं गणानामभूतपूर्वश्च पराजय इति ध्वन्यते ॥

्रह त्त्राक्षोध्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः। 🚲 पौलस्त्यतुलितस्याद्रेराद्धान इव हियम् ॥ ८० ॥

स रघुरंतत्र हिमाद्रावक्षोभ्यमधृष्यं यशोराशि निवेश्य निधाय । पौठस्खेन रावणेन तुलितस्य चालितस्याद्रेः कैलासस्य हियमाद्धानो जनयनिव । अवरुरोहावततार । कैला-समगत्वैव प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः । निह शूराः परेण पराजितमभियुज्यन्त इति भावः ॥

> चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्प्राज्योतिषेश्वरः। तद्गजालानतां प्राप्तेः सह कालागुरुदुमैः ॥ ८१ ॥

तिस्मिन्रघो । तीर्णा छोहित्या नाम नदी येन तिस्मिस्तीर्णछोहित्ये सित । प्राग्ज्यो-तिषाणां जनपदानामीश्वरस्तस्य रघोर्गजानामालानतां प्राप्तेः कालागुरुद्रमेः कृष्णागुरुद्रश्चेः सह चकम्पे कम्पितवान् ॥

> न प्रसेहे स रुद्धार्कमधारावर्षदुर्दिनम्। रथवर्त्मरजोऽप्यस्य कुत एव पताकिनीम् ॥ ८२ ॥

स प्राग्ज्योतिषेश्वरो रुद्धार्कमावृतसूर्यम् । अधारावर्षे च तद्द्विनं च धारावृष्टि दिना दुर्दिनीभूतम् । अस्य रघो रथवर्त्मरजोऽपि न प्रसेहे । पताकिनीं सेनां तु कुत एव प्रसेहे । न कतोऽपीलर्थः ॥

> तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्। भेजे भिन्नकटेर्नागैरन्यानुपरुरोध यैः ॥ ८३॥

कामरूपाणां नाम देशानामीशोऽत्याखण्डलविक्रममतीन्द्रपराक्रमं तं रघुम् । भिन्नाः सवन्मदाः कटा गण्डा येषां तैर्नागेर्गजैः साधनैः । भेजे । नागान्दत्त्वा शरणं गत इत्यर्थः। की हशैर्नांगै: । यैरन्यान्र घुट्यतिरिक्तात्रृपानुपरुरोध । शूराणामपि शूरो रघुरिति भाव: ॥

कामक्षेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम्। व्याप्याचीना रत्नपुष्पोपहारेण छायामानर्च पाद्योः॥ ८४॥

कामरूपेश्वरो हेमपीठस्याधिदेवतां तस्य रघोः पाद्योद्छायां कनकसयपाद्पीठच्या-थिनीं कान्ति रत्नान्येव पुष्पाणि तेषामुपहारेण समर्पणेनानर्चार्चयामास ॥

इति जित्वा दिशो जिष्णुर्न्यवर्तत रथोद्धतम्। रजो विश्रामयन्राज्ञां छच्चशून्येषु मौळिषु ॥ ८५ ॥

जिष्णुर्जयशीलः । 'ग्लाजिस्यश्च ग्ह्युः' इति ग्स्नुप्रत्ययः । स रघुरितीत्थं दिशो जिला रथैरुद्वतं रजश्छत्रशून्येषु । रघोरेकच्छत्रकत्वादिति भावः । राज्ञां मौलिषु कि रीटेषु । 'मौलिः किरीटे धम्मिले चूडाकङ्केलिमूर्वजे' इति हैमः । विश्रामयन् । संकास-यनित्यर्थः । न्यवर्तत निवृत्तः ॥

स विश्वजितमाजहे यज्ञं सर्वसद्क्षिणम्। आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥ ८६॥

पुन:

न्द्यादी

न्नाः। त्केक

तु जात कर यते । स रघुः सर्वस्वं दक्षिणा यस्य तं सर्वस्वदक्षिणम् । 'विश्वजित्सर्वस्वदक्षिणः' इति श्रुतेः । विश्वजितं नाम यज्ञमाजहे । ऋतवानित्यर्थः । युक्तं चेतदिस्माह—सतां साधूनाम् । द्वारिसुचां मेघानामिव । आदानमर्जनं विसर्गाय त्यागाय हि । पात्रविनियोगायेत्यर्थः ॥

सत्रान्ते सचिवसखः पुरस्क्रियाभि-र्गुवीभिः शमितपराजयव्यलीकान् । क्ष्मे न्यानीके काकुत्स्थिश्चिरविरहोत्सुकावरोधा-न्राजन्यान्खपुरनिवृत्तयेऽनुमेने ॥ ८७ ॥

काकुत्स्थो रष्ठः सज्ञान्ते यज्ञान्ते। 'सज्ञमाच्छादने यज्ञे सदादाने धनेऽपि च' इत्यमरः। सचिवानाममात्यानां सखेति सचिवसखः सन्। 'सचिवो भृतकेऽमात्ये' इति हैमः। तेषामत्यन्तानुसरणद्योतनार्थं राज्ञः सखित्वव्यपदेशः। 'राजाहः सखिभ्यष्टच्'। गुर्वीभिर्महतीभिः। 'गुरुर्महत्नाङ्गरसे पित्रादौ धर्मदेशके' इति हैमः। पुरित्तियाभिः प्रजाभिः शिमतं पराजयेन व्यलीकं दुःखं वैलक्ष्यं वा येषां तान्। 'दुःखं वैलक्ष्यं व्यलीकम्' इति यादवः। चिरिवरहेणोत्सका उत्किण्ठिता अवरोधा अन्तः पुराङ्गना येषां तान्। राज्ञोऽपत्यानि राजन्याः क्षित्रयास्तान्। 'राजश्वश्चराद्यत्' इत्यपत्यार्थं यत्यत्ययः। 'मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो वाहुजः क्षित्रयो विराट्' इत्यमरः। खपुरं प्रति निवृत्तये प्रतिगमनायानुमेनेऽनुज्ञातवान्। प्रहर्षणीयम्' इति ॥

ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं
सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम् । व्या प्रस्थानप्रणतिभिरङ्गुलीषु चकु-व्यानिस्यक्षिक्षकच्युतमकरन्दरेणुगौरम् ॥ ८८॥

ते राजानः । रेखा एव ध्वजाश्च कुलिशानि चातपत्राणि च । ध्वजाद्याकाररेखा इख-र्थः । तानि चिह्नानि यस्य तत्त्रयोक्तम् । प्रसादेनैव लभ्यं प्रसादलभ्यम् । सम्राजः सार्वभौम-स्य रघोश्वरणयुगं प्रस्थाने प्रयाणसमये याः प्रणतयो नमस्कारास्ताभिः करणेः । अङ्कुलीषु मौलिषु केशवन्थनेषु याः सजो माल्यानि ताभ्यश्चयुतैर्मकरन्दैः पुष्परसैः । 'मकरन्दः पुष्प-रसः' इत्यमरः । रेणुभिः परागश्च। 'परागः सुमनोरजः' इत्यमरः । गौरं गौरवर्णे चकुः ॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया संसेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये रघुदिग्विजयो नाम चतुर्थः सर्गः ।

## पश्रमः सर्गः।

इन्दीवरदलस्यामभिन्दिरानन्दकन्दलम् । वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम् ॥

वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम् ॥ श्रीहिन् उर्द्वारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम् ॥ वाक्ष्यज्ञिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम् । व्याचिश्राचिश्राचिश्राचिश्राचे व्याचिश्राचे व्याचिश्राचे व्याचिश्राचे । १ ॥

विश्वजिति विश्वजित्राष्ट्रयध्वरे यज्ञे । 'यज्ञः सबोऽध्वरो यागः' इत्यमरः । निःशेषं विश्वणितं दत्तम । 'श्रणु दाने' चुरादिः । कोषानामर्थराशीनां जातं समूहो येन तं तथो-

(90)

AND STATE

स्निगः बेण्यः । आस्थित् स्यात्'

क्रेरावण स्वामी यादेवैर ताविवे

> पु शीर<sup>३</sup> नुभा

तर त्युर्ग न्य

त : क : त

ने ने क्तम् । 'कोषोऽस्री कुड्मले खद्गपिधानेऽथोंघिदव्ययोः' इत्यमरः । 'जातं जिनसमृहयोः' इति शाश्वतः । एतेन कौत्सस्यानवसरप्राप्ति सूचयित । तं क्षितीशं रघुमुपात्तिवद्यो ल- व्यविद्यो वरतन्तोः शिष्यः कौत्सः । 'ऋष्यन्धक-' इत्यण् । इत्रोऽपवादः । गुरुदक्षिणा- श्रीं। 'पुष्कारादिभ्यो देशे' इत्यत्रार्थाचासंनिहिते तदन्ताचेतीनिः । अप्रत्याख्येय इति भावः । प्रपेदे प्राप । अस्मिन्सर्गे वृत्तमुपजातिः । तल्लक्षणं तु—'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौः गः। उ- भेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः॥' इति॥

स मृण्मये वीतहिरण्मयत्वात्पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशीलः। श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः॥२॥

अनर्षशीलोऽमूल्यस्थावः । असाधारणस्थाव इत्यर्थः । 'मृल्ये पूजाविधावर्घः' इति, 'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते' इति चामरशाश्वतौ । यशसा कीर्त्या । प्रकाशत इति प्रकाशः । पचाद्यच् । अतिथिषु साधुरातिथेयः । 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्द्वेन्' इति द्व् । स रष्टुः । हिरण्यस्य विकारो हिरण्ययम् । 'दाण्डिनायन—' आदिसूत्रेण निपातः । वीतहिरण्यस्ताद्पगतसुवर्णपात्रत्वात् । यज्ञस्य सर्वस्वदक्षिणाकत्वादिति भावः । मृण्मये मृद्विकारे पात्रे । अर्घार्थमिदमर्थ्यम् । 'पादार्घाभ्यां च' इति यत् । पूजार्थं द्वयं निधाय श्रुतेन शास्त्रण प्रकाशं प्रसिद्धम् । श्रुयत् इति श्रुतं वेदशास्त्रम् । 'श्रुतं शास्त्रावधृतयोः' इत्यमरः । अतिथिमभ्यागतं कोत्सम् । 'अतिथिनां गृहागते' इत्यमरः । प्रत्युज्ञगाम ॥

तमर्चयित्वा विधिवद्विधिज्ञस्तपोधनं मानधनात्रयायी । विशापितिर्विष्टरभाजमारात्कृताञ्जिलः कृत्यविदित्युवाच ॥ ३॥

विधिज्ञः शास्त्रज्ञः । अकरणे प्रत्यवायभीरुरित्यर्थः । मानधनानामप्रयाय्यप्रेसरः । अन्प्यशोभीरुरित्यर्थः । कृत्यवित्कार्यज्ञः । आगमनप्रयोजनमवश्यं प्रष्टव्यिमिति कृत्यवित् । विशांपितिभेनुजेश्वरः । 'द्वौ विशो वैश्यमनुज्ञो' इत्यमरः । विष्टरभाजमासनगतम् । उपिवष्टमित्यर्थः । 'विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठायमासनम्' इत्यमरः । 'वृक्षासनयोविष्टरः' इति निपातः । तं तपोधनं विधिवद्विध्यर्हम् । यथाशास्त्रमित्यर्थः । 'तदर्हम्' इति वितप्रत्ययः । अर्चित्रत्वारात्समीपे । 'आराह्रसमीपयोः' इत्यमरः । कृताज्ञिलः सिन्निति वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच ॥

अप्यय्रणीर्मन्त्रकृतासृपीणां कुशायबुद्धे कुशली गुरुस्ते। यतस्त्वया ज्ञानसशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यमिवोष्णरहमेः॥ ४॥

हे कुशायबुद्धे स्क्ष्मबुद्धे । 'कुशायीयमतिः योक्तः स्क्ष्मदर्शी च यः पुमान्' इति हिटायुधः । मन्त्रकृतां मन्त्रस्रपूणाम् । 'सुकर्मपापमन्त्र-' इत्यादिना किप् । ऋषीणाम-प्रावनास्वपि' इत्यादि । यतो यस्माद्धरोः सकाशात्त्वयाशेषं ज्ञानम् । लोकेनोष्णरहमेः स्पूर्याचैतन्यं प्रवोध इव । आतं स्वीकृतम् ॥

कायेन वाचा मनसापि शश्वद्यत्संभृतं वासवधेर्यलोपि। आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कच्चिन्महर्षेस्त्रिविधं तपस्तत्॥ ५॥

कार्यनोपवासादिकुच्छ्रचान्द्रायणादिना वाचा वेदपाठेन मनसा गायत्रीजपादिना कार्यन वाचा मनसापि करणेन वासवस्थेन्द्रस्य धेर्यं लुम्पतीति वासवधेर्यंलोपि । खपदापहार-शङ्काजनकमित्यर्थः । यत्तपः शश्वदसकृत् । 'मुहुः पुनःपुनः शश्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः' इ- त्यमरः । संभृतं संचितं महर्षेर्वरतन्तोस्त्रिविधं वाद्यनःकायजं तत्तपोऽन्तरायैर्विवैरिन्द्रप्रे-रिताप्सरःशापैर्व्ययं नाशं नापायते कचित्। न नीयते किम्। 'कचित्कामप्रवेदने' इत्यमरः॥

आधारवन्धप्रमुखेः प्रयत्नैः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम् । कञ्चित्र वाय्वादिरुपप्तवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम् ॥ ६ ॥

आधारवन्धप्रमुखैरालवालनिर्माणादिभिः प्रयत्नैरुपायैः । 'आधार आलवालेऽम्बुव-न्धेऽधिकरणेऽपि च' इति विश्वः । सुतेभ्यो निर्गतो विशेषोऽतिशयो यस्मिन्कर्मणि । तत्तथा संवर्धितानां श्रमच्छिदां व आश्रमपादपानां वाय्वादिः । आदिशब्दाद्दादावानलादिः । उपप्रवो वाधको न कचित्रास्ति किम् ॥

कियानिमित्तेष्विप वत्सलत्वादभग्नकामा मुनिभिः कुशेषु । तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाला कचिन्सृगीणामनघा प्रस्तिः॥ ७॥

क्रियानिमित्तेष्वप्यनुष्ठानसाधनेष्वपि कुशेषु मुनिभिर्वत्सळत्वान्मृगस्नहादभन्नकामाप्रति-हतेच्छा । तेषां मुनीनामङ्का एव शय्यास्तासु च्युतानि नाभिनाळानि यस्याः सा तथोक्ता मृ-गीणां प्रसूतिः संततिरनघाव्यसना कचित् । अनपायिनी किमित्यर्थः । 'दुःखेनोव्यसनेष्व-वम्' इति यादवः । ते हि व्याळभयाद्शरात्रमङ्क एव वारयन्ति ॥

निर्वर्त्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम् । तान्युञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कचित्॥ ८॥

यस्तीर्थजलैनियमाभिषेको निस्नानादिनिर्वर्लते निष्पाद्यते । येभ्यो जलेभ्यः । उद्दृ-लिति शेषः । पितृणामिनिष्वात्तादीनां निवापाञ्जलयस्तर्णाञ्जलयः । 'पितृदानं निवापः स्यात्' इस्यमरः । निर्वर्ल्यन्ते । उञ्छानां प्रकीणोंद्वृतधान्यानां षष्टेः षष्टभागेः पालक-लाद्राजप्राह्यरिङ्कितानि सैकतानि पुलिनानि येषां तानि तथोक्तानि वो युष्माकं तानि तीर्थजलानि शिवानि भद्राणि कचित् । अनुपप्नवानि किमित्यर्थः । 'उञ्छो धान्यांशका-दानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्' इति यादवः । 'षष्टाष्टमाभ्यां च च' इति षष्टशब्दाद्वागा-थंऽन्त्रस्ययः । अत एवाप्रणार्थत्वात् 'पूरणगुण-' इत्यादिना न षष्टीसमासप्रतिषेधः । सिकता येषु सन्ति सैकतानि । 'सिकताशर्कराभ्यां च' इत्यण्यस्यः ॥

नीवारपाकादि कडंगरीयैरासृदयते जानपदैर्न कचित्। अपस्य किंक्ट्र कालोपपन्नातिथिकल्प्यभागं वन्यं शरीरिस्थितिसाधनं वः ॥ ९॥

कालेषु योग्यकालेषूपपन्नानामागतानामितथीनां कल्प्या भागा यस्य तत्तथोक्तम् । वने भवं वन्यम् । शरीरस्थितेजीवितस्य साधनं वो युष्माकम् । पच्यत इति पाकः फलम् । धान्यमिति यावत् । नीवारपाकादि । आदिशब्दाच्छ्यामाकादिधान्यसंग्रहः । जनपदे-भ्य आगतैजीनपदैः । 'तत आगतः' इत्यण् । कडंगरीयैः । कडंगरं वसमर्द्द्वीति कडंरित्राः । 'कडंगरो बुसं क्षीवे धान्यत्विच तुषः पुमान्' इत्यमरः । 'कडंगरदक्षिणाच्छ च'

अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय । कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते ॥ १०॥

िकिंच त्वं प्रसन्नेन सता महार्षेणा सम्यग्विनीय शिक्षयित्वा । विद्यामुपिद्रयेखर्थः । गृहाय गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम् । 'क्रियार्थोपपद-' इत्यादिना चतुर्थो । अनुमतोऽप्यनु- (90

स्नि वेण्यः

आसि स्यात्

ङ्गेराव स्वार्म,

र्यादेर तावि

शीः नुभ

त स

ज्ञातः किम् । हि यस्मात्ते तव सर्वेषामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यवानप्रस्थयतीनामुपकारे क्षमं शक्तम् । 'क्षमं शक्ते हिते त्रिषु' इत्यमरः । द्वितीयमाश्रमं गार्हस्थ्यं संक्रमितुं प्राप्तुमयं कालः । विद्याप्रहणानन्तर्यात्तस्थेति भावः । 'कालसमयवेलासु तुमुन्' इति तुमुन् । सर्वो-पकारक्षममित्यत्र मतुः—'यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते गृहिः णस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमान् ॥' इति ॥

कुशलप्रश्नं विधायागमनप्रयोजनप्रश्नं चिकीर्षुराह—

तवाहितो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगिकिययोत्सुकं मे । अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभोवियतुं वनान्माम् ११

अर्हतः पूज्यस्य प्रशस्तस्य । 'अर्हः प्रशंसायाम्' इति शतृप्रखयः । तवाभिगमनेनागमन-मात्रेण में मनो न तृप्तं न तृष्टम् । किंतु नियोगिकययाज्ञाकरणेनोत्सुकं सोत्कण्ठम् । 'इष्टा-थोंयुक्त उत्सुकः' इखमरः । 'प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च' इति सप्तम्यर्थे तृतीया । शा-सितुर्गुरोराज्ञ्याप्यात्मना स्वतो वा । 'प्रकृत्यादिभ्य उपप्तंस्यानम्' इति तृतीया । मां संभावियतुं वनात्प्राप्तोऽसि । गुर्वर्थं स्वार्थं वागमनिम्प्तर्थः ॥

इत्यर्घ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशम्य । स्वार्थोपपत्ति प्रति दुर्वलाशस्तमित्यवोचद्वरतन्तुशिष्यः ॥ १२॥

अर्घ्यपात्रेण मृण्मवेनानुमितो व्ययः सर्वस्वसागो यस्य तस्य रघोरित्युक्तप्रकारामुदारा-मोदार्ययुक्तामपि गां वाचम् । 'मतो नियोगिकिययोत्सुकं मे' इत्येवंरूपाम् । 'स्वर्गेषुप्रभू-वाग्वज्रदिङ्नेत्रवृणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्योः स्त्रियां पुंसि गौः' इस्तमरः । निश्चम्य श्रुलां वरतन्तुशिष्यः कोत्सः स्वार्थोपपत्तिं स्वकार्यसिद्धिं प्रति दुर्वलाशः सन्भृण्मयपात्रदर्शना-च्छिथिलमनोरथः संस्तं रष्टुमिति वक्ष्यमाणप्रकारेणावोचत् ॥

सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन्नाथे कुतरत्वय्यशुभं प्रजानाम्। स्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कृत्पेत लोकस्य कथं तमिसा॥ १३॥

हे राजन्, त्वं सर्वत्र नोऽस्माकं वार्ते स्वास्थ्यमवेहि जानीहि। 'वार्त फल्गुन्यरोगे च' इत्यमरः। 'वार्त पाटवमारोग्यं भव्यं स्वास्थ्यमनाययम्' इति यादवः। न चैतदा-श्वर्यमित्याह—नाथ इति। त्विय नाथ ईश्वरे सित प्रजानामग्रुमं दुःखं कुतः। तथाहि। अर्थान्तरं न्यस्यति—सूर्य इत्यादिना। सूर्ये तपित प्रकाशमाने सित तिमिशा तमस्तितः। 'तिमिशं तिमिरं रोगे तिमिशा तु तमस्ति।। कृष्णपक्षनिशायां च' इति विश्वः। 'तिमिः सम्' इति पाटे तिमिशं तिमिरम्। 'तिमिशं तिमिरं तमः' इत्यमरः। लोकस्य जनस्य। 'लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः। हेर्रेरावरणाय कथं कल्पेत। दृष्टिमावरितुं नालमित्यर्थः। कृपेरलमर्थत्वात्तयोगे 'नमःस्वस्ति—' इत्यादिना चतुर्थी। 'अलिमित पर्याप्त्यर्थप्रहणम्' इति भगवान्माध्यकारः। कल्पेत संपर्यतेत्यर्थः। कल्पेत संप्रयमाने चतुर्थीति वक्तव्यात॥ 'तवाईतः—' (५।११) इत्यादिनोक्तं यत्तत्र चित्रमित्याह—क्रिक्ति।

भक्तिः प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ते पूर्वान्महाभाग तयाविशेषे,। व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतस्त्वामार्थभावादिति मे विषादः॥ १४॥

प्रतीक्ष्येषु पूज्येषु । 'पूज्यः प्रतीक्ष्यः' इत्यमरः । भक्तिरनुरागविशेषस्ते तव कुलो-चिता कुलाभ्यस्ता । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याप्यम्' इति यादवः । हे महाभाग सार्वभौम, तया भत्तया पूर्वानितरोषेऽतिवर्तसे । किंतु सर्वत्र वार्त चेत्ताह कथं खेदखिन इव इ-रयसेऽत आह—व्यतीतेति । अहं व्यतीतकालोऽतिकान्तकालः सन्नर्थिमावात्वामभ्युपेत शहित मे सम विषादः ॥

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठनाभासि तीर्थप्रतिपादितर्द्धः। आरण्यकोपात्तफळप्रसृतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः॥ १५॥

हे नरेन्द्र, तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्तद्विर्यन स तथोक्तः । 'योनी जलावतारे च मन्त्र्याखष्टादशस्विप । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थं स्याद्श्तेनेष्विप ॥' इति हलायुधः । शरीरमात्रेण तिष्ठन् । आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या मनुप्रसुखाः । 'अरण्यानमनुष्ये' इति वुञ्प्रत्ययः । तैरुपात्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य स स्तम्बेन काण्डेनावशिष्टः । प्रकृत्या-दिखातृतीया । नीवार इव । आभासि शोभसे ॥

स्थाने भवानेकनराधिपः सन्नर्किचनत्वं मखजं व्यनिक । पर्यायपीतस्य सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः स्वाच्यतरो हि वृद्धेः॥ १६॥

भवानेकनराधिपः सार्वभौमः सन् । मखजं मखजन्यम् । न विद्यते किंचन यस्येख-किंचनः । मय्रव्यंसकादित्वात्ततपुरुषः । तस्य भावस्तत्त्वं निर्धनत्वं व्यनिक्तं प्रकटयित । स्थाने युक्तम् । 'युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने' इत्यमरः । तथाहि । सुरैदेवैः पर्यायेण कमेण पीतस्य हिमांशोः कलाक्षयो गृद्धेरुपचयाच्छ्राध्यतरो हि वरः खलु । 'मणिः शाणोल्लीदः समरविजयी हेतिनिहतो मदक्षीणो नागः शरिद सरितः श्यानपुलिनाः । कलाशेपश्चन्द्रः सुरतसृदिता स्थाविता तनिन्ना शोभन्ते गलितविभवाश्वार्थिषु नृपाः ॥' इति भावः। अत्र कामन्दकः— 'धर्मार्थ क्षीणकोषस्य क्षीणत्वमिष शोभते । सुरैः पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विधोरिव ॥' इति ॥

तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो गुर्वर्थमाहर्तुमहं यतिष्ये।

स्वस्त्यस्तु ते निर्गाळताम्बुगर्भे रारद्धनं नार्दति चातकोऽपि॥१७॥ तत्तस्मात्तावदनन्यकार्यः। 'यावत्तावच साकल्येऽवधो मानेऽवधारणे' इति विश्वः। प्रयोजनान्तररहितोऽहमन्यतो वदान्यान्तराद्धवंथं गुरुधनमाहर्तुमर्जयितुं यतिष्य उन्योक्षे । ते तुभ्यं स्वस्ति ग्रुभमस्तु । 'नमःस्वस्ति-' इत्यादिना चतुर्थो । तथाहि । चान्तकोऽपि । 'धरणीपतितं तोयं चातकानां रुजाकरम्' इति हेतोरनन्यगतिकोऽपीत्यर्थः । निर्गाळतोऽम्ब्वेव गर्भो यस्य तं शरद्धनं नार्दति न याचते । 'अदं गतौ याचने च' इति धातः । 'याचनार्थे रणेऽदनम्' इति यादवः ॥

पताबदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं महर्षेर्नुपतिर्निषिध्य । किं वस्तु विद्वन्गुरवे प्रदेशं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्क ॥ १८ ॥

एताबद्वाक्यमुक्ला प्रतियातुं कामो तस्य तं प्रतियातुकामं गन्तुकामम् । 'तुम्कामम-नसोरपि' इति मकारलोपः । महषेर्वरतन्तोः शिष्यं कोत्सं नृपती रघुर्निधिध्य निवार्य । है त्रिद्वन् , त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु किं किमात्मकं कियितकपरिमाणं वा । इत्येवं तं की-त्समन्वयुद्धापृच्छत् । 'प्रश्लोऽनुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः ॥

ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै समयावेशविवर्जिताय कि कि प्रकृति वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णा विचक्षणः प्रस्तुतमाच्चक्षे ॥ १९ ॥ कि कि ततो यथावद्यथार्हम् । अर्हार्थे वितः । विहिताध्वराय विधिवदनुष्टितयज्ञाय । सदा-चारायेखर्थः । समयावेशविवर्जिताय गर्वाभिनिवेशसून्याय । अनुद्धतायेखर्थः । वर्णानां - ( 42 ) / ART-21. To A bountiful Tyail 2 Est = ARABET MANTE:

ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च गुरवे नियामकाय । 'वर्णाः स्युक्राह्मणादयः' इति । 'ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्रतुष्ट्ये । आश्रमोऽस्त्री' इति चामरः । सर्वका-यैनिर्वाहकायेत्यर्थः । तस्म रघवे विचक्षणो विद्वान्वर्णो ब्रह्मचारी । 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः' इत्यमरः । 'वर्णाह्मझचारिणि' इतीनिप्रत्ययः । स कौत्सः प्रस्तुतं प्रकृतमाचचक्षे ॥

समाप्तविद्येन मया महर्षिविंज्ञापितोऽभूद्रुरुदक्षिणायै।

स मे चिरायास्खिलतोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात् ॥ २०॥ समाप्तविद्येन मया महिष्र्युरुदक्षिणाये गुरुदक्षिणास्वीकारार्थं विज्ञापितोऽभूत् । स च गुरुश्चिरायास्खिलतोपचारां तां दुष्करां मे भक्तिमेव पुरस्तात्प्रथममगणयत्संख्यातवान्। भक्त्येव संतुष्टः किंदक्षिणयेत्युक्तवानित्यर्थः । अथवा भक्तिमेव तां दक्षिणामगणयदिति योज्यम्॥

निर्वन्धसंजातरुषार्थकार्श्वमचिन्तियत्वा गुरुणाहमुक्तः। विक्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति॥ २१॥

निर्बन्धेन प्रार्थनातिशयेन संजातरुषा संजातकोधेन गुरुगा । अर्थकार्थे दारिद्यमचिन्तियिताविचार्योहम् । वित्तस्य धनस्य चतस्रो दश च कोटीश्चतुर्दशकोटीमें मह्यमाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया विद्यापरिसंख्यानुसारणेवोक्तः । अत्र मनुः—'अङ्गानि वेदाश्चतारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥' इति ॥

सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रभुशब्दशेषम् । अभ्युत्सहे संप्रति नोपरोद्धमल्पेतरत्वाच्छूतनिष्क्रयस्य ॥ २२ ॥

सोऽहं सपर्याविधिभाजनेनार्ध्यपात्रेण भवन्तं प्रभुशब्द एव शेषो यस्य तं मत्वारि निःस्वं निश्चित्येत्यर्थः । श्रुतनिष्क्रयस्य विद्यामूल्यस्याल्पेतरत्वादतिमहत्वात्संप्रत्युपरोद्धं निर्वन्धं नाभ्युत्सहे ॥

इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण। एनोनिवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः॥ २३॥

द्विजराजकान्तिश्वन्द्रकान्तिः । 'द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः' इत्यमरः । 'तस्मात्सोमो राजा नो ब्राह्मणानाम्' इति श्रुतेः । द्विजराजकान्तित्वेनार्थावाप्तिवैराग्यं वारयति । एनसः पापानिवृत्तेन्द्रियवृत्तिर्थस स जगदेकनाथो रघुर्वेदर्विदां वरेण श्रेष्ठेन द्विजेन कौत्सेनेत्थमावेदितो निवेदितः सन् । एनं कौत्सं भृयः पुनर्जगाद ॥

गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशाद्नवाप्य कामम्। गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवाद्नवावतारः॥ २४॥

श्रुतस्य पारं दृष्टवाञ्छुतपारदृश्वा । 'दृशेः किन्प्' इति किन्प् । गुर्वर्थ गुरुदक्षिणार्थे यथा तथार्थी याचकः । विशेषणद्वयेनाप्यस्याप्रत्याष्ट्येयत्वमाह । रघोः सकाशात्कामं मनोरथमनवाप्याप्राप्य वृदान्यान्तरं दाजन्तरं गतः । 'स्युर्वदान्यस्थूळळक्ष्यदानशौण्डा बहुप्रदे' इत्यमरः । इत्येवंरूपोऽयं परीवादस्यापवादस्य नवो नृतनः प्रथमोऽवतार आन्विमीवो मे मा भून्मास्तु । रघोरिति खनामप्रहणं संभावितत्वद्योतनार्थम् । तथा च—'संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते' इति भावः ॥

स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोऽग्निरिवाइयगारे। ब्रित्राण्यहान्यहंसि सोदुमर्हन्यावद्यते साधियतुं त्वदर्थम्॥ २५॥

1.1

वेण्य आर्थि स्या

हैर स्व र्या

त

3

•

...

स त्वं महिते पृजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽभ्यगारे त्रेताभिशालायां चतुर्थोऽभि-रिव वसन्द्रित्राणि द्वे त्रीणि वाहानि दिनानि । 'संख्ययाच्ययासत्रादूराधिकसंख्याः इसंख्येये' इति बहुत्रीहिः । 'बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्' इति डच्प्रत्ययः समा-प्रान्तः । सोहुमईसि । हे अईन्मान्य, त्वद्र्थे तव प्रयोजनं साधियतुं यावद्यते यतिष्ये । 'यावसुरानिपातयोर्कट्' इति भविष्यदर्थे लट् ॥

तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यव्रहीत्संगरमत्रजन्मा । गामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कष्टमर्थं चक्रमे कुवेरात्॥ २६॥

अम्रजन्मा ब्राह्मणः प्रतीतः प्रीतः संस्तस्य रघोरवितथममोघं संगरं प्रतिज्ञाम्। 'अथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु संगरः' इत्यमरः। 'तां गिरम्' इति केचित्पठन्ति। तथेति प्रत्य-महीत्। रघुरिषगां भूमिमात्तसारां गृहीतधनामवेक्ष्य कुवेरादर्थे निष्क्रष्टुमाहर्तुं चकम इयेष॥

वसिष्टमन्त्रोक्षणजात्प्रभावादुदन्वदाकाशमहीधरेषु । उद्धि किर्मा क्रिक्स मरुत्सखस्येव बळाहकस्य गतिर्विजन्ने न हि तद्रथस्य ॥ २७ ॥

वसिष्ठस्य यन्मन्त्रेणोक्षणमभिमन्त्रय प्रोक्षणं तजात्प्रभावात्सामर्थ्याद्वेतोः । उदन्वदा-काशमहीधरेष्द्रन्वत्युद्धवावाकाशे महीधरेषु वा । मरुतस्यस्य । मरुतः सखेति तत्पुरुषो बहुत्रीहौ समासान्ताभावात् । ततो वायुसहायस्येति लभ्यते । वारीणां वाहको बलाहकः । पृषोदरादित्वात्साथुः । तस्येव मेघस्येव । तद्रथस्य गतिः संचारो न विजन्ने न विहता हि॥

अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कित्पतशस्त्रगर्भम्। सामन्तसंभावनयेव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगीषुः॥ २८॥

अथ प्रदोषे रजनीमुखे । तत्काले यानाधिरोहणविधानात् । प्रयुतो धीरो रघुः । समन्ताद्भवः सामन्तः । राजमात्रमिति संभावनयैव कैलासनाथं कुवेरं तरसा बलेन जिगीषुर्जेतुमिच्छुः सन् । किल्पतं सज्जितं शक्षं गर्भे यस्य तं रथमधिशिश्ये । रथे श- यितवानित्यर्थः । 'अधिशीङ्स्थासां कर्मे' इति कर्मत्वम् ॥

प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः। हिरण्मयीं कोषगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तः॥ २९॥

प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै रघवे कोषगृहे नियुक्ता अधिकृता भाण्डागारिकाः सवि-स्मयाः सन्तः कोषगृहस्य मध्ये नभस्तो नभसः । पत्रम्यास्तसिल्प्रत्ययः। पतितां हिरण्म-यीं सुवर्णमयीम् । 'दाण्डिनायन-' इत्यादिना निपातनात्साधुः। वृष्टिं शशंसुः कथयामासुः॥

तं भूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं कुवेराद्भियास्यमानात्। दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम्॥ ३०॥

भूपती रघुः । अभियास्यमानादभिगमिष्यमाणात्क्रवेराष्ट्रच्यम् । वन्नेण कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपर्वतिमव स्थितम् । 'पादाः प्रत्यन्तपर्वताः' इत्यमरः । 'श्क्षम्' दिति कचित्पाठः । तं भासुरं भास्वरम् 'भज्ञभासमिदो घुरच्' इति घुरच् । हेमराशि समस्तं कृत्स्नमेव कौत्साय दिदेश ददौ । न तु चतुर्दशकोटिमात्रभित्येवकारार्थः ॥

जनस्य साकेतिनवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्यसत्त्वौ । व्यवस्य गुरुप्रदेयाियकिनःस्पृहोऽर्था नृपोऽधिकामाद्धिकप्रद्श्च ॥ ३१ ॥ तावधिदातारौ द्वाविप साकेतिनवासिनोऽयोध्यावासिनः । 'साकेतः स्यादयोध्यायां कोस्रुश निन्दनी च सा' इति यादवः । जनस्याभिनन्यसत्त्वौ स्तुत्यव्यवसायावभूताम् ।

(७२) मनीषितं = अट्टा = र्क स्ट रघुवंशे few to entent.

षेण

आ

世常

€

'द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु' इत्यमरः । को द्वौ । गुरुप्रदेयाद्धिकेऽतिरिं-क्तद्रव्ये निःस्पृहोऽर्थी । अधिकामाद्धिमनोरथाद्धिकं प्रददातीति तथोक्तः । 'प्रे दाज्ञः' इति कप्रत्याः । नृपश्च ॥

अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थं प्रजेश्वरं प्रीतमना महर्षिः। स्पृशन्करेणानतपूर्वकायं संप्रस्थितो वाचमुवाच कौत्सः॥ ३२॥

अथ प्रीतमना महर्षिः कौत्सः संप्रस्थितः प्रस्थास्यमानः सन् । 'आशंसायां भूतवच' इति भविष्यदर्थे कः । उष्ट्राणां कमेलकानां वामीनां वडवानां च शतैर्वाहितार्थे प्रापि-तथनमानतपूर्वकायम् । विनयनम्रमित्यर्थः । प्रजेश्वरं रघुं करेण स्पृशनवाचमुवाच ॥

किमत्र चित्रं यदि कामसूर्मूर्वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् । अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्यौरिप येन दुग्धा ॥ ३३ ॥

वृत्ते स्थितस्य । 'न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं पालनं तथा । सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधम् ॥' इति कामन्दकः । तिस्मिन्वृत्ते स्थितस्य प्रजानामधिपतेर्नृपस्य भूः कामान्सूत इति कामसूर्यदि । 'सत्सूद्विषद्वह-' इत्यादिना किए । अत्र कामप्रसवने कि चित्रम् । न चित्रमिस्यर्थः । किंतु तव प्रभावो महिमा त्वचिन्तनीयः । येन त्वया द्यौरिष मनीषितम-भिल्ठषितं दुग्धा । दुहेर्द्विकर्मकत्वादप्रधाने कर्मणि क्तः । 'प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुद्विकर्मणाम् । अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्नृश्च कर्मणः ॥' इति स्मर्णात् ॥

आशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते । पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीङ्यं भवतः पितेव ॥ ३४॥

सर्वाणि श्रेयांसि ग्रुभान्यधिजग्मुषः प्राप्तवतस्ते तवान्यत्पुत्रातिरिक्तमाशास्यमाशीः-साध्यमाशंसनीयं वा पुनरुक्तभूतम् । सर्वे सिद्धमित्यर्थः । किं त्वीड्यं स्तुत्यं भवन्तं भ-वतः पितेवात्मगुणानुरूपम् । त्वया तुल्यगुणमित्यर्थः । पुत्रं छभस्व प्राप्नुहि ॥

इत्थं प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम्। राजापि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमकोदिव जीवलोकः॥ ३५॥

अयजन्मा ब्राह्मणः । 'अयजन्मा द्विजे श्रेष्ठे आतिर ब्रह्मणि स्मृतः' इति विश्वः । इत्थं राज्ञ आशिषं प्रयुज्य दत्त्वा गुरोः सकाशं समीपं प्रतीयाय प्राप । राजापि । जीव-लोको जीवसमूहः । 'जीवः प्राणिनि गीष्पती' इति विश्वः । अर्कादालोकं प्रकाशिमव । 'चैतन्यम्' इति पाठे ज्ञानम् । तस्माद्षेराशु सुतं लेभे प्राप ॥

ब्राह्मे मुहुर्ते किल तस्य देवी कुमारकटपं सुषुवे कुमारम्। अतः पिता ब्रह्मण एव नास्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥ ३६ ॥

तस्य रघोरेंबी महिषी ब्राह्मे । 'तस्येदम्' इत्यण् । ब्रह्मदेवताकेऽभिजिन्नामके मुहूर्ते किलेषदसमाप्तं कुमारं कुमारं कुमारं क्वनारं स्कन्दसहशम् । 'ईषदसमाप्तौ-' इत्यादिना कलपप्य- त्यन्नारं पुत्रं सुषुवे । 'कुमारो वालके स्कन्दे' इंति विश्वः । अतो ब्राह्मसुहूर्ते- त्यन्नत्वात्पिता रष्टुर्बह्मणो विधेरेव नाम्ना तमात्मजन्मानं पुत्रमजमजनामकं चकार । 'अजो हरों हरे कामे विधो छागे रघोः सुते' इति विश्वः ॥

रूपं तदोजिस्व तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम् ।

न कारणात्स्वाद्विभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात् ॥ ३७॥
ओजिस्व तेजिस्व बिलिष्टं वा । 'ओजिस्तेजिसि धातूनामवष्टमभूकाशयोः।ओजो. बले

च दीप्तों च' इति विश्वः । रूपं वपुः । 'अथ रूपं नपुंसकम् । खभावाकृतिसौन्दर्यवपुषि श्लोकशब्दयोः ॥' इति विश्वः । तदेव पैतृकमेव । वीर्यं शौर्यं तदेव । नैसर्गिकं खाभावि-कमुत्रतत्वं तदेव । तादशमेवेल्यर्थः । कुमारो बालकः । प्रवर्तित उत्पादितो दीपः प्रदीपा-त्स्वोत्पादकदीपादिव । खात्खकीयात् । 'पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा' इति स्माद्भावो वैक-विपकः । कारणाजनकात्र विभिदे भिन्नो नाभूत् । सर्वात्मना तादश एवाभूदित्यर्थः ॥

उपात्तविद्यं विधिवद्गुरुभ्यस्तं यौवनोद्गेद्दविशेषकान्तम् । श्रीः साभिलाषापि गुरोरनुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाङ्क ॥ ३८॥

गुरुभ्यो विधिवयथाशास्त्रमुपात्तवियं ठन्धविद्यम् । यौवनस्योद्भेदादाविभावाद्धेतोर्वि-शेषेण कान्तं सौम्यं तमजं प्रति साभिलाषापि श्रीः । धीरा स्थिरोन्नतिचत्ता । 'स्थिरा चित्तोन्नतिर्या तु तद्धैर्यमिति संज्ञितम्' इति भूपालः । कन्या पितुरिव । गुरोरनुज्ञामाचका-ह्रुयेष । यौवराज्याहों ऽभूदित्यर्थः । अनुज्ञाशन्दात्पितृपारतन्त्र्यमुपमासामर्थ्यात्पाणित्रहण-योग्यता च ध्वन्यते ॥

अथेश्वरेण कथकैशिकानां स्वयंवरार्थं स्वसुरिन्दुमत्याः । आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः ॥ ३९ ॥

अथ खसुर्भगिन्या इन्दुमलाः खयंवरार्थे कुमारस्याजस्यानयन उत्सुकेन कथकेशि-कानां विदर्भदेशानामीश्वरेण स्वामिना भोजेन राज्ञाप्तो हितो दूतो रघवे विसष्टः प्रेषितः। कियामात्रयोगेऽपि चतुर्थी ॥

तं श्लाघ्यसंवन्धमसौ विचिन्त्य दारिकयायोग्यदशं च पुत्रम्। प्रस्थापयामास ससैन्यमेनमृद्धां विदर्भाधिपराजधानीम्॥ ४०॥

असौ रघुस्तं भोजं श्लाव्यसंबन्धमन्चानलादिगुणयोगात्सपृहणीयसंबन्धं विचिन्त्य वि-चार्य पुत्रं च दारिकयायोग्यदशं विवाहयोग्यवयसं विचिन्त्य ससैन्यमेनं पुत्रमृद्धां स-मृद्धां विदर्भाधिपस्य भोजस्य राजधानीं पुरीं प्रति प्रस्थापयामास । धीयतेऽस्यामिति धानी । 'करणाधिकरणयोश्व' इस्रधिकरणे त्युट्प्रस्ययः । राज्ञां धानीति विम्रहः ॥

तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः। मार्गे निवासा मनुजेन्द्रस्नोर्वभूबुरुद्यानविहारकल्पाः ॥ ४१॥

उपकार्यासु राजयोग्येषु पटभवनादिषु। 'सौधोऽस्त्री राजसदनसुपकार्योपकारिका' इत्यमरवचनव्याख्याने क्षीरस्वामी। उपिक्रयत उपकरोति वा पटमण्डपादि राजसदनिमित।
रिचता उपचाराः शयनादयो येषु ते तथोक्ताः। जानपदानां जनपदेभ्य आगतानासुपदाभिरुपायनैः। वन्या वने भवा इतरे येषां ते वन्येतराः। अवन्या इत्यर्थः। 'न बहुवीहौ' इति
सर्वनामसंज्ञानिषेधः। तत्पुरुषे सर्वनामसंज्ञा दुर्वारैव। तस्य मनुजेन्द्रसूनोरजस्य मार्गे
निवासा वासनिका उद्यानान्याक्रीडाः। 'पुमानाक्रीड उद्यानम्' इत्यमरः। तान्येव विहारा
विहारस्थानानि तत्कल्पाः। तत्सदशा इत्यर्थः। 'ईषदसमाप्तौ-' इति कल्पप्रत्ययः। वभूतुः॥

स नर्मदारोधिस सीकराईं र्मरुद्धिरानर्तितनक्तमाले। निवेशयामास विलक्विताध्वा क्लान्तं रजोधूसरकेतु सैन्यम्॥४२॥ विलक्विताध्वातिकान्तमार्गः सोऽजः सीकराईंः। शीतलैरिलर्थः। मरुद्धिवतिरानर्ति-ताः कम्पिता नक्तमालाश्विरविल्वाख्यवृक्षभेदाः। 'चिरविल्वो नक्तमालः करजश्च कर- ₹

अके' इत्यमरः । यिसमिलिस्मिन् । निवेशाई इत्यर्थः । नर्मदाया रोधिस रेवायास्तीरे क्रान्तं श्रान्तं रजोभिर्धूसराः केतवो ध्वजा यस्य तत्सैन्यं निवेशयामास ॥ अथोपरिष्टाद्भमरैर्भमद्भिः प्राक्सुचितान्तःसलिलप्रवेशः।

निर्धीतदानामलगण्डभित्तिर्वन्यः सरित्तो गज उन्ममज ॥ ४३॥

अथोपरिष्टादूर्ध्वम् । 'उपर्शुपरिष्टात्' इति निपातः । भ्रमद्भिः । मदलोभादिति भावः । अमरै: प्रागुन्मजनातपूर्व सूचितो ज्ञापितोऽन्तःसिलले प्रवेशो यस्य स तथोक्तः। नि-र्थीतदाने क्षालितमदे अत एवामले गण्डिमत्ती यस्य स तथोक्तः । 'दानं गजमदे त्यागे' इति शाश्वतः । प्रशस्तौ गण्डौ गण्डभित्ती । 'प्रशंसावचनेश्व' इति समासः । भित्तिशब्दः प्रशस्तार्थः । तथा च गणरत्नमहोदधौ-'मतल्लिकोद्धमिश्राः स्युः प्रकाण्डस्थलभित्तयः' इति । भित्तिः प्रदेशो वा । 'भित्तिः प्रदेशे कुड्येऽपि' इति विश्वः । निर्धौतदानेनामला गण्डभित्तिर्यस्येति वा । वन्यो गजः सरित्तो नर्भदायाः सकाशात् । पञ्चम्यास्तसिलप्रस्ययः। उन्ममजोत्थितः ॥

निःशेषविक्षालितधातुनापि वप्रक्रियामृक्षवतस्तटेषु । नीलोध्वरेखारावलेन रांसन्दन्तद्वयेनारमविकुण्ठितेन ॥ ४४ ॥

कथंभूतो गजः । निःशेषविक्षालितधातुनापि धौतगैरिकादिनापि । नीलाभिरूध्वाभी रेखाभिस्तटाभिघातजनिताभिः शबलेन कर्वुरेण । 'चित्रं किर्मीरकल्माषशवलेताश्च कर्बुरे' इल्पमरः । अरमभिः पाषाणैविकुण्ठितेन कुण्ठीकृतेन दन्तद्वयेन। ऋक्षवान्नाम कश्चित्तत्रलः पर्वतः । तस्य तटेषु वप्रक्रियां वप्रक्रीडाम् । उत्खातकेलिमिस्पर्थः । 'उत्खातकेलिः शृङ्गा दौर्वप्रकीडा निगद्यते' इति शब्दार्णवः । शंसन्कथयन् । सूचयत्रित्यर्थः । युग्मम् ॥

संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुखः सशब्दम्। वभौ स भिन्दन्वृहतस्तरंगान्वार्यर्गलाभङ्ग इव प्रवृत्तः॥ ४५॥

संहारिवक्षेपयोः संकोचनप्रसारणयोर्लघुिकयेण क्षिप्रव्यापारेण । 'लघु क्षिप्रतरं द्रुतम्' इलामरः । हस्तेन गुण्डादण्डेन । 'हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्करेभकरयोरिप' इति विश्वः । सशब्दं सघोषं वृहतस्तरंगान्भिन्दन्विदारयंस्तीराभिमुखः सगजः। वारी गजवन्धनस्थानम्। 'वारी तु गजबन्धनी' इति यादवः । वार्या अर्गलाया विष्कम्भस्य भङ्गे भञ्जने प्रवृत्त इव बभौ॥

🅠 शैलोपमः शैवलमअरीणां जालानि कर्षचुरसा स पश्चात्। पूर्वं तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससर्पं॥ ४६॥

शैलोपमः स गजः शैवलमञ्जरीणां जालानि वृन्दान्युरसा कर्पन्पश्चात्तटमुत्ससपं। पूर्वं तेन गजेनोत्पीडितो नुत्रो वारिराशिर्यस्य स सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससर्प ॥

तस्यैकनागस्य कपोलभित्त्योर्जलावगाहक्षणमात्रशान्ता । वन्येतरानेकपदर्शनेन पुनर्दिदीपे मददुर्दिनश्रीः॥ ४७॥

तस्यैकनागस्यैकाकिनो गजस्य कपोलभित्त्योर्जलावगाहेन क्षणमात्रं शान्ता निवृत्ता मह् दुर्दिनश्रीर्मदवर्षलक्ष्मीर्वन्येतरेषां त्राम्याणामनेकपानां द्विपानां दर्शनेन पुनर्दिदीपे वतृधे ॥

सप्तच्छद्क्षीरकटुप्रवाहमसहामाघ्राय मदं तदीयम्।

विलङ्किताधोरणतीत्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा विमुखा बस्वः ॥ ४८॥ सप्तच्छदस्य ग्रक्षविशेषस्य क्षीरवत्कटुः सुरभिः प्रवाहः प्रसारो यस्य तम् । 'कटुतिक्त-कषायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीर्तिताः' इति यादवः। असद्यं तदीयं मदमाघाय सेनागजेन्द्राः।

विरुद्धितिस्तिरस्कृत आधोरणानां हिस्तिपकानां तीत्रो महान्यलो येस्ते तथोक्ताः सन्तः । 'आधोरणा हिस्तपका हस्त्यारोहा निषादिनः' इत्यमरः । विमुखाः पराद्धुखा वभूवुः ॥

स छिन्नवन्धद्वतयुग्यशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुळं चकार ॥ ४९ ॥

स गजः । छिना वन्था यैस्ते छिन्नवन्था द्वताः पठायिताः । युगं वहन्तीति युग्या वाहा यस्मिन्सः । स चासौ शून्यश्च तम् । भन्ना अक्षा रथावयवदारुविशेषाः । 'अक्षो रथ-स्यावयवे पाशकेऽप्यक्षमिन्द्रियम्' इति शाश्चतः । येषां ते भन्नाक्षा अत एव पर्यस्ताः पनिता रथा यस्मिस्तम् । रामाणां स्त्रीणां परित्राणे संरक्षणे विहस्ता व्याकुळाः । 'विहस्तव्याकुळो समी' इत्यमरः । योथा यस्मिस्तं सेनानिवेशं शिविरं क्षणेन तुमुळं संकुळं चकार ॥

तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रुतवान्कुमारः।

निवर्तियष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतकृष्टशार्ङ्गः॥ ५०॥ नृपते राज्ञो वन्यः कर्यवय्य इति श्रुतवाञ्छास्राज्ज्ञातवानकुमार आपतन्तमिधावन्तं तं गजं निवर्तियध्यन तु प्रहरिष्यन्। अत एव नात्यायतमनितदीर्घ यथा स्यात्। नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः। कृष्टशार्ङ्ग ईपदाकृष्टचापः सन्विशिखेन वाणेन कुम्भे जधान। अत्र चाक्षुषः—'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्। इयं हि श्रीर्ये करिणः' इति। अत एव 'युद्धादन्यत्र' इति बोतनार्थमेव वन्यग्रहणं कृतम्॥

स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्ख्ज्य तद्विस्मितसैन्यदृष्टः। स्कुरत्प्रभामण्डलमध्यवर्ति कान्तं वषुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥ ५१॥

स गजो विद्यमात्रस्ताडितमात्रः किल न तु प्रहृतस्तथापि नागरूपं गजशरीरमुत्स्रज्य। तेन वृत्तान्तेन विस्मितैस्तद्विस्मितैः सैन्यैर्दष्टः सन् । स्फुरतः प्रभामण्डलस्य मध्यवर्ति कान्तं मनोहरं व्योमचरं वपुः प्रपेदे प्राप ॥

अथ प्रभावोपनतेः कुमारं कल्पद्धमोत्थैरवकीर्य पुष्पैः । उवाच वाग्ग्मी द्दानप्रभाभिः संवर्धितोरःस्थलतारहारः ॥ ५२ ॥

अथ प्रभावनोपनतेः प्राप्तेः कल्पद्धमोत्थेः कल्पदृक्षोत्पन्नेः पुष्पेः कुमारमजमवकीर्याभि-दृष्य दशनप्रभाभिर्दन्तकान्तिभिः संवधिता उरःस्थले ये तारहाराः स्थूला मुक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्ग्मी वक्ता। 'वाचो ग्रिमनिः' इति ग्रिमनिप्रत्ययः। स पुरुष उवाच ॥

मतङ्गराापाद्वलेपम्लाद्वाप्तवानस्मि मतङ्गजत्वम् । अवेहि गन्धर्वपतेस्तनूजं प्रियंवदं मां प्रियदर्शनस्य ॥ ५३ ॥

अवलेपमूलाद्गर्वहेतुकात् । 'अवलेपस्तु गर्वे स्याल्लेपने द्वेषणेऽपि च' इति विश्वः । मत-इस्य मुनेः शापान्मतङ्गजत्वमवाप्तवानिस्म । मां प्रियदर्शनस्य प्रियदर्शनाख्यस्य गन्धर्वपते-र्भद्धवराजस्य तनूजं पुत्रम् । 'ल्लियां मूर्तिस्तनुस्तनूः' इत्यमरः । तन्वादेवेत्यूङिति के-चित् । प्रियंवदं प्रियंवदाख्यमवेदि जानीहि । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । 'प्रियवशे वदः सन् दित सन्प्रत्ययः ॥

स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षिमृदुतामगच्छत्। उष्णत्वमद्भयातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य॥ ५४॥ स महर्षिश्च प्रणतेन मयानुनीतः सन्पश्चान्मृदुतां शान्तिमगच्छत्। तथाहि । जलस्यो- ₹

ष्णत्वमग्नेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्कात् । न तु प्रकृत्योष्णत्वम्।यच्छेत्यं सा प्रकृतिः स्व-'भावः।विषयप्राधान्यात्सेति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः।महर्षाणां शान्तिरेव स्वभावो न कोघ इत्यर्थः ॥

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयोमुखेन । संयोक्ष्यसे स्वेन वपुर्मिहस्रा तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्माम् ॥ ५५ ॥

इक्ष्वाकुवंशः प्रभवो यस्य सोऽजो यदा ते कुम्भमयोमुखेन लोहाग्रेण शरेण भेतस्यति विदारियघ्यति तदा स्वेन वपुषो महिन्ना पुनः संयोक्ष्यसे संगंस्यस इति स तपोनिधिर्मामवोचत् ॥

चिरं प्रार्थितं दर्शनं यस्य तेन सत्त्ववता वलवता त्वयाहं शापात्संमोचितो मोक्षं प्रापितः। भवतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकारं न कुर्यां चेन्मे स्वपदोपलिद्धः स्वस्थानप्राप्तिः । 'पदं व्यव-सितत्राणस्थानलक्ष्माङ्किवस्तुषु' इत्यमरः । वृथा स्याद्धि । तदुक्तम्—'प्रतिकर्तुमशक्तस्य जीवितान्मरणं वरम्' इति ॥

संमोहनं नाम सखे ममास्त्रं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्। गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तर्न चारिहिंसा विजयश्च हस्ते॥ ५७॥

हे सखे। सिखराब्देन समप्राणतोक्ता। यथोक्तम्—'अत्यागसहनो बन्धुः सदैवानुमतः सहत्। एकिकयं भवेन्मित्रं समप्राणः सखा मतः ॥' इति। प्रयोगसंहारयोविभक्तमन्त्रं गा-न्धर्वं गन्धर्वदेवताकम्। संमोद्यतेऽनेनेति संमोहनं नाम ममास्रमादत्स्व गृहाण। यतोऽस्त्रा-त्र्रयोक्तुरस्त्रप्रयोगिणोऽरिहिंसा न च विजयश्च हस्ते। हस्तगतो विजयो भवतीत्यर्थः॥

वधरुजितः कथमस्त्रग्रहणपरः स्यामिति चेत्तत्राह—

अलं हिया मां प्रति यन्मुहूर्त द्यापरोऽभूः प्रहरन्नपि त्वम् । तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्यं मृत्रि त्वया न प्रतिषेधरौक्ष्यम् ॥ ५८ ॥ किं च । मां प्रति हिया प्रहारिनिमत्त्रयालम् । कृतः । यद्यतो हैतोस्त्वं मां प्रहरन्नपि मुहूर्त द्यापरः कृपालुरभ्ः । तस्मादुपच्छन्दयति प्रार्थयमाने मृत्रि त्वया । प्रतिषेधः प-रिहारः । स एव रौक्ष्यं पारुष्यम् । तन्न प्रयोज्यं न कर्तव्यम् ॥

तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः। उद्देखुः सोऽस्त्रविद्स्त्रमन्त्रं जन्नाह तस्मान्निगृहीतशापात्॥५९॥

ना सोमश्रन्द्र इव नृसोमः । उपमितसमासः । 'सोम ओषिचन्द्रयोः' इति शाश्रतः । प्रुष्पश्रेष्ट इत्यर्थः । अस्त्रविदस्रज्ञः सोऽजस्तयेति सोम उद्भवो यस्याः सा तस्याः सोमो-द्भवायाः सिरतो नर्मदायाः । 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेखलकन्यका' इत्यमरः । पवित्रं पय उपस्पृश्य पीत्वा । आचम्येत्यर्थः । उद्द्युद्धः सिन्नगृहीतशापानिवर्तितशापात् । उपत्रतादित्यर्थः । तस्मात्प्रयंवदादस्रमन्त्रं जप्राह ॥

पवं तयोरध्विन दैवयोगादासेदुषोः सख्यमचिन्त्यहेतु । एको ययौ चैत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान् ॥ ६० ॥

एवमध्विन मार्गे दैवयोगाद्दैववशादिचिन्खहेत्विनधीर्यहेतुकं सख्यं सिखत्वम् । 'सख्युर्थः' इति यत्रत्ययः । आसेदुषोः प्राप्तवतोस्तयोर्मध्य एको गन्धर्वश्चेत्ररथस्य कुबेरोद्यानस्य प्रदे- शान् । 'अस्योद्यानं चैत्ररथम्' इत्यमरः । अपरोऽजः सौराज्येन राजन्वत्तया रम्यान्वि-

तं तिस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरुप्रहर्षः ।
प्रत्युज्जगाम कथकेराकेन्द्रश्चन्द्रं प्रवृद्धोर्मिरिवोर्मिमाली ॥ ६१ ॥
नगरस्योपकण्ठे समीपे तिस्थवांसं स्थितं तमजं तस्याजस्यागमेनागमनेनारूढ उत्पन्नो
गुरुः प्रहर्षो यस्य स कथकेशिकेन्द्रो विदर्भराजः । प्रवृद्धोर्मिरूर्मिमाली समुद्रश्चन्द्रमिव ।
प्रत्युज्जगाम ॥

प्रवेश्य चैनं पुरमत्रयायी नीचैस्तथोपाचरद्धितश्रीः। मेने यथा तत्र जनः समेतो वैद्रभमागन्तुमजं गृहेशम् ॥ ६२ ॥

एनमजमग्रयायी । सेवाधर्मेण पुरो गच्छित्रित्यर्थः । नीचैर्नम्रः पुरं प्रवेश्य प्रवेशं कार-यित्वा प्रीत्यापितश्रीस्तथा तेन प्रकारेणोपाचरदुपचित्तवान् । यथा येन प्रकारेण तत्र पुरे समेतो मिलितो जनो वैदर्भ भोजमागन्तुं प्राधूर्णिकं मेने । अजं गृहेशं गृहपति मेने ॥

तस्याधिकारपुरुषैः प्रणतैः प्रदिष्टां प्राग्द्वारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्भाम् । रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्यां बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽध्युवास ॥ ६३ ॥

रष्ठप्रतिनिधी रघुकल्पः । रघुतुल्य इत्यर्थः । उक्तं च दण्डिना सादृश्यवाचकप्रस्तावे— किल्पदेशीयदेश्यादि प्रख्यप्रतिनिधी अपि'इति । सोऽजः प्रणतैर्नमस्कृतवद्भिः । कर्तरि क्तः । तस्य भोजस्याधिकारो नियोगस्तस्य पुरुषेः । अधिकृतैरित्यर्थः । प्रदिष्टां निर्दिष्टां प्रा-ग्द्वारस्य वेद्यां विनिवेशितः प्रतिष्ठापितः पूर्णकुम्भो यस्यास्ताम् । स्थापितमङ्गळकळशामि-त्यर्थः । रम्यां रमणीयां नवोपकार्यां नूतनं राजभवनम् । 'उपकार्या राजसद्मन्युपचार-चितेऽन्यवत्' इति विश्वः । मदनो बाल्यात्परां शैशवादनन्तरां दशामिव । यौवनमिवेत्य-र्थः । अध्युवासाधिष्ठितवान् । तत्रोषितवानित्यर्थः । 'उपान्वध्याङ्वसः' इति कर्मत्वम् ॥

तत्र स्वयंवरसमाहतराजलोकं कन्यालालम कमनीयमजस्य लिप्सोः। भावाववोधकलुषा दियतेव रात्रौ काल्या = अप्रस्ति विकास क्रिया निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी वभूव॥ ६४॥

तत्रोपकार्यायाम् । स्वयंवरिनिमत्तं समाहृतः संमेलितो राजलोको येन तत्कमनीयं स्पृहृणीयं कन्याललाम कन्यासु श्रेष्ठम् । 'ललामोऽस्त्री ललामापि प्रभावे पुरुषे ध्वजे । श्रेष्ठभूषाग्रुण्डश्वरूपुच्छिचिह्नाश्वलिङ्गिष्ठ ॥' इति यादवः । लिप्सोर्लब्धुमिच्छोः । लभेः स-कन्तादुप्रत्ययः । अजस्य भावाववोधे पुरुषस्याभिप्रायपरिज्ञाने कलुषासमर्था दयि-भेष । रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव । 'राजानं कामिनं चीरं प्रविशन्ति प्र-क्रिंगराः' इति भावः । अभिमुखीशब्दो डीषन्तश्च्यन्तो वा ॥

> तं कर्णभूषणनिपीडितपीवरांसं कर्णाः राज्योत्तरच्छद्विमर्दछशाङ्गरागम् । विज्ञाले चार्णः स्तात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोधं चार्णाः प्राबोधयशुपसि वाग्भिरुद्दारवाचः ॥ ६५ ॥

(00)

कर्णभूषणाभ्यां निपीडितों पीवरों पीनावंसों यस्य तम् । शय्याया उत्तरच्छइस्योप-र्यास्तरणवस्त्रस्य विमर्देन घर्षणेन कृशो विमलोऽङ्गरागो यस्य तम् । न त्यङ्गनासङ्गादिति भावः । प्रथितप्रवोधं प्रकृष्टज्ञानं तमेनमजं सवयसः समानवयस्का उदारवाचः प्रग-ल्मिगरः सृतात्मजा वन्दिपुत्राः । 'वैतालिकाः' इति वा पाठः । 'वैतालिका बोधकराः' इत्यमरः । वाग्मिः स्तुतिपाठेरुषसि प्रावोधयन्प्रवोधयामासुः ॥

रात्रिर्गता मतिमतां वर मुञ्ज शय्यां धात्रा द्विधैव ननु धूर्जगतो विभक्ता। तामेकतस्तव विभर्ति गुरुर्विनिद्र-स्तस्या भवानपरधुर्यपदावलम्बी॥ ६६॥

हे मतिमतां वर । निर्धारणेषष्ठी । रात्रिर्गता। शय्यां मुख । विनिद्रो भवेत्यर्थः । विनिद्रते पलमाह—धात्रेति । धात्रा ब्रह्मणा जगतो धूर्भारः । 'धूः स्याद्यानमुखे भारे' इति यादवः । द्विधेव । द्वयोरेवेत्यर्थः । एवकारस्तृतीयनिषेधार्थः । विभक्ता ननु विभज्य स्थापिता खलु । तिकमत आह—तां धुरमेकत एककोटौ तव गुरः पिता विनिन्दः सन्विभार्ति । तस्या धुरो भरान् । धुरं वहतीति धुर्योभारवाही । तस्य पदं वहनस्थानम् । अपरं यदु-र्यपदं तदवलम्बी । ततो विनिद्रो भवेत्यर्थः । न ह्युभयवाह्यमेको वहतीति भावः ॥

निद्रावशेन भवताप्यनवेक्षमाणा पर्युत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव । लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्रः॥ ६७॥

चन्द्रारिवन्दराजवद्नाद्यो लक्ष्मीनिवासस्थानानीति प्रसिद्धिमाश्रिस्योच्यते । निद्रावन्त्रोन निद्राधीनेन । रुयन्तरासङ्गोऽत्र ध्वन्यते । भवता पर्युत्सुक्तत्वमि । त्वय्यनुरक्तत्वमपीत्यर्थः । 'प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च'इति सप्तम्यर्थे तृतीया । अपिशन्दस्तद्विषयानुरागस्यानपेक्ष्यत्वयोतनार्थः । निशि खण्डिता भर्तुरन्यासङ्ग्रानकलुषितावळेव नायिकेव । 'श्रातेऽन्यासङ्ग्रविकृते खण्डितेर्घ्याक्षपायिता' इति दशरूपके । अनवेक्ष्मणणाविचारयन्ती सती । उपेक्षमण्यर्थः । 'ह्यनवेक्ष्यमाणा' इति पाठे निद्रावशेन भवतानवेक्ष्यमाणानिरीक्ष्यमाणा । कर्मण शानच् । लक्ष्मीः प्रयोजककर्त्रो येन प्रयोज्येन चन्द्रेण पर्युत्सुकत्वं त्ववद्विरहवेदनाम् । 'कालाक्षमत्वमौत्सुक्यं मनस्तापज्वरादिकृत्' इत्यलंकारे । विनोदयिति निरास्यतीति योजना । शेषं पूर्ववत् । नायस्त्वर्थोपपत्तिमपश्यित्रमं पक्षमुपेक्षिष्ट । लक्ष्मीय्वेन चन्द्रेण सह । त्वदाननसहशत्वादिति भावः । विनोदयिति विनोदं करोति । विनोद्शाव्यान्ति भावः । स चन्द्रोऽपि दिगन्तलम्बी पश्चिमाशां गतः सन् । अस्तं गच्छिनित्यर्थः । अत एव त्वदाननस्रचि विजहाति । त्वन्मुखसादशं त्यजतीत्यर्थः । अतो निक्षाविद्या तां लक्ष्मीमनन्यशरणां परिग्रहाणेति भावः ॥

तद्वत्गुना युगपदुन्मिषितेन तार्व-त्त्वद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे । प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्त-श्रक्षुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पद्मम् ॥ ६८॥ तत्तस्माह्रक्ष्मीपरित्रहणाद्वल्गुना मनोज्ञेन । 'वल्गु स्थाने मनोज्ञे च वल्गु भाषितमन्यवत्' इति विश्वः । युगपत्तावदुन्मिषितेन युगपदेवोन्मीलितेन सद्यो द्वे अपि परस्परतुलामन्योन् य-सादद्यमिषरोहतां प्राप्नुताम् । प्रार्थनायां लोट् । के द्वे । अन्तः प्रस्पन्दमाना चलन्ती परुषे-तरा स्निग्धा तारा कनीनिका यस्य तत्त्रथोक्तम् । 'तारकाक्ष्णः कनीनिका' इत्यमरः । तव चक्षः । अन्तः प्रचलितश्रमरं चलद्भृङ्गं पद्मं च । युगपदुन्मेषे सित संपूर्णसादद्यलाम इति भावः ॥

वृन्ताच्छ्रथं हरित पुष्पमनोकहानां संख्ज्यते सरसिजैरहणांग्रुभिन्नैः । स्वाभाविकं परगुणेन विभातवायुः सौरभ्यमीष्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥ ६९ ॥

विभातवायुः प्रभातवायुः स्वाभाविकं नैसिंगिकं ते तव मुखमारुतस्य निःश्वासपवनस्य सौरभ्यम् । तादक्सौगन्ध्यमित्वर्थः । परगुणेनान्यदीयगुणेन । सांक्रामिकगन्धेनेत्वर्थः । ईएस्र-राप्तमिच्छुरिव । 'आष्क्रप्यधामीत्' इतीकारादेशः । अनोकहानां वृक्षाणां श्रयं शिथिछं पुष्पं वृन्तात्पुष्पवन्धनात् । 'वृन्तं प्रसववन्धनम्' इत्यमरः । हरत्यादत्ते । अरुणांग्रुभिनै-स्तरणिकिरणोद्वोधितः सरिस जातैः सरिसिजैः कमछैः सह । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इति सप्तम्या अलुक् । संस्टज्यते संगच्छते । सृजेर्दैवादिकात्कर्तरि लट् ॥

ताम्रोदरेषु पतितं तरुपछ्येषु

निधौतहारगुछिकाविशदं हिमाम्भः।
आभाति लब्धपरभागतयाधरोष्टे

लीलास्मितं सदशनार्चिरिय त्वदीयम्॥ ७०॥

ताम्रोदरेष्वरुणाभ्यन्तरेषु तरुपष्ठत्रेषु पतितं निधौंता या हारगुलिका मुक्तामणयस्तद्व-द्विशृदं हिमाम्भो लब्धपरभागतया लब्धोत्कर्षतया । 'परभागो गुणोत्कर्षे' इति यादतः । अर्थरोष्टे त्वदीयं सदशनाचिदंन्तकान्तिसहितं लीलास्मितमित्राभाति शोभते ॥

> यावत्त्रतापनिधिराक्रमते न भानु-रह्माय तावद्रुणेन तमो निरस्तम् । आयोधनात्रसरतां त्विय वीर याते किं वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति ॥ ७१ ॥

प्रतापनिधिस्तेजोनिधिर्भानुर्यावन्नाक्रमते नोद्गच्छित । 'आङ उद्गमने' इस्रात्मनेपदम् । तावत् । भानावनुदित एवेस्पर्थः । अहाय झिटित । 'द्राग्झिटिस्यञ्जसाहाय' इस्रमरः । अरुण-नान्रुणा 'सूर्यसूतोऽरुणोऽन्रुरः' इस्रमरः । तमो निरस्तम् । तथाहि । हे वीर, त्वय्यायो-भनेषु युद्धेषु । 'युद्धमायोधनं जन्यम्' इस्रमरः । अप्रसरतां पुरःसरतां याते सित तव प्रदः पिता रिपून्स्वयमुच्छिनत्ति किं वा । नोच्छिनत्त्येवेस्पर्थः । न खल्ल योग्यपुत्रन्यस्तभा-राणां स्वामिनां स्वयं व्यापारखेद इति भावः ॥

शय्यां जहत्युभयपक्षविनीतिनद्राः
स्तम्बेरमा मुखरशृङ्खळकर्षिणस्ते ।
येषां विभान्ति तरुणारुणराग्योगाद्विन्नादिगैरिकतटा इव दन्तकोशाः ॥ ७२ ॥

उभाभ्यां पक्षाभ्यां पार्श्वाभ्यां विनीतापगता निद्रा येषां त उभयपक्षविनीतिनिद्राः । अत्र समासविषय उभशब्दस्थान उभयशब्दस्योग एव साधुरित्यनुसंधेयम् । यथाह कै अत्र समासविषय उभशब्दस्थान उभयशब्दस्य प्रयोगा मा भूत् । उभशब्दस्य यथा स्थात् । उभयपुत्र इत्यादि भवति' इति । मुखराण्युत्थान चलनाच्छब्दायमानानि श्रृङ्खलानि निगडानि कर्षन्तीति तथोक्तास्ते तव स्तम्बे रंमन्त इति सम्बेरमा हिस्तनः । 'स्तम्बर्कणयो रिमजपोः' इत्यच्ययः । 'हिस्तसूचकयोः' इति वक्तव्यात् । 'इमः स्तम्बेरमः पद्मी' इत्यमरः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इति सप्तम्या अलुक् । श्रूष्यां जहति त्यजनित । येषां स्तम्बेरमाणाम् । दन्ताः कोशा इव दन्तकोशाः। दन्तकुद्धालास्त्रणारणरागयोगाद्वालाक्षरणसंपर्काद्वेतोभिन्नाद्विगैरिकतटा इव विभान्ति । थातुरक्ता इव मान्तीत्थर्थः ॥

दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रां विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्याः । वक्त्रोप्मणा मिलनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवशिलाशकलानि वाहाः ॥ ७३॥

हे वनजाक्ष, नीरजाक्ष । 'वनं नीरं वनं सत्त्वम्' इति शाश्वतः । दीर्घेषु पटमण्ड-पेषु नियमिता बद्धा वनायुदेश्या वनायुदेशे भवाः । 'प्रारसीका वनायुजाः' इति हलायु-धः । अमी वाहा अश्वा निद्रां विहाय पुरोगतानि लेह्यान्यास्वाद्यानि सैन्धवशिलाशक-लानि । 'सैन्धवोऽस्त्री सितशिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे' इत्यमरः । वक्रोष्मणा पत्रित्-यन्ति मिलेनानि कुर्वन्ति । उक्तं च सिद्धयोगसंग्रहे—'पूर्वाह्वकाले चाश्वानां प्रायशो स्ववणं हितम् । श्रूलमोहविवन्धन्नं लवणं सैन्धवं वरम् ॥' इत्यादि ॥

भवति विरलभक्तिम्लीनपुष्पोपहारः स्विकरणपरिवेषोद्धेदुशून्याः प्रदीपाः । अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्रवोधप्रयुक्ता-

मनुवद्ति शुकस्ते मञ्जवाक्पञ्जरस्यः॥ ७४ ॥

म्लानः पुष्पोपहारः पुष्पपूजा म्लानत्वादेव विरलभक्तिविरलरचनो भवति । प्रदी-पाश्च स्विकरणानां परिवेषस्य मण्डलस्योद्भेदेन स्पुरणेन श्रून्या भवन्ति । निस्तेजस्का भवन्तीत्यर्थः । अपि चायं मञ्जवाद्धापुरवचनः पञ्चरस्थस्ते तव शुकस्त्वत्प्रवोधनिमित्ते प्रयुक्तामुचारितां नोऽस्माकं गिरं वाणीमनुवदति । अनुकृत्य वदतीत्यर्थः । इत्थं प्रभात-लिङ्गानि वर्तन्ते । अतः प्रवोद्धव्यमिति भावः ॥

इति विरचितवाग्भिर्वन्दिपुत्रैः कुमारः श्रीक्षिपदि विगतनिद्रस्तत्पमुज्झांचकार । मदपटुनिनदद्भिर्वोधितो राजहंसैः सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ॥ ७५ ॥

इतीत्थं विरचितवाग्भिर्वन्दिपुत्रैवैतालिकैः । पुत्रप्रहणं समानवयस्कत्वद्योतनार्थम् । सपिद विगतिनद्रः कुमारः । तल्पं शय्याम् । 'तल्पं शय्याष्ट्रदारेषु' इत्यमरः । उज्झां-चकार विससर्ज । 'इजादेश्व गुरुमतोऽनृच्छः' इत्याम्प्रत्ययः । कथमिव । मदेन पटुमधुरं निनदद्भी राजहंसैवेंधितः सुप्रतीकाख्यः । सुरगज ईशानिद्गगजः । गङ्गाया इदं

गाङ्गम् । सेकतं पुलिनमिव । 'तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकतं सिकतामयम्' इत्यमरः । 'सिकताशर्कराभ्यां च' इत्यण्यत्ययः । सुप्रतीक्यहणं प्रायशः कैलासवासिनस्तस्य नित्यं कृष्णातटविहारसंभवादित्यनुसंधेयम् ॥

अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमञ्चिताक्षिपक्ष्मा । कुरालविराचितानुकूलवेषः क्षितिपसमाजमगात्स्वयंवरस्थम् ॥ ७६ ॥

अथोत्यानानन्तरमित्रतानि चारूण्यक्षिपक्ष्माणि यस्य सोऽजः शास्त्रे दृष्टमवगतं दि-वसमुखोचितं प्रातःकालोचितं विधिमनुष्टानमवसाय्य समाप्य । स्यतेण्यंन्ताल्लयप् । कु-शलैः प्रसाधनदक्षैविरचितोऽनुकूलः खयंवरोचितो वेषो नेपथ्यं यस्य स तथोक्तः स-न्स्वयंवरस्थं क्षितिपसमाजं राजसमूहमगादगमत् । 'इणो गा लुङि' इति गादेशः । पु-ष्पिताप्रावृत्तमेतत् । तल्लक्षणम्—'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्र पुष्पिताप्रा' ॥ इति ॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनायस्रिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अजस्वयंवराभिगमनो नाम पञ्चमः सर्गः।

## षष्टः सर्गः।

जाहवी मूर्भि पादे वा कालः कण्ठे वपुष्यथ । कामारि कामतातं वा कंचिद्देवं भजामहे ॥

स तत्र मञ्जेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु। वैमानिकानां मरुतामपश्यदाकृष्टळीळात्ररळोकपाळान्॥१॥

सोऽजस्तत्र स्थान उपचारवत्सु राजोपचारवत्सु मन्नेषु पर्यङ्केषु सिंहासनस्थान्मनोज्ञ-वेषान्मनोहरनेपथ्यान्वेमानिकानां विमानेश्वरताम् । 'चरति' इति ठक्प्रख्यः । मरुता-ममराणाम् । 'मरुतो पवनामरो' इत्यमरः । आकृष्टठीलान्गृहीतसोभाग्यान् । आकृष्ट-मरुलीलानित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । नरलोकं पालयन्तीति नरलोक-पालाः । कर्मण्यण्यत्ययः । तान्भ्पालानपद्यत् । सर्गेऽस्मिन्नपजातिद्छन्दः ॥

रतेर्गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यापितस्वाङ्गिमवेश्वरेण। काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो वभूवेन्दुमतीनिराशम्॥२॥

'रितः स्मरिप्रयायां च रागे च सुरते स्मृता' इति विश्वः । रतेः कामिप्रयाया गृहितानुनयेन स्वीकृतप्रार्थनेन । गृहीतरत्यनुनयेनेत्यर्थः । सापेक्षत्वेऽिप गमकत्वात्समासः । ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङ्गं कामिनव स्थितं काकुतस्थमजमालोकयतां नृपाणां मन इत्दुमतीनिराशं वैदर्भोनिःस्पृहं वभूव । इन्दुमती सत्पितमेनं विहाय नास्मान्विरिष्यतीति विश्ववयुरित्यर्थः । सर्वातिशयसौन्दर्थमस्येति भावः ।।

वैदर्भनिर्दिष्टमसौ कुमारः क्रुप्तेन सोपानपथेन मञ्चम्।

शिळाविभङ्गेर्मगराजद्यावस्तुङ्गं नगोत्सङ्गमिवारुरोह् ॥ ३ ॥
असौ कुमारो वैदर्भेण भोजेन निर्दिष्ट प्रदक्षितं मबं पर्यङ्गं क्रुप्तेन सुविहितेन सोपानअसे प्रथन । मृगराजशावः सिंहपोतः । 'पोतः पाकोऽभिको डिम्भः पृथुकः शावकः शिछः'
इत्यमरः । शिळानां विभङ्गेभैङ्गीभिस्तुङ्गसुन्नतं नगोत्सङ्गं शैळाप्रमिव । आहरोह ॥

परार्ध्यवर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान्रत्ववदासनं सः। मूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्भयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन ॥ ४॥

परार्ध्याः श्रेष्ठा वर्णा नीलपीतादयो यस्य तेनास्तरणेन कम्बलादिनोपपन्नं संगतं रत्नर्व द्रलखचितमासनं सिंहासनमासेदिवानिधष्टितवान्सोऽजः । मयूरपृष्टाश्रयिणा गुहेन से नान्या सह । 'सेनानीरिम्रभूर्ग्रहः' इत्यमरः । भूयिष्टमत्यर्थमुपमेयकान्तिरासीत् । मयूरत्य विचित्ररूपत्वात्तत्साम्यं रत्नासनस्य । तद्वारा च तदारूढयोरपीति भावः ॥

तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुर्निरीक्ष्यः। सहस्रधातमा व्यरुचद्विभक्तः पयोमुचां पङ्किषु विद्युतेव ॥ ५ ॥

तासु राजपरम्परासु श्रिया ठक्ष्म्या कर्र्या पयोसुचां मेघानां पङ्किषु विद्युतेव सह-स्रथा विभक्तः । तरङ्गेषु तरणिरिव स्वयमेक एव प्रत्येकं संक्रामित इत्यर्थः । प्रभाविशे-षस्योदयेनाविभविन दुर्निरीक्ष्यो दुर्दर्शन आत्मा श्रियः खरूपं व्यरुचक्रयद्योतिष्ट । 'द्युद्भचो लुङि' इति परसीपदम् । युतादित्वादङ्प्रखयः । तस्मिन्समये प्रलेकं संक्रान्तलक्ष्मीक-तया तेषां किमपि दुरासदं तेजः प्रादुरासीदित्यर्थः ॥

तेषां महाहीसनसंश्थितानामुदारनेपथ्यभृतां स मध्ये । रराज धासा रघुस्तुरेव कल्पहुमाणामिव पारिजातः ॥ ६॥

महार्हासनसंस्थितानां श्रेष्ठसिंहासनस्थानाम् । उदारनेपथ्यभृतामुज्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये । कल्पहुमाणां मध्ये पारिजात इव सुरहुमविशेष इव । 'पञ्चेते देवत-रवो मन्दारः पारिजातकः । संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्।।'इत्यमरः । स रघुसूजुरेव थाम्रा तेजसा । 'भूमा' इति पाठेऽतिशयेनेलर्थः । रराज । अत्र कल्पद्रुम-शब्दः पञ्चान्यतमविशेषवचनः । उपकल्पयन्ति मनोरथानिति व्युत्पत्त्या सुरद्गममात्री-पलक्षकतया प्रयुक्त इत्यनुसंधेयम् । कल्पा इति दुमाः कल्पहुमा इति विप्रहः ॥

नेत्रवजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वावृपतीचिपेतुः। मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः॥ ७॥

पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सर्वात्रृपतीन्विहाय तस्मित्रजे निपेतुः । स एव सर्वोत्कर्षेण द-दश इलार्थः । कथमिव । मदोत्कटे मदेनोद्भिन्नगण्डे निर्भरमदे वा वन्ये गन्धद्विपे गन्धप्र-धाने द्विषे गेजे। रेचिता रिक्तिकृताः पुष्पाणां वृक्षा यैस्ते। त्यक्तपुष्पवृक्षा इत्यर्थः। द्विरेफा भृङ्गा इव । द्विपस्य वन्यविशेषणं द्विरेफाणां पुष्पनृक्षत्यागसंभावनार्थे कृतम् ॥

त्रिभिविंशेषकमाह—

In 1974 4 to the deposit

अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयक्तैः सोमार्कवंदये नरदेवलोके। संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सपीति वैजयन्तीः॥ ८॥

अथान्वयज्ञे राजवंशाभिज्ञैर्वन्दिभिः स्तुतिपाठकैः। 'बन्दिनः स्तुतिपाठकाः' इत्यमरः। सोमार्कवंदये सोमसूर्यवंशभवे नरदेवलोके राजसमूहे स्तुते सित । विवेशेत्युत्तरेण सं-बन्धः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । संचारिते समन्तात्प्रचारिते । अगुरुसारो योनिः कारण् यस्य तस्मिन्धूपे च वैजयन्तीः पताकाः समुत्सपिति सति। अतिक्रम्य गच्छति सित्मि

पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कळापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । प्रध्मातशङ्के परितो दिगन्तांस्तूर्यसने मूर्छति मङ्गलार्थे ॥ ९ ॥

कि च । पुरस्रोपकण्ठे समीप उपवनान्याश्रयो येषां तेषां कलापिनां वर्हिणासुद्धतनृत्य-हेतौ । मेघध्वनिसादश्यात्ताण्डवकारणे । प्रध्माताः पूरिताः शङ्का यत्र तस्मिन् । मङ्गठार्थे मङ्गलप्रयोजनके । तूर्यस्वने वाद्यघोषे परितः सर्वतो दिगन्तानमूर्छति व्याप्नुवित सित ॥

### मनुष्यवाह्यं चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । विवेश मञ्चान्तरराजमार्ग पतिवरा क्रुप्तविवाहवेषा ॥ १० ॥

पति वृणोतीति पतिवरा स्वयंवरा । 'अथ स्वयंवरा । पतिवरा च वर्याथ' इत्य-भरः । 'संज्ञायां भृतृवृजि-' इत्यादिना खच्प्रत्ययः । क्रृप्तविवाइवेषा कन्येन्दुमती मनु-ष्यैर्वाह्यं परिवारेण परिजनेन शोभि चतुरस्रयानं चतुरस्रवाहनं शिविकामध्यास्यारुष्ट्य मञ्जान्तरे मञ्जमध्ये यो राजमार्गस्तं विवेश ॥

तस्मिन्विधानातिदाये विधातुः कन्यामये नेत्रदातैकळक्ष्ये। निपेतुरन्तःकरणेर्नरेन्द्रा देहैः स्थिताः केवळमासनेषु॥११॥

नेत्रशतानामेकलक्ष्य एकदृश्ये कन्यामये कन्यारूपे तिस्मिन्विधातुर्विधानातिशये छिटि-विशेषे नरेन्द्रा अन्तःकरणैनिपेतुः । आसनेषु देहैः केवलं देहैरेव स्थिताः । देहानपि विस्मृ-त्य तत्रैव दत्तचित्ता वभूवृरित्यर्थः । अन्तःकरणकर्तृके निपतने नरेन्द्राणां कर्तृत्वव्यप-देश आदरातिशयार्थः ॥

तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाप्रदृत्यः। प्रवालशोभा इव पादपानां शृङ्गारचेष्टा विविधा वभृदुः॥१२॥

तामिन्दुमतीं प्रति । अभिव्यक्तमनोरथानां प्रस्टाभिलाषाणां महीपतीनां राज्ञां प्रणया-प्रदूखः । प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा । 'प्रणयास्त्वमी । विसम्भयाच्याप्रेमाणः' इत्समरः । प्रणयेष्वप्रदूखः प्रथमदूतिकाः । प्रणयप्रकाशकत्वसाम्यादूतीत्वव्यपदेशः । विविधा गृङ्गार-न्देशः गृङ्गारविकाराः पादपानां प्रवालशोभाः पल्लवसंपद इव बभूवुरुत्पन्नाः । अत्र शृङ्गारल-क्षणं रससुधाकरे—'विभावरनुभावश्य स्वोचितैर्व्यभिचारिभिः । नीता सदस्यरस्यत्वं रितः गृङ्गार उच्यते ॥' रितिरच्छाविशेषः । तचोक्तं तत्रैव—'यूनोरन्योन्यविषयस्थायिनीच्छा रितः स्मृता' इति । चेष्टाशब्देन तदनुभाविवशेषा उच्यन्ते। तेऽपि तत्रैवोक्ताः—'भावं मनोग्तं साक्षात्स्वहेतुं व्यञ्जयन्ति ये । तेऽनुभावा इति ख्याता भ्रूविक्षेपस्मितादयः ॥ ते चतुर्भा चित्तगात्रवाग्वुद्धचारम्भसंभवाः ॥' इति । तत्र गात्रारम्भसंभवांश्वेष्टाशब्दोक्ताननुभावान् 'कश्चित्—' इत्यादिभिः श्लोकैर्वक्ष्यित । श्रङ्गाराभासश्चायम् । एकत्रैव प्रतिपादनात्। तदुक्तम्— 'एकत्रैवानुरागश्चेत्तिर्यक्शब्दगतोऽपि वा । योषितां वहसक्तिश्चेद्रसाभासिस्त्रधा मतः॥'इति॥

'श्वङ्गारचेष्टा बभूवुः' इत्युक्तम् । ता एव दर्शयति—

कश्चित्कराभ्यामुपगृढनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्। रजोभिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलार्विन्दं भ्रमयांचकार॥१३॥

कश्चिद्राजा कराभ्यां पाणिभ्यामुपगृहनीलं गृहीतनालम् । आलोलेश्चबलेः पत्रैरभि-हतास्ताडिता द्विरेफा भ्रमरा येन तत्त्रथोक्तम् । रजोभिः परागैरन्तःपरिवेषं मण्डलं ब-धातीत्यन्तःपरिवेषवन्धि । लीलारविन्दं भ्रमयांचकार । करस्थलीलारविन्दवत्त्वयाहं भ्रमयितव्य इति नृपाभिश्रायः । हस्तघूर्णकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्यभिश्रायः ॥

विस्त्रसंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलयम् । प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारवक्तः ॥ १४ ॥ विलसनशीलो विलासी । 'वो कषलसकत्यसम्मः' इति घिनुण्प्रत्यः । अपरो रा-जांसाद्विस्रत्तं रत्नानुविद्धं रत्नस्वितं यदङ्गदं केयूरं तस्य कोटिलमं प्रालम्बमृजुलम्बि-नीं सजम् । 'प्रालम्बमृजुलम्ब स्मात्कण्ठात्' इत्यमरः । 'प्रावारम्' इति पाठे त्त्त्तरीयं वस्रम् । उत्कृष्योद्धृत्यं साचीकृतं तिर्यकृतं चारु वक्तं यस्य स तथोक्तः सन्यथावकाशं स्वस्थानं निनाय । प्रावारोत्क्षेपणच्छलेनाहं त्वामेवं परिरप्स्य इति नृपाभिप्रायः । गोप-नीयं किंचिदङ्गेऽस्ति ततोयं प्रावृणुत इतीन्दुमत्यभिष्रायः ॥

आकुञ्चितामाङ्गुलिना ततोऽन्यः किंचित्समावर्जितनेत्रशोभः। तिर्यग्विसंसर्पिनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्॥ १५॥

ततः पूर्वोक्तादन्योऽपरो राजा किंचित्समार्वाजतनेत्रशोभ ईषद्वीक्पातितनेत्रशोभः सन् । आकुिबता आभुमा अग्राङ्गुलयो यस्य तेन तिर्यग्विसंसर्पिण्यो नखप्रभा यस्य तेन च पादेन हैमं हिरण्मयं पीठं पादपीठं विलिलेख लिखितवान् । पादाङ्गुलीनामाकुञ्चनेन त्वं मत्समीपमागच्छेति नृपाभिप्रायः । भूमिविलेखकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्याशयः । भूमिविलेखनं तु लक्ष्मीविनाशहेतुः ॥

निवेश्य वामं भुजमासनार्धे तत्संनिवेशाद्धिकोन्नतांसः। कश्चिद्वितृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहत्समाभाषणतत्परोऽभूत्॥ १६॥

कश्चिद्राजा वामं भुजमासनार्धे सिंहासनैकदेशे निवेश्य संस्थाप्य तत्संनिवेशात्तस्य वामभुजस्य संनिवेशात्संस्थापनाद्धिकोन्नतोंऽसो वामांस एव यस्य स तथोक्तः सन् । विवृत्ते परावृत्ते त्रिके त्रिकप्रदेशे भिन्नहारो लुण्टितहारः सन् । 'पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्' इस्यमरः । मुहत्समाभाषणतत्परोऽभृत् । वामपार्श्ववर्तिनेव मिन्नेण संभाषितुं प्रवृत्त इत्यर्थः। अत एव विवृत्तित्रिकत्वं घटते । त्वया वामाङ्गे निवेशितया सहैवं वार्तो करिष्य इति नृपाभिप्रायः । परं हञ्चा पराङ्मुखोऽयं न कार्यकर्तेतीन्दुमत्यभिप्रायः ॥

विलासिनीविभ्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबर्हमन्यः। प्रियानितम्बोचितसंनिवेशैर्विपाटयामास युवा नखाग्रैः॥ १७॥

अन्यो युवा विलासिन्याः प्रियाया विश्वमार्थे दन्तपत्नं दन्तपत्नभूतमापाण्डुरं केतक-वर्हे केतकदलम् । 'दलेऽपि वर्हम्' इत्यमरः । प्रियानितम्ब उचितसंनिवेशैरभ्यस्तिनिक्षे-पणैर्नखाग्रैर्विपाटयामास विदारयामास । अहं तव नितम्ब एवं नखत्रणादीन्दास्यामीति चृपाशयः । तृणच्छेदकवत्पत्रपाटकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्याशयः ॥

करोशयाताम्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन । रताङ्गलीयप्रभयानुविद्धानुदीरयामास सलीलमक्षान् ॥ १८॥

कश्चिद्राजा कुशेशयं शतपत्निमवातामं तलं यस्य तेन । 'शतपत्रं कुशेशयम्' इत्यमरः। रिखाल्पो ध्वजो लाञ्छनं यस्य तेन करेण । अङ्गलिषु भवान्यङ्गलीयान्यूर्मिकाः । 'अङ्गलीयकमूर्मिका' इत्यमरः । 'जिङ्गामूलाङ्गलेश्छः' इति छप्रत्ययः । रत्नानामङ्गलीयानि तेषां प्रभयानुविद्धान्व्याप्तानक्षान्पाशान् । 'अक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते' इत्यमरः । सलील- सुदीरयामासोचिक्षेप । अहं त्वया सहैवं रस्य इति नृपाभिप्रायः । अक्षचातुर्ये कापुर- पोऽयमितीन्दुमत्यभिप्रायः । 'अक्षमां दीव्येत्' इति श्रुतिनिषेधात् ॥

कश्चिद्यथाभागमवस्थितेऽपि स्वसंनिवेशाद्यतिलङ्क्षिनीव ।

क्रिक्यांशुगर्भाङ्गलिरन्भ्रमेकं व्यापारयामास करं किरीटे ॥ १९॥

किथियथाभागं यथास्थानमवस्थितेऽपि स्वसंनिवेशाक्ष्यतिलिङ्किनीव स्वस्थानाचिलित इव किरीटे वज्राणां किरीटगतानामंशवो गर्भे येषां तान्यङ्गुलिरन्ध्राणि यस्य तमेकं करं व्या-

पारयामास । किरीटवन्मम शिरिस स्थितामपि त्वां भारं न मन्य इति नृपाभिप्रायः । शिरिस न्यस्तहस्तोऽयमपळक्षण इतीन्दुमत्यभिप्रायः ॥

ततो नृपाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंवत्प्रगत्भा प्रतिहाररक्षी । अप्राक्संनिकर्षे मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्सुनन्दा ॥ २० ॥

ततोऽनन्तरं नृपाणां श्रुतनृत्तवंशा । श्रुतनृपनृत्तवंशेखर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वातसमासः । प्रगल्मा वाग्मिनी सुनन्दा सुनन्दाख्या प्रतिहारं रक्षतीति प्रतिहाररक्षी द्वारपािलेका । कर्मण्यण्प्रख्यः । 'टिङ्डाणञ्—' इत्यादिना ङीप् । प्राक्प्रथमं कुमारीमिन्दुमतीं मगधेश्वरस्य संनिकर्षे समीपं नीत्वा पुंवत्पुंसा तुल्यम् । 'तेन तुल्यं किया चेद्वतिः' इति वित्रख्यः । अवदत् ॥

असौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः। राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परंतपो नाम यथार्थनामा॥ २१॥

असौ राजा । असाविति पुरोवांतिनो निर्देशः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । शरणोन्मु-खानां शरणार्थिनां शरण्यः शरणे रक्षणे साधुः । 'तत्र साधुः' इति यत्प्रव्ययः । शरणं भवितुमर्दः शरण्य इति नाथनिरुक्तिनिर्मूलैव । अगाधसत्त्वो गम्भीरखभावः । 'सत्त्वं गुणे पिशाचादौ बळे द्रव्यखभावयोः' इति विश्वः । मगधा जनपदाः । तेषु प्रतिष्ठास्पदं यस्य स मगधप्रतिष्ठः । 'प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्' इत्यमरः । प्रजारञ्जने ठन्धवणो विचक्षणः । यद्वा प्रजारञ्जनेन ठन्धवणो विचक्षणः । यद्वा प्रजारञ्जनेन ठन्धवणो तिचक्षणः । पराञ्छत्रं स्तापयतीति परंतपः परंतपाख्यः 'द्विषदपरयो-स्त्रापः' इति खन्प्रत्ययः । 'खिच हस्यः' इति हस्यः । 'अरुर्द्विषदजनतस्य मुम्' इति मुमानगमः । नामेति प्रसिद्धौ । यथार्थनामा । शत्रुसंतापनादिति भावः ॥

कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्। नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः॥ २२॥

अन्य नृपाः कामं सहस्रशः सन्तु । भूमिमनेन राजन्वतीं शोभनराजवतीमाहुः । नै-तादक्षश्चिदस्तीत्वर्थः । 'सुराज्ञि देशे राजन्वान्स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान्' इत्यमरः । 'राजन्वान्सौराज्ये' इति निपातनात्साधुः । तथा हि । नक्षत्रैरश्चिन्यादिभिस्ताराभिः साधार-णेज्योंतिभिन्नदेशैमोमादिभिश्च संकुलापि राज्ञिश्चन्द्रमसेव ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योति-ष्मती । नान्येन ज्योतिषेत्यर्थः ॥

कियाप्रवन्धाद्यमध्वराणामजस्त्रमाहृतसहस्रनेत्रः । राच्याश्चिरं पाण्डुकपोळलम्बान्मन्दारशून्यानलकांश्चकार ॥ २३ ॥

अयं परंतपोऽध्वराणां कतूनां कियाप्रबन्धादनुष्ठानसातत्यात् । अविच्छिन्नादनुष्ठाना-दित्यर्थः । अजसं नित्यमाहृतसहस्रनेत्रः संश्चिरं शच्या अलकान्पाण्डुकपोल्योर्लम्बान्स-स्तान् । पचायच् । मन्दारैः कल्पद्रमकुसुमैः शून्यांश्वकार । प्रोषितभर्तका हि केशसं-स्कारं न कुर्वन्ति । 'प्रोषिते मलिना कृशा' इति । 'कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सव-दर्शनम् । हास्यं परग्रहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्तृका ॥' इति च स्मरणात् ॥

अनेन चेदिच्छिसि गृह्यमाणं पाणि वरेण्येन कुरु प्रवेशे। प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम्॥ २४॥

वरेण्येन वरणीयेन । वृणोतेरोणादिक एण्यप्रत्ययः । अनेन राज्ञा गृह्यमाणं पाणिमि-च्छिसि चेत् । पाणिप्रहणिमच्छिसि चेदित्यर्थः । प्रवेशे प्रवेशकाले प्रासादवातायनसंश्रि- तानां राजभवनगवाक्षस्थितानां पुष्पपुराङ्गनानां पाटलिपुराङ्गनानां नेत्रोत्सवं कुरु । स-वीत्तमानां तासामिष द्रीनीया भविष्यसीति भावः ॥

एवं तयोक्ते तमवेश्य किंचिद्धिसंसिद्वीङ्गमधूकमाला। ऋज्ञप्रणामिकययैव तन्वी प्रत्यादिदेशैनमभाषमाणा॥ २५॥

एवं तया सुनन्दयोक्ते सित तं परंतपमवेश्य किंचिद्विसंसिनी दूर्वाङ्का दूर्वाचिह्वा म-पृकमाला गुडपुष्पमाला यस्याः । 'मधूके तु गुडपुष्पमधुदुमो' इत्यमरः । वरणे शिथि-लप्रयत्नेति भावः । तन्वीन्दुमत्येनं नृपमभाषमाणज्वी भावश्रत्यया प्रमाणिकययैव प्र-त्यादिदेश परिजहार ॥

तां सैव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय। समीरणोत्थेव तरंगलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीम्॥ २६॥

सैव नान्या । चित्तज्ञत्वादिति भावः । वेत्रग्रहणे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा तां राज-सुतां राजान्तरमन्यराजानं निनाय । नयतिर्द्विकर्मकः । कथमिव । समीरणोत्था वातो-त्पन्ना तरंगळेखोर्मिपक्किर्मानसे सरसि या राजहंसी तां पद्मान्तरिमव ॥

जगाद चैनामयमङ्गनाथः सुराङ्गनाप्रार्थितयौवनश्रीः।

विनीतनागः किल स्त्रकारैरैन्द्रं पदं भूमिगतोऽपि भुङ्के ॥ २७॥

एनामिन्दुमतीं जगाद । किमिति । अयमङ्गनाथोऽङ्गदेशाधीश्वरः सुराङ्गनाभिः प्राथिता कामिता यौवनश्रीर्यस्य स तथोक्तः । पुरा किलैनमिन्द्रसाहाय्यार्थमिन्द्रपुरगामिनमका-मयन्ताप्तरस इति प्रसिद्धः । किंच । सूत्रकारैर्गजशास्त्रकृद्धिः पालकादिभिमेहिंपभितिन्तिनागः शिक्षतगजः । किलेखेतिह्ये । अत एव भूमिगतोऽप्यैन्द्रं पदमेश्वर्य भुद्धे । भू-लेक एव स्वर्गस्रस्तमनुभवतीर्स्यः । गजाप्सरोदेविष्तेस्र्यत्वमैन्द्रपदशब्दार्थः । पुरा किल कुतिश्रच्छापकारणाद्भवमवतीर्णे दिग्गजवर्गमालोक्य स्वयमशक्तेरिन्द्राभ्यनुश्चयानीतेर्दे-विषितः प्रणीतेन शास्त्रेण गजान्वशीकृत्य भुवि संप्रदायं प्रावर्तयदिति कथा गीयते ॥

अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु ।
प्रत्यपिताः रात्रुविल्यासिनीनामुन्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः ॥ २८ ॥
शत्रुविल्यासिनीनां स्तेनेषु मुक्ताफलस्थूलतमानश्रुविन्दून् । 'अस्रमश्रुणि शोणिते' इति
विश्वः । पयासंयता प्रस्तारयता । भर्टवधादिति भावः । अनेनाङ्गनाथेनोन्मुच्याक्षिप्य
सूत्रेण विना हारा एव प्रत्यपिताः । अविच्छिन्नाश्रुविन्दुप्रवर्तनादुत्सूत्रहारार्पणमेव कृतमिवेत्युत्प्रेक्षा गम्यते ॥

निसर्गभिन्नास्पद्मेकसंस्थमस्मिन्द्वयं श्रीश्च सरस्तती च। कान्त्या गिरा सुनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया२९

निसर्गतः खभावतो भिन्नास्पदं भिन्नाश्रयम् । सहावस्थानविरोधीत्यथः । श्रीश्र सर-खती चेति द्वयमस्मिनङ्गनाथ एकत्र संस्था स्थितिर्यस्य तदेकसंस्थम् । उभयमिह संगतः-मिस्यथः । हे कल्याणि । 'बह्वादिभ्यश्र' इति डीष् । कान्त्या सूनृतया सत्यिप्रयया गिरा च योग्या संसर्गार्हा त्वमेव तयोः श्रीसरस्रत्योस्तृतीया । समानगुणयोर्धुवयोर्दापस्यं युज्यत एवेति भावः । दक्षिणनायकत्वं चास्य ध्वन्यते । तदुक्तम्—'तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः' इति ॥

अथाङ्गराजाद्वतार्य चक्षुर्याहीति जन्यामवदत्कुमारी। नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग्द्रष्टुं न सा भिन्नक्चिर्हि लोकः ३० अथ कुमार्यङ्गराजाचक्षुरवतार्य । अपनीयेत्यर्थः । जन्यां मातृसखीम् । 'जन्या मातृस-खीमुदोः' इति विश्वः । सुनन्दां याहि गच्छेत्यवदत् । 'यातिति जन्यानवदत्' इति पाठे जनीं वधूं वहन्तीति जन्या वधूयन्थवः । तान्यात गच्छतेत्यवदन् । 'जन्यो वरवधूज्ञाति-अप्रयुत्तत्विति प्रत्याचार्यः । अथवा जन्या वधूमृत्याः । 'मृत्याधापि नवोद्यायः' इति केशवः । संज्ञायां जन्येति यत्प्रत्ययान्तो निपातः । यदत्राह वृत्तिकारः—'जनीं वधूं वहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्याः' इति । यचामरः—'जन्याः क्षिप्रधा वरस्य ये' इति । तत्सर्वसुपलक्षणार्थमित्यविरोधः । न चायमङ्गराजनिषेधो दश्यदोषात्रापि द्रष्ट्रदोषादित्याह—नेत्यादिना । असावङ्गराजः काम्यः कामनीयो नेति न । किंतु काम्य एवेत्यर्थः । सा कुमारी च सम्यग्दष्ठं विवेत्तं न वेदेति न । वेदेत्यर्थः । किंतु लोको जनो भिन्नरुचिहिं रुचिरमिप किंचित्करमैचिन्न रोचते । किं कुर्मो न हीच्छा नियन्तुं शक्यतं इति सावः ॥

ततः परं दुःप्रसहं द्विषद्भिर्नृपं नियुक्ता प्रतिहारभूमौ । निदर्शयामास विशेषदृश्यमिन्दुं नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये ॥ ३१ ॥

ततोऽनन्तरं प्रतिहारभूमौ द्वारद्वेशे नियुक्ता दौवारिकी। 'स्त्री द्वार्द्वारं प्रतीहारः' इख-मरः । द्विषद्भिः शत्रुभिर्दुः प्रसहं दुःसहम् । श्रूरमित्यर्थः । विशेषेण दश्यं दर्शनीयम् । रूप-वन्तमित्यर्थः । परमन्यं नृपम् । नवोत्थानं नवोदयमिन्दुमिव । इन्दुमत्ये निदर्शयामास ॥

अवन्तिनाथोऽयमुद्ग्रवाहुर्विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः। आरोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोहित्वितो विभाति ॥ ३२॥

ज्दमबाहुर्दीर्घवाहुर्विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः कृशवर्तुलमध्योऽयं राजावन्तिनाथोऽव-नितदेशाधीश्वरः । त्वष्ट्रा विश्वकर्मणा । भर्तुस्तेजोवेगमसहमानयादुहित्रा संज्ञादेव्या प्राधिते-नेति शेषः । चक्रभ्रमं चक्राकारं शस्त्रोत्तेजनयन्त्रम् । 'भ्रमोऽम्बुनिर्गमे भ्रान्तौ कुण्डाख्ये शिल्पियन्त्रके' इति विश्वः । आरोप्य यत्नेनोहिखित उष्णतेजाः सूर्य इव । विभाति । अत्र मार्कण्डेयः—'विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता । भ्रममारोप्य तत्तेजःशा-तनायोपचक्रमे ॥' इति ॥

अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेरग्रेसरैर्वाजिभिरुत्थितानि ।

कुर्वन्ति सामन्तिशिखामणीनां प्रभापरोहास्तमयं रजांसि ॥ ३३ ॥ समप्रशक्तः शक्तित्रयसंपत्रस्यास्यावन्तिनाथस्य प्रयाणेषु जैत्रयात्रास्वप्रेसरैर्वाजिभि-रश्वेरुत्थितानि रजांसि सामन्तानां समन्ताद्भवानां राज्ञां ये शिखामणयश्रूडामणयस्तेषां प्र-भापरोहास्तमयं तेजोङ्करनाशं कुर्वन्ति । नासीरैरेवास्य शत्रवः पराजीयन्त इति भावः ॥

असौ महाकाळिनिकेतनस्य वसन्नदूरे किळ चन्द्रमौळेः। तमिस्नपक्षेऽपि सह प्रियाभिज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान् ३४

असाववन्तिनाथः । महाकालं नाम स्थानविशेषः । तदेव निकेतनं स्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौलेरीश्वरस्यादृरे समीपे वसन् । अत एव हेतोस्तमिस्वपक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नावतः प्रदोषान्रात्रीनिर्विशत्यनुभवति किल । नित्यज्योत्स्नाविहारत्वमेतस्यैव नान्यस्येति भावः ॥

अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु कचिन्मनसो रुचिस्ते। सिप्रातरंगानिळकम्पितासु विहर्तुमुद्यानपरम्परासु ॥ ३५॥ रम्भे कदळीलम्माविवोरु यस्याः सा रम्भोरुलस्याः संबोधनम् । हे रम्भोरु। 'ऊ-

duc

रूत्तरपदादोपम्ये' इत्यूड्प्रखयः । नदीत्वाद्ध्स्वः । यूनानेन पाथिवेन सह । सिप्रा नाम तत्रखा नदी । तस्यास्तरङ्गाणामनिलेन कम्पितासूद्यानानां परम्परासु पङ्किषु विहर्तुं ते तव मनसो रुचिः कचित् । स्पृहास्ति किमित्यर्थः । 'अभिष्वेङ्गे स्पृहायां च गभस्तो च रुचिः स्त्रियाम्' इत्यमरः ॥

तस्मिन्नभिद्योतितवन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशत्रुपङ्के । ववन्ध सा नोत्तमसौकुमार्या कुमुद्धती भागुमतीव भावम् ॥ ३६ ॥ उत्तमसौकुमार्येत्कृष्टाङ्गमार्दवा सेन्दुमती । अभिद्योतितान्युक्षसितानि वन्धव एव पद्मानि येन तस्मिन् । प्रतापेन तेजसा संशोषिताः शत्रव एव पङ्काः कर्दमा येन तस्मिन् । तस्मिन् विन्ताये कुमुद्धती । 'कुमुदनडवेतसेभ्यो ब्रातुम्' इति ब्रातुप्पत्ययः । भागुमत्यंशुमतीव । भावं चित्तं न ववन्ध । न तत्रानुरागमकरोदित्यर्थः । वन्धूनां पद्मत्वेन शत्रृणां पङ्कत्वेन च निरूपणं राज्ञः सूर्यसाम्यार्थम् ॥

तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणैरनूनाम् । विधाय सृष्टि छिछतां विधातुर्जगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥ ३७ ॥

सुनन्दा तामरसान्तराभां पद्मोदरतुल्यकान्तिम् । कनकगौरीमित्यर्थः । गुणैरनूनाम् । अधिकामित्यर्थः । शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती । 'वयसि दन्तस्यदृत' इति दत्रादेशः । 'उगितश्च' इति ङीप् । तां प्रकृतां प्रसिद्धां वा विधातुर्लिलतां सृष्टिम् । मधुरनिर्माणां स्त्रियमित्यर्थः । अनुगता आपो येषु तेऽनूपा नाम देशाः । 'ऋक्पूरुच्धूःपथामानक्षे' इत्यवस्थायः समासान्तः । 'ऊदनोदेशे' इत्यूदादेशः । तेषां राज्ञोऽनूपराजस्याप्रतो विधायव्यवस्थाप्य भूयः पुनर्जगाद ॥

सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रवाहुरष्टादशद्वीपनिखातयूपः। अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः॥ ३८॥

सङ्घामेषु युद्धेषु निर्विष्टा अनुभूताः सहस्रं बाहवो यस्य स तथोक्तः । युद्धादन्यत्र द्विभुज एव दश्यत इत्यर्थः । अष्टादशसु द्वीपेषु निखाताः स्थापिता यूपा येन स त-थोक्तः । सर्वकृतुयाजी सार्वभौमश्रेति भावः । जरायुजादिसर्वभूतरज्ञनादनन्यसाधारणो राजशब्दो यस्य स तथोक्तः । योगी । ब्रह्मविद्वानित्यर्थः । स किल भगवतो दत्तात्रेन्याष्ट्रब्धयोग इति प्रसिद्धिः । कृतवीर्यस्यापत्यं पुमान्कार्तवीर्यो नाम राजा बभूव किलेति । अयं चास्य महिमा सर्वेऽपि दत्तात्रेयवरप्रसादलब्ध इति भारते दश्यते ॥

अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादुर्भवंश्चापधरः पुरस्तात्। अन्तःशरीरेप्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता॥ ३९॥

विनेता शिक्षको यः कार्तवीर्यः । अकार्यस्यासत्कार्यस्य चिन्तया । अहं चौर्यादिकं किरिष्यामीति बुद्धा । समकालमेककालमेव यथा तथा पुरस्तादमे चापधरः प्रादुर्भवन्सन् । प्रजानां जनानाम् । 'प्रजा स्यात्संततौ जने' इत्यमरः । अन्तःशरीरेष्वन्तःकरणेषु । शरीरशब्देनेन्द्रियं लक्ष्यते । अविनयमपि प्रत्यादिदेश । मानसापराधमपि निवारयान्ता संत्यर्थः । अन्ये तु वाकायापराधमात्रप्रतिकर्तार इति भावः ॥

ज्यावन्धनिष्पन्द्भुजेन यस्य विानिःश्वसद्धक्त्रपरम्परेण । कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केश्वरेणोषितमा प्रसादात् ॥ ४० ॥ ज्याया मौर्व्या वन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निश्वेष्टाभुजा यस्य तेन विनिःश्वसती ज्या- ्यन्धोपरोधाद्दीर्घ निःश्वसती वक्त्रपरम्परा दशसुखी यस्य तेन निर्जितवासवेनेन्द्रविजयिना। अत्रेन्द्रादयोऽप्यनेन जितप्राया एवेति भावः । लङ्केश्वरेण दशास्येन यस्य कार्तवीर्थस्य कार्पण्यहे वन्धनागारे । 'कारा स्याद्वन्धनालये' इत्यमरः । आ प्रसादादनुप्रहपर्यन्तसुषितं अस्य मा निर्मेषके भावे क्तः । एतत्प्रसाद एव तस्य मोक्षोपायो न तु क्षात्रमिति भावः॥

तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी। येन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्थावलोलेत्ययुगः प्रमृष्टम्॥ ४१॥

आगमबृद्धसेवी श्रुतबृद्धसेवी प्रतीप इति । ख्यात इति शेषः । एष भूपितस्तस्य कार्त-वीर्यस्यान्वये वंशे जातः । येन प्रतीपेन संश्रयस्याश्रयस्य पुंसो दोषैर्व्यसनादिभी रूढमुत्पन्नं श्रियः संवन्धि स्वभावलोला प्रकृतिचन्नलेखेवरूपमयशो दुष्कीर्तिः प्रमृष्टं निरस्तम् । दु-ष्टाश्रयस्यागशीलायाः श्रियः प्रकृतिचापलप्रवादो मूढजनपरिकल्पित इस्पर्थः । अयं तु दोषराहिस्यान कदाचिदपि श्रिया स्वज्यत इति भावः ॥

आयोधने कृष्णगतिं सहायमवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिम् । धारां शितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम् ॥ ४२॥

यः प्रतीप आयोधने युद्धे कृष्णगितं कृष्णवर्त्मानमित्तं सहायमवाष्य क्षत्रियाणां काल-रात्रिम् । संहाररात्रिमित्यर्थः । रामपरश्वधस्य जामदृश्यपरशोः । 'द्वयोः कुठारः स्विधितिः परग्रश्च परश्वधः' इत्यमरः । शितां तीक्ष्णां धारां मुखम् । 'खङ्गादीनां च निशितमुखे धारा प्रकीर्तिता' इति विश्वः । उत्पलपत्रस्य सार इव सारो यस्यास्तां तथाभृतां संभाव-यति मन्यते । एतन्नगरजिगीषयागतान्रिपून्स्वयमेव धक्ष्यामीति भगवता वैश्वानरेण द-त्तवरोऽयं राजा । दह्यन्ते च तथागताः शत्रव इति भारते कथानुसंधेया ॥

अस्याङ्कलक्ष्मीभेव दीर्घवाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम्। प्रासादजालैर्जलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः॥ ४३॥

दीर्घवाहोरस्य प्रतीपस्यिङ्कळक्ष्मीभेव । एनं वृणीष्वेद्यर्थः । अनेनायं विष्णुतुल्य इति ध्वन्यते । माहिष्मती नामास्य नगरी । तस्या वप्रः प्राकार एव नितम्बः । तस्य काष्ट्रीं रश्चाभूतां जलानां वेण्या प्रवाहेण रम्याम् । 'ओघः प्रवाहो वेणी च' इति हलायुधः । रेवां नर्मदां प्रासादजालैर्गवाक्षैः । 'जालं समूह आनायो गवाक्षक्षारकाविप' इत्यमरः । प्रेक्षितं काम इच्छास्ति यदि ॥

तस्याः प्रकामं प्रियद्र्शनोऽपि न स क्षितीशो रुचये वभूव। शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः शशीव पर्याप्तकलो निलन्याः॥ ४४॥

प्रकामं प्रियं प्रीतिकरं दर्शनं यस्य सोऽपि।दर्शनीयोऽपीस्थः। स क्षितीशः। शरदा प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधो निरस्तमेघावरणः पर्याप्तकलः पूर्णकलः शशी निलन्या इव। तस्या इन्दुमत्या रुचये न वभूव। रुचि नाजीजनदित्यर्थः। लोको भिन्नरुचिरिति भावः॥

सा शूरसेनाधिपति सुषेणसुद्दिश्य लोकान्तरगीतकीर्तिम् ।
सः आचारगुद्धोभयवंशदीपं गुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी ॥ ४५ ॥
लोकान्तरे खर्गदावि गीतकीर्तिमाचारण गुद्धयोरुभयोवंशयोर्भातापितृकुलयोदीपं
प्रकाशकम् । उभयवंशेल्यत्रोभयपक्षवित्रवीहः । शूरसेनानां देशानामधिपति सुषेणं नाम
नृपतिसुद्दिश्याभिसंधाय गुद्धान्तरक्ष्यान्तःपुरपालिकया । 'कर्मण्यण्' । 'टिड्डाणन्–' इति
डीप् । सा कुमारी जगदे ॥

नीपान्वयः पार्थिव एष यज्वा गुणैर्यमाश्रित्य परस्परेण । सिद्धाश्रमं शान्तिमिवेत्य सत्त्वेनेंसिर्गिकोऽण्युत्सस्ज विरोधः ॥ ४६ ॥ यज्वा विधिवदिष्टवान् । 'सुयजोर्ङ्वनिप्' इति ङ्वनिष्प्रत्ययः । एष पार्थिवः । नीपो नाम्मान्ययोऽस्थेति नीपान्वयो नीपवंशजः । यं सुषेणमाश्रित्य गुणैर्ज्ञानमौनादिभिः । शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्रममृष्याश्रममेत्य प्राप्य सत्त्वेर्गजसिंहादिभिः प्राणिभिरिव । नैसर्गिकः स्वाभावविकोऽपि परस्परेण विरोध उत्सस्ज त्यक्तः ॥

यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिर्हिमांशोरिव संनिविष्टा। हर्म्यात्रसंरूढतृणाङ्करेषु तेजोऽविषद्यं रिपुमन्दिरेषु॥ ४७॥

हिमांशोः कान्तिश्वन्द्रिकरणा इव नयनयोरिभरामा यस्य सुषेणस्य कान्तिः शोभा-त्यगेहे स्वभवने संनिविष्टा संकान्ता । अविषद्यं विसोदुमशक्यं तेजः प्रतापस्तु । हर्म्याप्रेषु धंनिकमन्दिरप्रान्तेषु । 'हर्म्यादि धनिनां वासः' इत्यमरः । संरूढास्तृणाङ्करा येषां तेषु । श्चन्येष्वित्यर्थः । रिपुमन्दिरेषु शत्रुनगरेषु । 'मन्दिरं नगरे गृहे' इति विश्वः । संनिविष्टम् । स्वजनाहादको द्विषंतपश्चेति भावः ॥

यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले। कलिंदकन्या मथुरां गतापि गङ्गोर्मिसंसक्तजलेव भाति॥ ४८॥

यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाळे जळकीडासमयेऽवरोधानामन्तःपुराङ्गनानां स्तनेषु चन्दनानां मळयजानां प्रक्षाळनाद्धेतोः । किंळदो नाम शैळस्तत्कन्या यसुना । 'काळिदी सूर्यतनया यसुना शमनस्वसा' इत्यमरः । मथुरा नामास्य राज्ञो नगरी । तां गतािष् । गङ्गाया विष्ठकृष्टापीत्यर्थः । मथुरायां गङ्गाभावं सूचयत्पिशान्दः । काळिदीतीरे मथुरा ळवणासुरवधकाळे शत्रुघेन निर्मास्यतेति वक्ष्यति । तत्कथमधुना मथुरासंभव इति चिन्त्यम् । मथुरा मथुरापुरीति शन्दभेदः । यद्वा साम्येति । गङ्गाया भागीरथ्या कर्मिभिः संसक्तन्त्रलेव भाति । धवळचन्दनसंसर्गात्प्रयागादन्यत्राप्यत्र गङ्गासंगतेव भातीत्यर्थः । 'सिता-सिते हि गङ्गायसुने' इति घण्टापथः ॥

त्रस्तेन ताक्ष्यीत्किल कालियेन मणि विसृष्टं यमुनौकसा यः। वक्षःखल्यापिरुचं द्धानः सकौस्तुभं ह्रेपयतीव कृष्णम्॥ ४९॥ ताक्ष्याद्गरुडात्रस्तेन । यमुनौकः स्थानं यस तेन । कालियेन नाम नागेन विसृष्टं किलाभयदाननिष्कयत्वेन दत्तम् । किलेस्यैतिह्ये । वक्षःस्थलव्यापिरुचं मणि द्धानो यः

सुषेणः सकौस्तुमं कृष्णं विष्णुं हेपयतीव वीडयतीव । 'अर्तिही-' इत्यादिना पुगागमः । कौस्तुभमणेरप्युत्कृष्टोऽस्य मणिरिति भावः ॥

संभाव्य भर्तारममुं युवानं मृदुप्रवाहोत्तरपुष्पशच्ये । वृन्दावने चेत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दार योवनश्रीः ॥ ५० ॥ युवानममुं सुषेणं भर्तारं संभाव्य मला । पतित्वेनाङ्गीकृत्येत्यर्थः । मृदुप्रवाहोत्तरोपुः रिप्रलारितकोमहण्यता प्रष्पारत्तास्मिश्चेत्ररथात्क्रवेरोचानादनूने वृन्दावने वृत्यताम् ॥ अध्यास्य चामभःपृषतोक्षितानि शैहेयगन्धीनि शिह्यतानि । कहापिनां प्राचृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धनकन्ध्ररासु ॥ ५१ ॥ कि च । प्रावृषि वर्षासु कान्तासु गोवर्धनस्यादेः कन्दरासु दरीषु विदरी तु कन्दरो

वा स्त्री' इस्रमरः । अम्भसः पृषतिर्विन्दुभिरुक्षितानि सिक्तानि । शिलायां भवं शैलेयम् । 'शिलाजतु च शैलेयम्' इति यादवः । यद्वा शिलापुष्पाख्य ओषधिविशेषः । 'कालानुसा-यम्ब्रह्मारमपुष्पशीतशिवानि तु । शैलेयम्' इस्यमरः । 'शिलाया हः' इस्यत्र शिलाया इति योगविभागादिवार्थे द्वप्रस्यः । तद्गन्धवन्ति शैलेयगन्धीनि शिलातलान्यध्यास्याधिष्ठाय कलापिनां वर्हिणां नृस्यं पश्य ॥

नृपं तमावर्तमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री। महीधरं मार्गवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव॥ ५२॥

'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः' इत्यमरः । आवर्तमनोज्ञा नाभिर्यस्याः सा । इदं च नदीसा-म्यार्थमुक्तम् । अन्यवधूरन्यपत्नी भिवत्री भाविनी सा कुमारी तं नृपम् । सागरगामिनी सागरं गन्त्री स्रोतोवहा नदी मार्गवशादुपेतं प्राप्तं महीधरं पर्वतिमिव । व्यत्यगादतीत्य गता ॥

अथाङ्गदान्धिष्टभुजं भुजिष्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम्। आसेदुषीं सादितशत्रुपक्षं बालामबालेन्दुमुखीं बभाषे॥ ५३॥

अथ भुजिष्या किंकरी सुनन्दा । 'भुजिष्या किंकरी मता' इति हलायुधः । अङ्गदा-श्लिष्टभुजं केयूरनद्भवाहुं सादितज्ञ त्रुपक्षं विनाज्ञितज्ञ त्रुवर्गे हैमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथमा-सेदुपीमासन्नामगलेन्दुमुखीं पूर्णेन्दुमुखीं वालामिन्दुमुखीं वभाषे ॥

असौ महेन्द्रादिसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य महोदधेश्च । यस्य क्षरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः ॥ ५४ ॥

महेन्द्राद्रेः समानसारस्तुल्यसत्त्वोऽसौ हेमाङ्गदो महेन्द्रस्य नाम कुलपर्वतस्य महोद-येश्व पतिः स्वामी । 'महेन्द्रमहोदधी एवास्य गिरिजलढुर्गे' इति भावः । यस्य यात्रासु क्षरतां मदस्राविणां सैन्यगंजानां छलेन महेन्द्रो महेन्द्राद्रिः पुरोऽम्रे यातीव । अद्रिकल्पा अस्य गजा इस्तर्थः ॥

ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्यां विभित्ते यश्चापभृतां पुरोगः। रिपुश्चियां साञ्जनवाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती हे॥ ५५॥

सुजश्रापभृतां पुरोगो घनुर्धराप्रेसरो यः । वन्दीकृतानां प्रगृहीतानाम् । 'प्रग्रहोप-ग्रहो बन्द्याम्' इत्यमरः । रिपुश्रियां साज्ञनो वाष्पसेको ययोस्ते । कजलिमश्राश्रुसिक्ते इत्यर्थः । पद्धती इव । द्वे ज्याघातानां मौर्वीकिणानां रेखे राजी सुजाभ्यां बिभित्तं । द्विचनात्सव्यसाचित्वं गम्यते । रिपुश्रियां सुजाभ्यामेवाहरणात्तद्वतरेखयोस्तत्पद्धति-त्वेनोत्प्रेक्षा । तयोः इयामत्वात्साञ्जनाश्रुसेकोक्तिः ॥

यमात्मनः संदानि संनिकृष्टो मन्द्रिध्वनित्याजितयामत्र्यः। प्रासादवातायनदृश्यवीचिः प्रबोधयत्यणव एव सुप्तम् ॥ ५६॥

आत्मनः सद्मिन सुप्तं यं हेमाङ्गदं संनिकृष्टः समीपस्थोऽत एव प्रासादवातायनैर्दश्यवी-द्भिर्मन्द्रेण गम्भीरेण । 'मन्द्रस्तु गम्भीरे' इत्यमरः । ध्वनिना त्याजितं विवर्णितं यामस्य तूर्यं प्रहरावसानसूचकं वाद्यं येन स तथोक्तः । 'द्वौ यामप्रहरौ समौ' इत्यमरः । अर्णव एव प्रबोधयति । अर्णवस्थेव तूर्यकार्यकारित्वात्तद्वैयर्थ्यमित्यर्थः । समुद्रस्यापि सेव्यः किमन्येषामिति भावः ॥

अनेन सार्घ विद्दराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु । द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्धिः ॥ ५७ ॥ अनेन राज्ञा सार्ध तालीवनैर्ममरेषु मर्मरेति ध्वनत्सु । 'अथ मर्मरः । स्वनिते वल्ल-पर्णानाम्' इत्यमरवचनाद्भुणपरस्यापि मर्मरज्ञब्दस्य गुणिपरत्वं प्रयोगादवसेयम् । अम्बु-राज्ञेः सामुद्रस्य तीरेषु द्वीपान्तरेभ्य आनीतानि लवङ्गपुष्पाणि देवकुसुमानि यैस्तैः । 'लवङ्गं देवकुसुमम्' इत्यमरः । मरुद्भिर्वातैरपाकृताः । प्रशमिताः स्वेदस्य लवा बिन्दवे यस्याः सा तथाभूता सती त्वं विहर क्रीड ॥

प्रकोभिता प्याकृतिकोभनीया विदर्भराजावरजा तयेवम् । तसादपावर्तत दूरकृषा नीत्येव लक्ष्मीः प्रतिक्लदैवात् ॥ ५८ ॥

आकृत्या रूपेण लोमनीयाकर्षणीया । न तु वर्णनमात्रेणेत्यर्थः । विदर्भराजावरजा भो-जानुजेन्दुमती तया सुनन्दयैवं प्रलोभितापि प्रचोदितापि। नीत्या पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूर-मानीता लक्ष्मीः प्रतिकूलं दैवं यस्य तस्मात्युंस इव । तस्माद्धेमाङ्गदादपावर्तत प्रतिनिवृत्ता ॥

अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । इतश्चकोराक्षि विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम् ॥५९॥

अथ द्वारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । 'तत्र नियुक्तः' इति ठक्प्रलयः । 'द्वारा-दीनां च' इत्योआगमः । आकारेण देवसरूपं देवतुल्यम् । उरगाख्यस्य पुरस्य पाण्ड्यदेशे कान्यकुञ्जतीरवर्तिनागपुरस्य नाथमेल्य प्राप्य । हे चकोराक्षि, इतो विलोकयेति पूर्वानु-शिष्टां पूर्वमुक्तां भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्रियं भोज्यामिन्दुमतीम् । 'कौड्यादिभ्यश्व' इत्यत्र भोजात्क्षत्रियादित्युपसंख्यानात्ध्यङ्प्रलयः । 'यङश्वाप्' इति चाप् । निजगाद । इतो विलोकयेति पूर्वमुक्तवा पश्चाद्वक्तव्यं निजगादेलर्थः ॥

पाण्ड्योऽयमंसापितलम्बहारः क्रुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन। आभाति वालातपरक्तसानुः सनिर्झरोद्वार इवादिराजः॥ ६०॥

अंसयोर्गिताः । लम्बन्त इति लम्बाः । हारा यस्य सः । हरिचन्दनेन गोशीर्षाख्येन चन्दनेन । 'तैलपिकगोशीर्षे हरिचन्दनमित्रयाम्' इत्समरः । क्रुप्ताङ्गरागः सिद्धानुलेपनो-ऽयं पाण्डूनां जनपदानां राजा पाण्ड्यः । 'पाण्डोर्जनपदशब्दात्क्षित्रयाङ्गयण्वक्तव्यः' । इति ह्यण्प्रत्ययः । तस्य राजन्यपत्यवदिति वचनात् । बालातपेन रक्ता अरुणा सानवो यस्य स सनिर्झरोद्वारः प्रवाहस्यन्दनसिहतः । 'वारिप्रवाहो निर्झरो झरः' इत्यमरः । अदिराज इनामाति ॥

विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनिंःशेषपीतोज्झितसिन्धुराजः। प्रीत्याश्वमेधावभृथार्द्रमूर्तेः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः ॥ ६१ ॥

विन्ध्यस्य नाम्रो महाद्रेः । तपनमार्गनिरोधाय । वर्धमानस्येति शेषः । संस्तम्भियता निवारियता निःशेषं पीत उज्झितः पुनस्त्यक्तः सिन्धुराजः समुद्रो येन सोऽगस्त्यो-ऽश्वमेधस्यावभृथे दीक्षान्ते कर्मणि । 'दीक्षान्तोऽवभृथो येशे' इत्यमरः । आर्द्रमूर्तेः स्वातस्येख्यः । यस्य पाण्ड्यस्य प्रीत्या स्नेहेन । न तु दाक्षिण्येन । सुम्नातं पृच्छतीित सोम्नातिकः । भवति । पृच्छतौ सुम्नाताद्विभ्य इत्युपसंख्यानाद्वक् ॥

अस्त्रं हरादासवता दुरापं येनेन्द्रलोकावज्याय दूसः। पुरा जनस्थीनविमर्दशङ्की संधाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे ॥ ६२ ॥ पुरा पूर्व जनस्थानस्य खरालयस्य विमर्दशङ्की दप्त उद्धतो लङ्काधिपती रावणो दु- रापं दुर्लभमस्त्रं ब्रह्मशिरोनामकं हरादाप्तवता येन पाण्ड्येन संधाय । इन्द्रलोकावजया-येन्द्रलोकं जेतुं प्रतस्थे । इन्द्रविजयिनो रावणस्यापि विजेतेत्सर्थः ॥

अनेन पाणौ विधिवद्गृहीते महाकुळीनेन महीव गुर्वी । रत्नानुविद्धार्णवमेखळाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः ॥ ६३ ॥

महाकुलीनेन महाकुले जातेन । 'महाकुलादञ्खनी' इति खञ्प्रख्यः । अनेन पाण्ड्येन पाणौ त्वदीये विधिवयथाशास्त्रं गृहीते सित गुर्वी गुरुः । 'बोतो गुणवचनात्' इति डीष् । महीव रहौरनुविद्धो व्याप्तोऽर्णव एव मेखला यस्यास्तस्याः । इदं विशेषणं मह्यामिन्दुमत्यां च योज्यम् । दक्षिणस्या दिशः सपत्नी भव । अनेन सपत्न्य-तराभावो ध्वन्यते ॥

ताम्बूळवल्लीपरिणद्धपूगास्वेळाळताळिङ्गितचन्द्नासु । तमाळपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसीद् शश्वनम्ळयस्थळीषु ॥ ६४ ॥

ताम्बूळवल्लीभिनांगवल्लीभिः परिणद्धाः परिरच्धाः पूगाः कमुका यासु तासु । 'ता-म्बूळवल्ली ताम्बूळी नागवल्लचिं इति, 'घोण्टा तु पूगः कमुकः' इति चामरः । एळाळताभि-राळिङ्गिताश्चन्दना मळयजा यासु तासु । 'गन्धसारो मळयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । तमाळस्य तापिच्छस्य पत्राण्येवास्तरणानि यासु तासु । 'काळस्कन्धस्तमाळः स्यात्तापिच्छोऽपि' इत्यमरः । मळयस्थळीषु शश्चन्मुहुः सदा वा रन्तुं प्रसीदानुकूळा भव ॥

इन्दीवरश्यामतनुर्नृपोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः। अर्

असो तृप इन्दीवरस्यामततुः । त्वं रोचना गोरोचनेव गौरी शरीरयष्टिर्यस्याः सा । ततस्तिबत्तोयदयोर्वियुन्मेघयोरिव वां युवयोर्योगः समागमोऽन्योन्यशोभायाः परिवृ-द्वयेऽस्तु ॥

स्वसुर्विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः। दिवाकरादर्शनबद्धकोशे नक्षत्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥ ६६॥

विदर्भाधिपतेर्भोजस्य स्वसुरिन्दुमस्याश्चेतित तदीयः सनन्दासंबन्ध्युपदेशो वाक्यम्। दिवाकरस्यादर्शनेन वद्धकोशे मुकुलितेऽरिवन्दे नक्षत्रनाथांशुश्चन्द्रिकरण इव । अन्तर-मवकाशं न लेभे ॥

संचारिणी दीपशिखेव रात्री यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा। नरेन्द्रमार्गाह इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ ६७ ॥

पतिवरा सेन्दुमती रात्री संचारिणी दीपशिखेव यं यं भूमिपालं व्यतीयायातीख गता स स भूमिपालः । स सर्व इत्यर्थः । 'नित्यवीप्सयोः' इति वीप्सायां द्विर्वचनम् । नरेन्द्रमार्गे राजपथेऽद्राख्यो गृहभेद इव । 'स्यादद्रः श्लीममस्त्रियाम्' इत्यमरः । विवर्ण-भावं विच्छायत्वम् । अद्वातु तमोवृतत्वम् । प्रपेदे ॥

तस्यां रघोः स्नुरुपिश्वतायां वृणीतं मां नेति समाकुळोऽभूत्। वामेतरः संशयमस्य वाहुः केयूरवन्धोच्छ्वसितैर्जुनोद् ॥ ६८ ॥ तस्यामिन्दुमलामुपिस्थतायामासन्नायां सत्यां रघोः सूनुरजो मां वृणीतं न विति स-माकुळः संशियतोऽभूत् । अथास्याजस्य वामेतरो वामादितरो दक्षिणो बाहुः । केयूर वध्यतेऽत्रेति केयूरवन्धोऽङ्गदस्थानम् । तस्योच्छ्वसितैः स्फुरणैः संशयं नुनोद ॥

तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्ततान्योपगमात्कुमारी । न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्गित पट्पदाली ॥ ६९ ॥

कुमारी । सर्वेध्ववयवेध्वनवद्यमदोषं तमजं प्राप्य । अन्योपगमाद्राजान्तरोपगमाद्या वर्तत निवृत्ता । तथाहि । षट्पदाली भृङ्गाविः । प्रफुछतीति प्रफुछं विकसितम् । पुष्पितमि त्यर्थः । प्रपूर्वात्फुछतेः पचायच् । फलतेस्तु प्रफुल्तमिति पठितव्यम् । 'अनुपसर्गात्-' इति निषेधात् । इत्युभयथापि न कदाचिदनुपपत्तिरित्युक्तं प्राक् । सहकारं चृतविशेषमेत्य । 'आम्रश्रुतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः' इल्यमरः । वृक्षान्तरं न काङ्कित । न हि सर्वोत्कृष्टवस्तुलाभेऽपि वस्त्वन्तरस्याभिलाषः स्यादित्यर्थः ॥

तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेश्य। प्रचक्रमे वक्तमञ्जकमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ॥ ७० ॥

तस्मिन्नजे समावेशिता संकामिता चित्तवृत्तिर्यया ताम् । इन्दोः प्रभेव प्रभा यस्यास्ता-म्। आह्वादकत्वादिन्दुसाम्यम्। इन्दुमतीमवेक्यानुक्रमज्ञा वाक्यपौर्वापर्याभिज्ञा सुनन्देदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्रपञ्चम् । 'प्रथने वावशब्दे' इति घञो निषेघात् 'ऋदोरप्' इत्यप्प्र-त्ययः । 'विस्तारो विष्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः' इत्यमरः । वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे ॥

इक्ष्वाकुवंदयः ककुदं नृपाणां ककुत्स्य इत्याहितलक्षणोऽभृत् । काकुत्स्यराव्दं यत उन्नतेच्छाः स्ठाघ्यं द्घत्युत्तरकोसलेन्द्राः ॥ ७१॥

इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य वंश्यो वंशे भवः । नृपाणां ककुदं श्रेष्टः । 'ककुच ककुदं श्रेष्टे वृषां-से राजलक्ष्मणि' इति विश्वः । आहितलक्षणः प्रख्यातगुणः । 'गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाः हितलक्षणों इल्पमरः । ककुदि वृषांसे तिष्ठतीति ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजाभूत् । यतः ककुत्स्थादारभ्योत्रतेच्छा महाशयाः । 'महेच्छस्तु महाशयः' इत्यमरः । उत्तरकोस-छेन्द्रा राजानो दिलीपादयः श्लाघ्यं प्रशस्तम् । ककुत्स्थस्यापत्यं पुमानकाकुत्स्थ इति शब्दं संज्ञां दथित विश्रति । तन्नामसंस्पर्शोऽपिं वंशस्य कीर्तिकर इति भावः । पुरा किल पुरं-जयो नाम साक्षाद्भगवतो विष्णोरंशावतारः कश्चिदैक्वाको राजा देवैः सह समयवन्धेन देवासुरयुद्धे महोक्षरूपधारिणो महेन्द्रस्य ककुदि स्थित्वा पिनाकिछीलया निखिलमसुरकुलं निह्ल ककुत्स्थसंज्ञां लेम इति पौराणिकी कथानुसंघेया। वश्यते चायमेवार्थ उत्तरश्लोके।।

महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्राप्तिपनाकिलीलः। चंकार वाणैरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः॥ ७२॥

यः ककुत्स्यः संयति युद्धे । महानुक्षा महोक्षः । 'अचतुर-' इत्यादिना निपातः । तस्य रूपमिव रूपं यस्य तं महेन्द्रमास्थायारह्य । अतएव प्राप्ता पिनाकिन ईश्वरस्य लीला येन स तथोक्तः सन्नाणैरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखा निवृत्तपत्ररचनाश्वकार । तद्भर्तृनसुरानवधीदित्यर्थः । न हि विधवाः प्रसाध्यन्त इति भावः ॥

र्षरावतास्फालनविक्ष्ठथं यः संघट्टयन्नक्रद्मक्रदेन।

उपेयुषः स्वामि मूर्तिमग्यामधासनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ ॥ ७३ ॥ यें ककुत्स्य ऐरावतस्य स्वर्गजस्यास्फालनेन ताडनेन विक्षथं शिथिलमङ्गद्मेन्द्रमङ्ग-देन सक्तियेन संघट्टयन्संघर्षयन्स्वामञ्या श्रेष्टां मूर्तिसुपेयुषोऽपि प्राप्तस्यापि गोत्रभिद इ-न्द्रस्यार्थमासनस्यार्थासनम् । 'अर्थे नपुंसकम्' इति समासः । अधितष्ठावधिष्ठितवान् । 🔫 'स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य' इत्यभ्यासेन व्यवायऽपि षत्वम् ।न केवलं महोक्षरूपधारिण

एव तस्य ककुदमारुक्षत् । किंतु निजरूपधारिणोऽपीन्द्रस्याधीसनमित्यपिशब्दार्थः । अथवा । अधीसनमपीत्यपेरन्वयः ॥

जातः कुले तस्य किलोक्कीर्तिः कुलप्रदीपो नृपतिर्दिलीपः। अतिष्ठदेकोनशतऋतुत्वे शकाभ्यसुयाविनिवृत्तये यः॥ ७४॥

उरकीर्तिर्महायशाः कुलप्रदीपो वंशप्रदीपको दिलीपो नृपतिस्तस्य ककुत्स्थस्य कुले जातः किल । यो दिलीपः शकाभ्यप्याविनिवृत्तये । न त्वशक्तयेति भावः । एकेनोनाः शतं क्रतवो यस्य स एकोनशतकतुः । तस्य भावे तत्त्वेऽतिष्ठत् । इन्द्रप्रीतये शततमं क्रतु-मवशेषितवानित्यर्थः ॥

यस्मिन्महीं शासित वाणिनीनां निद्रां विहारार्घपथे गतानाम्। वातोऽपि नास्रंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम् ॥ ७५ ॥

यस्मिन्दिलीपे महीं शासित सित । विहरत्यत्रेति विहारः क्रीडास्थानम् । तस्पार्थपथे निद्रां गतानां वाणिनीनां मत्ताङ्गनानाम् । 'वाणिनी नर्तकीमत्ताविदग्धवनितासु च' इति विश्वः । 'वाणिन्यौ नर्तकीमत्ते 'इत्यमरश्च । अञ्चकानि वस्त्राणि वातोऽपि नास्रंसयन्नाकम्पयत् । आहरणायापहर्त्तुं को हस्तं लम्बयेत् । तस्याज्ञासिद्धत्वादकुतोभयसंचाराः प्रजा इत्यर्थः । अर्धश्वासौ पन्थाश्चेति विग्रहः । समप्रविभागे प्रमाणाभावानैकदेशिसमासः ॥

पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाकतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता। चतुर्दिगावर्जितसंभृतां यो मृत्पात्रशेषामकरोद्विभूतिम्॥ ७६॥

विश्वजितो नाम महाकतोः प्रयोक्तानुष्टाता तस्य दिलीपस्य पुत्रो रघुः पदं पैत्र्यमेव प्रशास्ति पालयति । यो रघुश्वतस्थ्यो दिग्भ्य आवर्जिताहृता संभृता सम्यग्वधिता च या तां चतुर्दिगावर्जितसंभृतां विभूति संपदं मृत्पात्रमेव शेषो यस्यास्तामकरोत् । विश्व-जिद्यागस्य सर्वस्वदक्षिणाकृत्वादित्यर्थः ॥

आरूढमद्रीनुद्धीन्वितीर्णं भुजंगमानां वसति प्रविष्टम् । ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुवन्धि युद्धाः परिच्छेत्तुमियत्तयालम् ॥७०॥

किं च । अद्गीनारूटम् । उद्घीन्वितीर्णमवगांदम् । सकलभूगोलव्यापकमित्यर्थः । भुजंगमानां वसीतं पातालं प्रविष्टम् । ऊर्ध्वं स्वर्गादिकं गतं व्याप्तम् । इत्यं सर्वदिग्व्यापीत्यर्थः । अनुवधातीत्यनुवन्धि चाविच्छेदि । कालत्र्यव्यापकं चेत्यर्थः । अतएवैवंभ्तं यस यश इयत्तया देशतः कालतो वा केनचिन्मानेन परिच्छेनुं परिमातुं नालं न शक्यम् ॥

असौ कुमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पति जयन्तः।
गुर्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्यः सदृशं विभित्त ॥ ७८ ॥

असावजाख्यः कुमारः । त्रिविष्टपस्य स्वर्गस्य पितिमिन्द्रं जयन्त इव । 'जयन्तः पाक-श्वास्तिः' इत्यमरः । तं रघुमनुजातः । तस्माजात इत्यर्थः । तज्ञातोऽपि तदनुजातो भवित जन्यजनकयोरानन्तर्यात् । 'गत्यर्थाकर्मकिश्वपशीङ्स्थासवसजनरुहजीयैतिभ्यश्व' इति क्तः । सोपस्पष्टत्वात्सकर्मकत्वम् । आह चात्रेव सूत्रे यृक्तिकारः—'श्लिषादयः सोप-स्रष्टाः सकर्मका भवन्ति' इति । दम्यः शिक्षणीयावस्थः । योऽजो गुर्वी सुवनस्य धुरं धु-येण धुरंधरेण चिरनिरूढेन पित्रा सदशं तुल्यं यथा तथा विभाति । यथा कश्चिद्धत्सतरोऽपि धुर्येण महोक्षेण समं वहतीत्युपमालंकारो ध्वन्यते । 'दम्यवत्सत्तरो समी' इत्यमरः ॥ कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्च तैस्तिर्विनयप्रधानैः । त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥ ७९ ॥ कुलेन कान्त्या लावण्येन नवेन वयसा योवनेन विनयः प्रधानं येषां तैस्तैर्गुणैः श्रुह शीलादिभिश्चात्मनस्तुल्यं खानुरूपममुमजं त्वं वृणीष्व । किं बहुना । रत्नं काञ्चनेन स्मागच्छतु संगच्छताम् । प्रार्थनायां लोट् । रत्नकाञ्चनयोरिवात्मन्तानुरूपत्वायुवयोः सम्मागमः प्रार्थित इत्यर्थः ॥

ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या।
दृष्ट्या प्रसादामल्या कुमारं प्रत्यप्रहीत्संवरणस्रजेव॥ ८०॥

ततः सुनन्दावचनस्यावसाने उन्ते नरेन्द्रकन्येन्दुमती लजां तन्कृत्य संकोच्य प्रसादेन मनः प्रसादेनामलया प्रसन्नया दृष्ट्या संवरणस्य सजा स्वयंवरणार्थे स्रजेव कुमारमजं प्रत्यवहीत्स्वीचकार । सम्यक्सानुरागमपद्यदित्यर्थः ॥

सा यूनि तसिम्निभिछाषवन्धं राशाक शाछीनतया न वक्तम् । रोमाञ्चळक्ष्येण स गात्रयष्टि भित्त्वा निराक्रामद्राळकेश्याः ॥ ८१ ॥ सा क्रमारी यूनि तसिम्निजेऽभिछाषवन्धमनुरागप्रन्थि शाळीनत्याष्ट्रहत्या । 'स्याद-पृष्टस्तु शाळीनः' इत्यमरः । 'शाळीनकौपीने अष्ट्रष्टाकार्ययोः' इति निपातः । वक्तं न शशाक । तथाप्यराळकेश्याः सोऽभिछापवन्धो रोमाञ्चळक्ष्येण पुळकव्याजेन । 'व्याजो-ऽपदेशो ळक्ष्यं च' इत्यमरः । गात्रयष्टि भित्त्वा निराक्रामत् । सात्त्विकाविभाविछिन्नेन प्रकाशित इत्यर्थः ॥

तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभृदाबभाषे । आर्ये ब्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वध्रस्याक्टिलं ददर्श ॥ ८२ ॥

सख्यामिन्दुमत्यां तथागतायां तथाभूतायाम् । दष्टानुरागायां सत्यामित्यर्थः । सखी सहचरी । 'सख्यशिश्वीति भाषायाम्' इति निपातनान्डीष् । वेत्रभृत्सुनन्दा । हे आर्थे पूज्ये, अन्यतोऽन्यं प्रति व्रजाम इति परिहासपूर्वमावभाषे । अथ वधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दामसूयया रोषेण कुटिलं ददर्शे । अन्यागमनस्यासद्यत्वादित्यर्थः ॥

सा चूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः। आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूर्तमिवानुरागम्॥ ८३॥

करमः करप्रदेशविशेषः । 'मणिवन्धादाकिष्ट करस्य करमो विहः' इत्यमरः । करम उपमा ययोस्तावृह् यस्यः सा करभोपमोहः । 'ऊह्त्तारपदादीपम्ये' इत्यृङ्प्रत्ययः । सा कुमारी चूर्णेन मङ्गलचूर्णेन गौरं लोहितं गुणं स्रजम् । मूर्ते मूर्तिमन्तमनुरागिमव । धात्र्या उपमातुः सुनन्दायाः कराभ्यां रघुनन्दनस्याजस्य कण्ठे यथाप्रदेशं यथास्थानमा-सज्जयामासासक्तं कारयामास । न तु स्वयमाससञ्ज । अनौचित्यात् ॥

तया स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवक्षः खललम्बया सः। अमंस्त कण्ठार्पितवाहुपाशां विद्रभराजावरजां वरेण्यः॥ ८४॥

वरेण्यो वरणीय उत्कृष्टः । वृञ एण्यः । सोऽजो मङ्गलपुष्पमञ्या मधूकादिकुसुममञ्या विशालवक्षःस्थले लम्बया लम्बमानया तया प्रकृतया स्नजा विदर्भराजावरजामिन्दुमतीं कण्ठापितौ बाहू एवं पाशौ यया ताममंस्त । मन्यतेर्लुङ् । बाहुपाशकलपसुखमन्वभूदित्यर्थः॥

#### शशिनमुपगतेयं को मुदी मेघमुक्तं जलिधिमनुरूपं जहकन्यावतीर्णा । इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विववुः॥ ८५॥

तत्र स्वयंवरे समगुणयोस्तुल्यगुणयोरिन्दुमतीरघुनन्दनयोयोंगेन प्रीतिर्येषां ते समगुण-योगप्रीतयः पौराः पुरे भवा जनाः । इयमजसंगतेन्दुमती मेघेर्मुक्तं राशिनं शरचन्द्रमुपगता कौमुदी । अनुरूपं सदशं जलनिधिमवतीर्णा प्रविष्टा जहुकन्या भागीरथी । तत्सदशीलर्थः । इत्येवं नृपाणां श्रवणयोः कटु परुषमेकमविसंवादि वाक्यमेकवाक्यं विवन्नः । मालिनीवृत्तम्॥ प्रमृदित्वर प्रथमेकवान्विस्थिति प्रविष्टिक्तं स्वर्ते विवानम् ।

प्रमुदितवरपक्षमेकतस्तित्थितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम् । 🥕 💯 उपसि सर इव प्रफुह्नपद्मं कुमुद्वनप्रतिपन्ननिद्रमासीत् ॥ ८६॥

एकत एकत्र प्रमुदितो हृष्टो वरस्य जामातुः पक्षो वर्गो यस्य तत्त्रथोक्तम् । अन्य-तोऽन्यत्र वितानं शून्यम् । भग्नाशलादप्रहृष्टमित्यर्थः । तिरक्षितिपतिमण्डलम् । उपसि प्रमाते प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनेन प्रतिपन्ननिद्मं प्राप्तिनिमीलनं सर इव सरस्तुल्यम् । आसीत् । पु-ष्पिताप्रावृत्तमेतत् ॥

इति महामहोपाध्यायकोठाचठमिहनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवर्णनो नाम षष्ठः सर्गः ।

# सप्तमः सर्गः।

भजेमहि निपीयैकं सुहुरन्यं पयोधरम् । भार्गन्तं बाटमाछोक्याश्वासयन्तौ हि दंपती ॥

अथोपयन्त्रा सददोन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्। स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो वभूव॥१॥

अथ विदर्भनाथो मोजः सदरोनोपयन्त्रा वरेण युक्ताम् । अत एव साक्षात्प्रत्यक्षम् । 'साक्षात्प्रत्यक्षम् । 'साक्षात्प्रत्यक्षमु । देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपत्नी । तामिव स्थितां स्वसारं भगिनीमिन्दुमतीमादाय गृहीत्वा पुरप्रवेशाभिमुखो वभूव । उपजातिवृत्तं सर्गेऽस्मिन् ॥

सेनानिवेशान्पृथिवीक्षितोऽपि जग्मुर्विभातग्रहमन्दभासः। भोज्यां प्रति व्यर्थमनोर्थत्वादृषेषु वेषेषु च साभ्यस्याः॥ २॥

भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या। तामिन्दुमतीं प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रूपेष्वाकृतिषु वेषेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया वृथेति निन्दन्तः । किंच। विभाते प्रातःकाले ये प्रहाश्चन्द्रादय-स्त इव मन्दभासः क्षीणकान्तयः पृथिवीक्षितो नृपा अपि सेनानिवेशाञ्चिवराणि जग्मुः ॥ नृतु ऋद्वाश्चेयुध्यन्तां तत्राह—

सांनिध्ययोगात्किल तत्र राज्याः खयंवरक्षोभकृतामभावः। काकुत्स्थमुद्दिरय समत्सरोऽपि राशाम तेन क्षितिपाललोकः॥३॥

तत्र खयंवरक्षेत्रे शच्या इन्द्राण्याः । संनिधिरेव सांनिध्यम् । तस्य योगातसद्भावा-द्वेतोः खयंवरस्य क्षोभकृतां विघ्नकारिणामभावः किल । किलेति खयंवरविघातकाः शच्या विनारयन्त इत्यागमसूचनार्थम् । तेन हेतुना काकुतस्थमजमुद्दिरय समत्सरोऽपि सवैरोऽपि क्षितिपाललोकः शशाम नाक्षुभ्यत् ॥

तावत्प्रकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुधयोतिततोरणाङ्कम्। वरः स वध्वा सह राजमार्गे प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम् ॥४॥

'यावत्तावच साकल्ये' इत्यमरः । तावत्प्रकीर्णाः साकल्येन प्रसारिता अभिनवा नृतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयो यस्य तं तथोक्तम् । इन्द्रायुधानीव द्योतितानि प्रकाशितानि तोरणान्यङ्गाश्विहानि यस्य तम् । ध्वजानां छाया ध्वजन्छायम् । 'छाया बाहुल्ये' इति नपुंसकत्वम् । तेन निवारित उष्ण आतपो यत्र तं तथा राजमार्ग स वरो वोटा वध्वा सह प्राप विवेश ॥

ततस्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चामीकरजालवत्सु । बभुवरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५ ॥

ततस्तद्नन्तरं चामीकरजाळवत्सु सौवर्णगवाक्षयुक्तेषु सौधेषु तस्याजस्याळोकने त-त्पराणामासक्तानां पुरसुन्दरीणामित्थं वक्ष्यमाणप्रकाराणि त्यक्तान्यन्यकार्याणि केशव-न्धनादीनि येषु तानि विचेष्टिताति व्यापाराः । नपुंसके भावे क्तः । वभूषुः ।। del grated oblig

तान्येवाह पश्चिमः श्लोकैः—

आलोकमार्ग सहसा वजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः। बन्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः॥ ६॥

सहसाटोंकमार्गे गवाक्षपथं व्रजन्त्या कयाचित्कामिन्योद्देष्टनवान्तमाल्यः । उद्देष्टनो द्रुतगतिवशादुन्मुक्तवन्यनः। अत एव वान्तमाल्यो बन्धविश्लेषेणोद्गीर्णमाल्यः। करेण रुद्धो गृहीतोऽपि च केशपाशः केशकलापः। 'पाशः पक्षश्र हस्तश्र कलापार्थाः कचात्परे' इल्र-मरः । तावदालोकमार्गप्राप्तिपर्यन्तं वन्धुं वन्धनार्थे न संभावितो न चिन्तित एव ॥

प्रसाधिकालम्बितमप्रपादमाक्षिप्य क्राचिद्ववरागमेव। अस्ति उत्सृष्टलीलागतिरा गवाक्षादलक्तकाङ्कां पद्वीं ततान ॥ ७ ॥

काचित्। प्रसाधिकयालंक व्यालिम्बतं रञ्जनार्थं घृतं द्वरागमेवाद्रालक्तकमेव । अप-श्रासौ पादश्रेत्यत्रपाद इति कर्मधारयसमासः । 'हस्तात्रात्रहस्तादयो गुणगुणिनोर्भेदाभेदा-भ्याम्' इति वामनः । तमाक्षिप्याकुष्य । उत्मृष्टलीलागतिस्त्यक्तमन्द्गमना सती । आ-गवाक्षाद्गवाक्षपर्यन्तं पदवीं पन्थानमलक्तकाङ्कां लाक्षारागचिक्षां ततान विस्तारयमास ॥

विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वञ्चितवामनेत्रा। तथैव वातायनसंनिकर्ष ययौ श्रालाकामपरा वहन्ती ॥ ८॥

अपरा स्त्री दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभाव्यालंकृत्य । संभ्रमादिति भावः । तद्वञ्चितं 🛭 तेनाजनेन वर्जितं वामनेत्रं यस्याः सा सती तथैव शलाकामजनतूलिकां वहन्ती सती। वातायनसंनिकर्षे गवाक्षसमीपं ययो । दक्षिणग्रहणं संभ्रमाद्वयुत्कमकरणद्योतनार्थम् । 'सव्यं हि पूर्व मनुष्या अजते' इति श्रुतेः ॥

जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानिमन्नां न ववन्ध नीवीम् । नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः॥ ९॥ अन्या स्त्री जालान्तरप्रेषितदृष्टिर्गवाक्षमध्यप्रेरितदृष्टिः सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नां चुटितां नीवीं वसनप्रन्थिम् । नीवी परिपणे प्रन्थौ स्त्रीणां जघनवासिते' इति विश्वः । न बबन्ध । कि तु नाभिप्रविष्टा आभरणानां कङ्कणादीनां प्रभा यस्य तेन । प्रभैव नाभेराभरणमभूदिति भावः । हस्तेन वासोऽवलम्ब्य गृहीत्वा तस्यौ ।

अर्घाञ्चिता सत्वरमुत्थिताः एदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । कस्याश्चिदासीद्रशना तदानीमङ्ग्रष्टमूलापितसूत्रशेषा ॥ १० ॥

सत्वरमुत्थितायाः कस्याश्चिदधीश्चिता मणिभिरर्धगुम्फिता दुर्निमिते संभ्रमाद्दुरुत्क्षिप्ते । 'डुमिञ्प्रक्षेपणे' इति धातोः कर्मणि क्तः । पदे पदे प्रतिपदम् । वीप्सायां द्विभीवः । गलन्ती गल्ला सती रशना मेखला तदानीं गमनसमये ऽङ्गुष्ठमूले ऽपितं सूत्रमेव शेषो यस्याः सासीत् ॥

तासां मुखेरासवगन्धगभैर्व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्। विलोलनेत्रभ्रमरेर्गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा दवासन्॥ ११॥

तदानीं सान्द्रकुत्ह्छानां तासां स्त्रीणामासवगन्धो गर्भे येथां तैः । विलोलानि नेत्रा-ण्येव भ्वमरा येषां तैः । मुखैर्व्याप्तान्तराङ्छन्नावकाशा गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालंकृता इव । 'सहस्रपत्रं कमलम्' इत्यमरः । आसन् ॥

ता राघवं दृष्टिभिरापिवन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि। तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्करिव प्रविष्टा॥१२॥

ता नार्यो रघोरपत्यं राघवमजम्। 'तस्यापत्यम्' इत्यण्यत्यः । दृष्टिभिरापिवन्त्योऽतितृष्णया पर्यन्त्यो विषयान्तराण्यन्यान्विषयात्र जग्मः । न विविद्वरित्यर्थः । तथाहि ।
आसां नारीणां शेषेन्द्रियवृत्तिश्रक्षुर्व्यतिरिक्तश्रोत्रादीन्द्रियव्यापारः सर्वात्मना सरूपकात्स्न्येन चक्षः प्रविष्टेव । श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि स्वातन्त्र्येण प्रहृणाशक्तेश्रक्षुरेव प्रविश्य कौतुकात्स्वयमण्येनसुपलभन्ते किसु । अन्यथा स्वस्वविषयाधिगमः किं न स्यादिति भावः ॥

'श्य्वन्कथाः श्रोत्रमुखाः कुमारः' (७।१६) इति वक्ष्यति । ताः कथयति 'स्थाने' इत्यादिभिस्त्रिभिः—

स्थाने वृता भूपतिभिः परोृक्षैः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । पद्मेव नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम् ॥ १३ ॥

भोज्येन्दुमती परोक्षेरदृष्टभूपितिभिर्श्वता ममैवेयिमिति प्रार्थितापि स्वयंवरमेव साधुं हितममंस्त मेने । न तु परोक्षमेव कंचित्प्रार्थकं वत्रे । स्थाने युक्तमेतत् । 'युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने' इत्यमरः । कुतः । अन्यथा स्वयंवराभावेऽसाविन्दुमती । पद्ममस्या अस्तीति पद्मा लक्ष्मीः । 'अर्ज्ञआदिभ्योऽच्' इत्यच्प्रत्ययः । नारायणिमव । आत्मतुल्यं स्वानुरूपं कान्तं पति कथं छभेत । न छभेतैव । सदसद्विवेकासीकर्यादिति भावः ॥

परस्परेण स्पृहणीयशोमं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजयिष्यत्।
अस्मिन्द्रये रूपविधानयतः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत् ॥१४॥
स्पृहणीयशोभं सर्वाशास्यसीन्दर्यमिदं द्वन्द्वं मिथुनम् । 'द्वन्द्वं रहस्य-' इत्यादिना निपातः । परस्परेण नायोजयिष्यचेत्र योजयेयदि । तर्हि प्रजानां पत्युर्विधातुरस्मिन्द्वये
द्वन्द्वे रूपविधानयतः सीन्दर्यनिर्माणप्रयासो वितथो निफ्लोऽभविष्यत् । एतादृशानुरूपत्रीपुंसान्तराभावादिति भावः । 'लिङ्निमित्ते लङ्कियातिपत्ती' इति रूङ् । 'कुतिश्वत्कारणवेगुण्यात्कियाया अनभिनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः' इति वृत्तिकारः ॥

रतिसारी नूनिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथाहि बाला। गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्॥१५॥

रितस्मरी यो । नित्यसहचरावित्यभिप्रायः । नूनं तावेवेयं चायं चेमो दंपती अभूताम् एतद्र्पेणोत्पन्नो । कुतः । तथाहि । इयं वाला राज्ञां सहस्रेषु राजसहस्रमध्ये । सत्या । यत्वास्त्रम् स्वतुत्वस्यासकारण इति भावः । आत्मप्रतिरूपं स्वतुत्वयमेव । 'तुत्यसंकाशनीकाशप्रकाशप्रतिर्वे स्वयासकारण इति भावः । आत्मप्रतिरूपं स्वतुत्वयमेव । 'तुत्यसंकाशनीकाशप्रकाशप्रतिर्वे स्वयासकारण इति वण्डी । गता प्राप्ता । तद्पि कथं जातमत आह—हि यस्मान्मनो जन्मान्तरसंगतित्रं भवति । तदेवेदिमिति प्रत्यभिज्ञाभावेऽपि वासनाविशेषवशादनुभूतार्थेषु मनःप्रवृत्तिरस्तीत्युक्तम् । जन्मान्तरसाहर्चयेमवात्र प्रवर्तकमिति भावः ॥

इत्युद्गताः पौरवधूमुखेभ्यः श्रुण्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः । भीति उद्गासितं मङ्गळसंविधाभिः संबन्धिनः सद्म समाससाद् ॥ १६ ॥

इति 'स्थाने वृता'(७१९३) इत्यावुक्तप्रकारेण पौरवधूमुखेभ्य उद्गता उत्पन्नाः श्रोत्रयोः सुखा मधुराः सुखशब्दो विशेष्यनिष्नः । 'पापपुण्यसुखादि च' इत्यमरः । कथा गिरः शृज्वन्कुमारोऽजो मङ्गलसंविधाभिर्मङ्गलरचनाभिरुद्धासितं शोभितं संवन्धिनः कन्यादा- यिनः सद्म गृहं समाससाद प्राप ॥

ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः स कामक्रपेश्वरदत्तहस्तः । वैदर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥ १७ ॥

ततोऽनन्तरं करेणुकाया हस्तिन्याः सकाशादाशु शीघ्रमवतीर्य । कामरूपेश्वरे दत्तो इस्तो येन सोऽजः । अर्थोऽनन्तरं वैदर्भेण निर्दिष्टं प्रदर्शितमन्तश्चतुष्कं न्यसम् । नारीणां मनांसीव विवेश ॥

महाहिसिंहासनसंस्थितोऽसौ सरत्नमर्घ्यं मधुपर्कमिश्रम्। भोजोपनीतं च दुकूलुयुग्मं जग्नाह सार्धं वनिताकटाक्षैः॥१८॥

महार्हिसिंहासने संस्थितोऽसावजः । भोजेनोपनीतम्। रत्नेः सिंहतं सरत्नम् । म-धुपर्किमिश्रमध्यं पूजासाधनद्रव्यं दुकूलयोः क्षौमयोर्युग्मं च । वनिताकटाक्षेरन्यस्त्रीणाम-पाङ्गदर्शनैः सार्धम् । जग्राह गृहीतवान् ॥

दुक्लवासाः स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः। वेलासकारां स्फुटफेनराजिनेवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः॥१९॥

दुक्लवासाः सोऽजः । विनीतैर्नभ्रेरवरोधरक्षेरन्तःपुराधिकृतैर्वधृसमीपं निन्ये । तत्र हृ दृष्टान्तः—स्फुटफेनराजिरुदन्वान्समुद्रो नवैर्नूतैनश्चन्द्रपादैश्चन्द्रिकरणैर्वेलायाः सकाशं समीपमित्र । पूर्णदृष्टान्तोऽयम् ॥

तत्रार्चितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकरुपः । तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वध्वरौ संगमयांचकार ॥ २०॥

तत्र सद्मन्यांचतः पूजितोऽमिकल्पोऽमितुल्यो मोजपतेर्माजदेशाधीश्वरस्य पुरोधाः हे रोहितः । 'पुरोधास्तु पुरोहितः' इत्यमरः । आज्यादिभिर्द्रव्यैरमि हुत्वा तमेव चामि विवाहसाक्ष्य आधाय । साक्षिणं च कृत्वेत्यर्थः । वधूवरौ संगमयांचकार योजयामास ॥

हस्तेन हस्तं परिगृद्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे। अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपह्नवेन॥ २१॥ स राजसृतुर्हस्तेन खकीयेन वध्वा हस्तं परिगृद्य । अनन्तरायाः संनिहिताया अशो-कछतायाः प्रवालं पह्नवं प्रतिपह्नवेन खकीयेन प्राप्य चृत आम्र इव । सुतरां चकासे ॥ असिद्धिरः कण्टिकतप्रकोष्ठः स्विन्नाङ्कुलिः संववृते कुमारी।

आसीद्वरः कण्टिकतप्रकोष्टः स्विन्नाङ्गुितः संववृते कुमारी। तस्मिन्द्वये तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन॥ २२॥

वरः कण्टिकतः पुलिकतः प्रकोष्ठो यस्य स असीत्। 'सूच्यये क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः' इत्यमरः । कुमारी स्वित्राङ्गिल्ठः संववृते वभ्व । अत्रोत्प्रेक्षते – तस्मिन्द्रये मिथुने तत्क्षणमात्मवृत्तिः सार्तिवकोदयरूपा वृत्तिमनोभवेन कामेन समं विभक्तेव पृथकृतेव । आविसद्धस्याप्यनुरागसाम्यस्य संप्रति तत्कार्यदर्शनात्पाणिस्पर्शकृतत्वमुत्प्रेक्ष्यते । अत्र वात्स्यायनः—'कन्या तु प्रथमसमागमे स्वित्राङ्गुल्ठिः स्वित्रमुखी च भवति । पुरुषस्तु रोमाञ्चितो भवति । पुनिरनयोभीवं परीक्षेत' इति । स्त्रीपुरुषयोः स्वेदरोमाञ्चाभिधानं सात्तिकमात्रोपळक्षणम् । न तु प्रतिनियमो विविक्षितः । एभिरिति बहुवचनसामर्थ्यात् । एवं सित कुमारसंभवे—'रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्वित्राङ्गिल्ठः पुंगवकेतुरासीत्'(७।७७) इति व्युत्क्रमवचनं न दोषायेति । 'वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य' इत्यपरार्धस्य पाठान्तरे व्याख्यानान्तरम्—पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शन कर्त्रो । तयोर्वभूवरयोर्भनोभवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव । समीकृतेवेत्वर्थः ॥

तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि । हीयन्त्रणामानिज्ञारे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥ २३ ॥

अपाद्गेषु नेत्रप्रान्तेषु प्रतिसारितानि प्रवार्तितानि क्रिययोर्निरीक्षणलक्षणयोः समा-पर्त्या यहच्छासंगत्या निवर्तितानि प्रत्याकृष्टान्यन्योन्यस्मिँहोलानि सतृष्णानि । 'लोल-श्वलसतृष्णयोः' इत्यसरः । तयोर्देपत्योर्विलोचनानि दृष्टयो मनोज्ञां रम्यां हिया निमि-त्तेन यन्त्रणां संकोचमानशिरे प्रापुः ॥

प्रदक्षिणप्रक्रमणात्क्रशानोरुदर्चिषस्तन्मिथुनं चकासे। मेरोरुपान्तेष्विच वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्॥ २४॥

तिन्मथुनमुदिर्चिष उन्नतज्वालस्य कृशानोविहेः प्रदक्षिणप्रक्रमणात्प्रदक्षिणीकरणात् मेरोरुपान्तेषु समीपेषु वर्तमानमावर्तमानम् । मेरुं प्रदक्षिणीकुर्विद्यर्थः । अन्योन्यसं-सक्तं परस्परसंगतम् । मिथुनस्याप्येतद्विशेषणम् । अहश्च त्रियामा चाहिश्रयामं रात्रि-दिविमव । समाहारे द्वन्द्वैकवद्भावः । चकासे दिदीपे ॥

नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधातृप्रतिमेन तेन । चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लजावती लाजविसर्गमग्नौ ॥ २५ ॥

नितम्बेन गुर्व्येट्टवी । 'दुर्धरालघुनोगुर्वी' इति शाश्वतः । विधातृप्रतिमेन ब्रह्मतु-त्येन तेन गुरुणा याजकेन प्रयुक्ता जुहुधीति नियुक्ता । मत्तचकोरस्येव नेत्रे यस्याः सा लजावती सा वधूरमो लाजविसर्ग चकार ॥

हविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः। कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥ २६॥

हिविष आज्यादेः शमीपल्लवानां लाजानां च गन्धोऽस्यास्तीति हिविःशमीपल्लवलाज-गन्धी । 'शमीपल्लविमैशालाजानञ्जलिना वपति' इति काल्यायनः । पुण्यो धूमः कृशानोः पावकादुदियायोद्दूतः । कपोलयोः संसर्पिणी प्रसरणशीला शिखा यस्य स तथोक्तः स धूमस्तस्या वध्या मुहूर्त कर्णोत्पलतां कर्णाभरणतां प्रपेदे ॥

तद्ञज्ञनक्केदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजाङ्करकर्णपूरम् । वधूमुखं पाटलगण्डलेखमाचारधूमग्रहणाद्वभूव ॥ २७ ॥

तद्वधूमुखमाचारेण प्राप्ताद्वमग्रहणात् । अञ्जनस्य हेदोऽञ्जनहेदः । अञ्जनमिश्रवा- अञ्चनिश्रवा- अञ्चनमिश्रवा- अञ्चनमिश्यवि अञ्चनमिश्रवा- अञ्चनमिश्यविक्यमिश्यविक्यमिश्यविक्यमिश्यविक्यमिश्य

तौ स्नातकैर्वन्धुमता च राज्ञा पुरेधिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम् । कन्याकुमारौ कनकासनस्थावार्द्राक्षतारोपणमन्वभूताम् ॥ २८ ॥

कनकासनस्यो तो कन्याकुमारो स्नातकैर्गृहस्थिवशेषैः । 'स्नातकस्त्वाप्नुतो वती' इत्य-मरः । बन्धुमता । वन्धुपुरःसरेणेत्यर्थः । राज्ञा च पुरंध्रिभिः पतिपुत्रवतीिभनीरीभिश्र क्रमशः प्रयुक्तं स्नातकादीनां पूर्वपूर्ववैशिष्ट्यात्क्रमेण कृतमाद्रीक्षतानामारोपणमन्वभूता-मनुभूतवन्तौ ॥

इति स्रमुभोजकुलप्रदीपः संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा।
महीपतीनां पृथगर्हणार्थं समादिदेशाधिकृतानिधिश्रीः॥ २९॥

अधिश्रीरिधकसंपन्नो भोजकुलप्रदीपः स राजा । इति स्वसुरिन्दुमत्याः पाणिप्रहणं विवाहं संपाद्य कारियत्वा । महीपतीनां राज्ञां पृथंगेकैकशोऽईणार्थे पूजार्थमधिकृतानिध-कारिणः समादिदेशाज्ञापयामास ॥

लिङ्गेर्भुदः संवृतविक्रियास्ते हदाः प्रसन्ना इव गूढनका । वैदर्भमामनय ययुस्तदीयां प्रत्यर्थ पूजामुपदाछलेन ॥ ३०॥

सुदः संतोषस्य छिङ्गिश्चिहैः कपटहासादिभिः संवृतिविकिया निगृहितमत्सराः । अत एव प्रसन्ना विहिर्निर्मला गृढनका अन्तर्लीनप्राहा हदा इत्र स्थितास्ते नृपा वैदर्भे भोजमाम-च्याप्टच्छ्य तदीयां वैदर्भीयां पूजासुपदाछ्छेनोपायनिष्णेण प्रस्पर्य युयुर्गतवन्तः ॥

स राजलोकः कतपूर्वसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलभ्यम्। आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ॥ ३१॥

आरम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विषये । पूर्व कृती कृतपूर्वी । सुप्सुपेति समासः । कृत-पूर्वी संवित्संकेतो मार्गावरोधरूप उपायो येन स तथोक्तः । 'संविद्युद्धे प्रतिज्ञायां संकेता चारनामसु' इति केशवः । स राजलोकः समयोपलभ्यमजप्रस्थानकाले लभ्यम् । तदा तस्यैकाकित्वादिति भावः । 'समरोपलभ्यम्' इति पाठे युद्धसाध्यमित्यर्थः । तत्यमदैवा-मिषं भोग्यवस्तु । 'आमिषं त्वित्रयां मांसे तथा स्याद्धोग्यवस्तुनि' इति केशवः । आ-दास्यमानो ग्रहीष्यमाणः सन्नजस्य पन्थानमावृत्यावरुध्य तस्थौ ॥

भर्तापि तावत्क्रथकैशिकानामनुष्ठितानन्तरजाविवाहः। सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्रीः प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच ॥ ३२॥

अनुष्टितः संपादितोऽनन्तरजाया अनुजाया विवाहो येन स तथोक्तः कथकैशि-कानां देशानां भर्ता खामी भोजोऽपि तावत्तदा सत्त्वानुरूपमुत्साहानुरूपं यथा तथा। आ समन्तात्। अनेनानियतवस्तुदानमित्यर्थः। हरणं कन्यायै देयं धनम्। 'योतुकादि ्तु यद्देयं सुदायो हरणं च तत्' इत्यमरः । आहरणीकृता श्रीर्थेन तथोक्तः सन्राघव-मजं प्रास्थापयत्प्रस्थापितवान्स्वयमन्वगादनुजगाम च ॥

है तिस्रस्त्रिलोकप्रथितेन सार्धमजेन मार्गे वसतीरुषित्वा । तस्माद्पावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरङ्मेः ॥ ३३ ॥

कुण्डिनं विदर्भनगरम् । तस्येशो भोजिस्त्रष्ठ लोकेषु प्रथितेनाजेन सार्धं मार्गे पथि तिस्रो वसती रात्रीरुषित्वा स्थित्वा । 'वसती रात्रिवेरमनोः' इलमरः । 'कालाध्वनो-रस्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । पर्वास्यये दर्शान्त उष्णर्दमेः सूर्यात्सोमश्चन्द्र इव । त-स्मादजादपावर्तत । तं विसृज्य निवृत्त इस्यर्थः ॥ / श्रेन्ते ग्रहिते स्विध्या वेश्यानि पात्

प्रमन्यवः प्रागिष कोसलेन्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया वभूवः। अतो नृपाश्चक्षिमरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य॥ ३४॥ नृपा राजानः प्रागि प्रलेकमात्तस्वतया दिग्विजये गृहीतधनत्वेन कोसलेन्द्रे रघौ प्रमन्यवो रूढवरा वभुवः। अतो हेतोः समेताः संगताः सन्तस्तदात्मजस्य रघुसूनोः स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे न सेहिरे॥

तमुद्रहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दप्तः। बिलप्रदिष्टां श्रियमाद्दानं त्रैविकमं पाद्मिवेन्द्रशत्रुः॥ ३५॥

हप्त उद्भतः स राजन्यगणो राजसंघातः । भोजकन्यामुद्रह्नतं नयन्तं तमजम् । बिलिना वैरोचिनना प्रदिष्टां दत्तां श्रियमाददानं स्वीकुर्वाणम् । त्रिविक्रमस्येमं त्रैविक-अप्तु । पादिमन्द्रशत्रुः प्रह्लाद इव । पथि हरोध । तथा च ब्रह्माण्डपुराणे—'विरोचन-विरोधेऽपि प्रह्लादः प्राक्तनं स्मरन् । विष्णोस्तु क्रममाणस्य पादाम्भोजं हरोध ह ॥'इति ॥

तस्याः स रक्षार्थमनल्पयोधमादिश्य पित्र्यं सचिवं कुमारः। प्रत्यग्रहीत्पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरंगः॥ ३६॥

स कुमारोऽजस्तस्या इन्दुमत्या रक्षार्थमनल्पयोधं बहुभटम् । पितुरागतं पित्र्यम् । आप्तमित्यर्थः । सिचवमादिश्याज्ञाप्य तां पार्थिववाहिनीं राजसेनाम् । 'ध्विजनी वाहिनी सेना' इत्यमरः । भागीरथीमुत्तरंगः शोणः शोणाख्यो नद इव । प्रत्यप्रहीदिभयुक्तवान् ॥

पित पदाित रिथनं रथेशस्तुरंगसादी तुरगाधिक्रढम्। यन्ता गजस्याभ्यपतद्गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्वि बभूव युद्धम्॥ ३७ ॥

पत्तिः पादचारो योद्धा पदातिं पादचारमभ्यपतत् । पदा पादाभ्यामततीति पदातिः। पादस्य पदित्यादिना पदादेशः । 'पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः' इत्यमरः । रथेशो रथिको रथिनं रथारोहमभ्यपतत् । तुरंगसाद्यश्वारोहमहस्तुरगाधिरूद्रमश्वारोहमभ्यपतत् । 'रिथनः स्यन्दनारोहा अश्वारोहम्स्तु-सादिनः' इत्यमरः। गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो गजस्यं पुरुषमभ्यपतत् । इत्थमनेन प्रकारेण तुल्यप्रतिद्वन्द्वयेकजातीयप्रतिभटं युद्धं वभूव । अभ्योन्यं द्वन्द्वं कलहो ऽस्त्येषामिति प्रतिद्वन्द्विनो योधाः । 'द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः' इत्यमरः ॥

नदृत्सु तूर्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति सा कुलोपदेशान्। बाणाक्षरेरेव परस्परस्य नामोर्जितं चापभृतः शशंसुः॥ ३८॥

तूर्येषु नदत्सु सत्स्विभाव्यवाचोऽनवधार्येगिरश्चापभृतो धानुष्काः । कुलमुपिद्श्यते प्रख्याच्यते यैस्ते कुलोपदेशास्तान्कुलनामानि नोदीरयन्ति स्म नोचारयामासः । श्रोतु-

मशक्यत्वाद्वाचो नानुवित्रसर्थः । किंतु वाणाक्षरैर्वाणेषु लिखिताक्षरैरेव परस्परस्यान्यो-न्यस्योजितं प्रख्यातं नाम शशंसुरूचुः ॥

उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्दीकृतः स्यन्दनवंशचकैः । विस्तारितः कुञ्जरकर्णतालैर्नेत्रकमेणोपरुरोध सूर्यम् ॥ ३९ ॥

संयित संयामेऽश्वेरत्थापितः । स्यन्दनवंशानां रथसमूहानां चक्रै रथाङ्गैः सान्द्रीकृतो धनीकृतः । 'वंशः पृष्ठास्थिन गेहोध्वंकाष्ठे वेणो गणे कुले' इति केशवः । कुञ्जरकर्णानां तालैस्ताडनाविस्तारितः प्रसारितो रेणुनेत्रकमेणांशुकपरिपाट्या । अंशुकमित्यर्थः । 'स्याजटांशुकयोनेत्रम्' इति । 'क्रमोऽङ्गौ परिपाट्यां च' इति च केशवः । सूर्यसुपरुरोधाच्छादयामास ॥

मत्स्यध्वजा वायुवशाद्विदीर्णेर्मुखेः प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि । वसुः पिवन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविळानीव नवोदकानि ॥ ४० ॥ वायुवशाद्विदीर्णेविवृतैर्मुखेः प्रवृद्धानि ध्वजिनीरजासि सैन्यरेण्निपवन्तो गृह्णन्तो म-त्स्यध्वजा मत्स्याकारा ध्वजाः । पर्याविळानि परितः कळुषाणि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थमत्स्याः सस्यमत्स्या इव । वसुर्भान्ति स्म ॥

रथो रथाङ्गध्वनिना विजन्ने विलोलघण्टाकणितेन नागः। स्वभर्तृनामग्रहणाद्वभूव सान्द्रे रजस्यात्मपराववोधः॥ ४१॥

सान्द्रे प्रबृद्धे रजिस रथो रथाङ्गध्विनिना चकखनेन विजज्ञे ज्ञातः । नागो हस्ती वि-लोलानां घण्टानां कणितेन नादेन विजज्ञे । आत्मपराववोधः खपरिविवेकः । योधान्य-मिति रोषः । खभर्तॄणां स्वस्वामिनां नामप्रहणान्नामोचारणाद्वभूव । रजोऽन्धतया सर्वे स्वं परं च राज्दादेवानुमाय प्रजञ्जसित्यर्थः ॥

आवृण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजृम्भितस्य । शस्त्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा वालारुणोऽभूदुधिरप्रवाहः॥ ४२॥

लोचनमार्गमावृज्यतो दृष्टिपथमुपरुन्थतः । आजौ युद्धे विजृम्भितस्य व्याप्तस्य । रज एवान्धकारं तस्य । शस्त्रक्षतेभ्योऽश्वद्विपवीरेभ्यो जन्म यस्य स तथोक्तो रुधिरप्रवाहो बालारुणो बालार्कोऽभूत् । 'अरुणो भारकरेऽपि स्यात्' इत्यमरः । वालविशेषणं रुधि-रसावर्ण्यार्थम् ॥

स च्छित्रम्लः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः । अङ्गाररोषस्य हुतारानस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाबभासे ॥ ४३ ॥ क्षतजेन रुविरेण छित्रमूलः । लाजितभूतलसंवन्ध इल्पर्थः । तस्य क्षतजस्योपरिष्टा-त्पवनावधूतो वाताहतः स रेणुः । अङ्गाररोषस्य हुतारानस्याग्नेः पूर्वोत्थितो धूम इव । आवभासे दिदीपे ॥

प्रहारमुर्छापगमे रथस्था यन्तृनुपालस्य निवर्तिताश्वान् । यैः सादिता लक्षितपूर्वकेत्र्स्तानेव सामर्षतया निज्ञहः॥ ४४॥

रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्छा तस्या अपगमे सित । मूर्च्छितानामन्यत्र नीत्वा संरक्षणं सार्थिधमं इति कृत्वा । निवर्तिताश्वान्यन्तृन्सारथीनुपालभ्यासाधु कृतिमित्य-धिक्षिण्य । पूर्व यैः खयं सादिता हताः । लक्षितपूर्वकेत्न् । पूर्वहष्टैः केतुमिः प्रत्यभिन्हातानित्यर्थः । तानेव सामर्पत्या सकोपत्वेन हेतुना निज्ञष्टुः प्रज्ञहुः ॥

अप्यर्धमार्गे परवाणलूना धनुर्भृतां ह्स्तवतां पृषत्काः। संप्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूर्वार्धभागैः फलिभिः द्वारव्यम्॥ ४५॥

अर्धश्वासौ मार्गश्च तिस्मिन्नर्धमार्गे परेषां वाणैर्द्धनािक्ष्वना अपि हस्तवतां कृतहस्तानां । जुर्भृतां प्रषत्काः शरा आत्मजवानुवृत्त्या स्ववेगानुबन्धेन हेतुना फलिभिलें हाप्रविद्धः । 'शस्यवाणाग्रयोः फलम्' इति विश्वः । पूर्वार्धमागैः । शृणातीित शरुः । तस्मै हितं शर्व्यं लक्ष्यम् । 'उगवादिभ्यो यत्' इति यत्प्रत्ययः । 'लक्षं लक्ष्यं शर्व्यं च' इत्यम्सरः । संप्रापुरेव । न तु मध्ये पतिता इत्यर्थः ॥

आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रैर्निशितैः श्वराष्ट्रैः। हतान्यपि श्येननखात्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः॥ ४६॥

गजसंनिपाते गजयुद्धे निशितरत एव छुराग्रेः क्षुरस्याग्रमिवाग्रं येषां तैश्वकैरायुध-विशेषेहिताति छिन्नान्यपि । दयेनानां पक्षिविशेषाणाम् । 'पक्षी दयेनः' इत्यमरः । नखा-ग्रकोटिषु व्यासक्ताः केशा येषां तानि । आधोरणानां हस्त्यारोहाणाम् । 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः' इत्यमरः । शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि । शिरः-पातात्प्रागेवारुह्य पश्चादुत्पततां पक्षिणां नखेषु केशसङ्गश्चिरपातहेतुरिति भावः ॥

पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्क्ष ॥ ४७ ॥

पूर्व प्रथमं प्रहर्ताश्वसादी तौरंगिकः प्रतिप्रहारेऽक्षममशक्तं तुरंगमस्कन्धे निषण्णदे-हुम्। मूर्छितमित्यर्थः। रिपुं भूयो न जघान पुनर्न प्रजहार । किंतु प्रत्याश्वसन्तं पुनरु-जीवन्तमाचकाङ्क्ष । 'नायुधव्यसनं प्राप्तं नाति नातिपरिक्षतम्' इति निषेधादिति भावः॥

तनुत्यजां वर्मभृतां विकोशैर्वृहत्सु दन्तेष्वसिभिः पतिद्धः। उद्यन्तमिश्च शमयांवभूवुगैजा विविद्याः करशीकरेण ॥ ४८॥

तनुत्यजाम् । तनुषु निस्पृहाणामित्यर्थः । वर्मभृतां कविचनां संबन्धिभिर्वृहत्सु द-न्तेषु पतद्भिरत एव विकोशैः पिधानादुद्धृतैः 'कोशोऽस्त्री कुझले खङ्गपिधाने' इत्यमरः । असिभिः खङ्गिरुद्यन्तमुत्थितमित्रं विविन्ना भीता गजाः करशीकरेण गुण्डादण्डजलक-णेन शमयांवभृद्यः शान्तं चकुः ॥

शिलीमुखोत्कृत्तशिरःफलाढ्या च्युतैः शिरस्रैश्चषकोत्तरेव। रणिक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः॥ ४९॥

शिलीमुखैर्बाणैरुत्कृत्तानि शिरांस्थेव फलानि तैराढ्या संपन्ना । च्युतैर्भ्रष्टैः । शिरांसि। न्नायन्त इति शिरस्राणि शीर्षण्यानि । 'शीर्षण्यं च शिरस्रे च' इत्यमरः । तैश्रषकोत्तरा चषकः पानपात्रमुत्तरं यस्यां सेव । 'चषकोऽस्त्री पानपात्रम्' इत्यमरः । शोणितान्येव मधं तस्य कुल्याः प्रवाहा यस्यां सा । 'कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्' इत्यमरः । रणिक्ष-तिर्युद्धभूमिर्मृत्योः पानभूमिरिव रराज ॥

उपान्तयोर्निष्कुषितं विहंगैराक्षिप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि । केयूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार ॥ ५० ॥

उपान्तयोः प्रान्तयोविहंगैः पक्षिभिनिष्कुषितं खण्डितम् । 'इण्निष्ठायाम्' इतीडा-गमः । भुजच्छेदं भुजखण्डं तेभ्यो विहंगेभ्य आक्षिप्याच्छिय पिशितप्रिया मांसप्रियापि शिवा कोष्ट्री । 'शिवः कीलः शिवा कोष्ट्रो' इति विश्वः । केयूरकोट्याङ्गदाग्रेण क्षतस्तालु-देशो यस्याः सा सती । अपाचकारापसारयामास । किरतेः करोतेर्वा लिट् ॥

कश्चिद्विषत्खद्गदृतोत्तमाङ्गः सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य। वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः स्वं नृत्यत्कवन्धं समरे ददर्श ॥ ५१ ॥

द्विषतः खद्गेन हतोत्तमाङ्गरिछन्नशिराः कश्चिद्वीरः सद्यो विमानप्रभुतां विमानाधिप-त्यम् । देवलमित्यर्थः । उपेत्य प्राप्य वामाङ्गसंसक्ता सन्योत्सङ्गसङ्गिनी सुराङ्गना यस्य स तथोक्तः सन्समरे नृत्यत्स्वं निजं कबन्धं विशिरस्कं कलेवरं ददर्श । 'कबन्धोऽस्त्री कियायुक्तमपमूर्धकलेवरम्' इलमरः ॥

अन्योन्यपूरतोनमथनाद्रस्तां तावेव सुतौ रथिनौ च कौचित्। व्यथ्वौ गदाव्यायतसंप्रहारौ भग्नायुधौ वाहुविमर्दनिष्टौ॥ ५२॥

कौचिद्वीरावन्योन्यस्य सूतयोः सारथ्योरुन्मथनानिधनात्तावेव सूतौ रथिनौ योद्धारी चाभूताम् । तावेव व्यश्वौ नष्टाश्वौ सन्तौ गदाभ्यां व्यायतो दीर्घः संप्रहारो युद्धं ययो-स्तावभूताम् । ततो भन्नानुधौ भन्नगदौ सन्तौ बाहुविमर्दे निष्ठा नाशो ययोस्तौ बाहुयु-द्धसक्तावभूताम् । 'निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ता' इत्यमरः ॥

परस्परेण क्षतयोः प्रहत्रों स्त्रान्तवाय्वोः समकालमेव । अमर्त्यभावेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरःप्रार्थितयोर्विवादः॥ ५३॥

परस्परेणान्योन्यं क्षतयोः क्षततन्त्रोः समकालमेककालं यया तथोत्क्रान्तवाय्वीर्युगुप् दुद्रतप्राणयोः । एकैवाप्सराः प्रार्थिता याभ्यां तयोरेकाप्सरःप्रार्थितयोः । प्रार्थितैयाः प्सरसोरित्यर्थः । 'वाहिताम्यादिषु' इति परनिपातः । अथवा । एकस्यामप्सरित प्रार्थितं प्रार्थना ययोरिति विग्रहः । 'स्त्रियां बहुष्वप्सरसः' इति बहुत्वाभिधानं प्रायिकम् । कयो-श्वित्प्रहर्त्रोयों धयोरमर्त्वभावेऽपि देवत्वेऽपि विवादः कलह आसीत्। एकामिषाभिलाषो हि महद्दैरवीजमिति भावः ॥

व्युहाबुभौ तावितरेतरसाद्भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्। पश्चात्पुरोमारुतयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव महार्णवोर्मी ॥ ५४ ॥

तातुभौ व्यूहौ सेनासंघातौ । 'व्यूहस्तु बलविन्यासः' इत्यमरः । पश्चात्पुरश्च यौ मा-रतौ तयोः पर्यायवृत्त्यां क्रमवृत्त्या प्रवृद्धौ महार्णवोर्मा इव । इतरेतरस्मादन्योन्यस्माद-व्यवस्थं व्यवस्थारहितमनियतं जयं भन्नं पराजयं चापतुः प्राप्तवन्तौ ॥

परेण भग्नेऽपि बले महौजा ययावजः प्रत्यरिसैन्यमेव। धूमो निवर्देत समीरणेन यतस्तु कक्षस्त्व एव वहिः॥ ५५॥

वले खसैन्ये परेण परवलेन भन्नेऽपि महौजा महावलोऽजोऽरिसैन्यं प्रत्येव ययौ । तथा हि । समीरणेन वायुना धूमो निवर्सेत कक्षादपसार्येत । वर्ततेण्यन्तात्कर्मणि सं-मावनायां लिङ् । वहिस्तु यतो यत्र कक्षस्तृणम् । 'कक्षौ तु तृणवीरुधौ' इत्यमाः तत एव तत्रेव । प्रवर्तत इति शषः । सार्वविभक्तिकस्तसिः ॥

रथी निपङ्गी कवची धनुष्मान्दप्तः स राजन्यकमेकवीरः। निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्धृत्तमिवार्णवास्भः ॥ ५६॥ रथी रथारूढो निषङ्गी तूणीरवान् । 'तूणोपासङ्गतूणीरनिषङ्गा इपुधिर्द्वयोः' इत्यमरः

कवची वर्मधरो धनुष्मान्यनुर्धरो इसो रणदप्त एकवीरोऽसहायशूरः सोऽजो राजन्यकं

राजसमूहम् । 'गोत्रोक्ष–'इत्यादिना बुञ्प्रत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णुः क-भुषे कल्पान्तकाल उद्वृत्तमुद्वेलमर्णवाम्भ इव । निवारयामास ॥

्स दक्षिणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमळक्ष्यताजौ । /आकर्णकृष्टा सकृद्स्य योद्धर्मीर्वीच वाणान्सुषुवे,रिपुन्नान् ॥ ५७ ॥

सोऽजः । आजौ सङ्गामे दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन निषङ्गविवरेण वाममितिसुन्दरम् । 'वामं सव्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे' इति विश्वः । व्यापार्यन्नलक्ष्यत । शरसंधाना-दयस्तु दुर्लक्ष्या इत्यर्थः । सकृदाकर्णकृष्टा योद्धरस्याजस्य मौर्वी ज्या । रिपून्चन्तीति रिपुच्चाः । तान् । 'अमनुष्यकर्तृके च' इति ठक्प्रत्ययः । वाणान्सुषुव इव सुषुवे किसु । इत्युत्प्रेक्षा ॥

स रोषद्षाधिकलोहितोष्टैर्व्यक्तोर्वरेखा अकुटीर्वहद्भिः। तस्तार गां भल्लिक्तकण्ठैहेकारगर्भेद्धिषतां शिरोभिः॥ ५८॥

सोऽजः । रोषेण दष्टा अत एवाधिकलोहिता ओष्टा येषां तानि तैः । व्यक्ता ऊर्ध्वा रेखा यासां ता भुकुटीर्भूभङ्गान्वहद्भिः । भक्षनिकृत्ता बाणविशेषच्छित्राः कष्टा येषां तैः । हुंकारगर्भेः सहुंकारेः । हुंकुर्वद्भिरित्यर्थः । द्विषतां शिरोभिर्गा भूमिं तस्तार छादयामास ॥

सर्वेर्वलाङ्गेर्द्धिरदप्रधानैः सर्वायुधेः कङ्कटभेदिभिश्च । सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालास्त्रस्मिन्प्रजहुर्युधि सर्व एव ॥ ५९ ॥

द्विरदप्रधानेर्गजमुख्येः सर्वेविलाङ्गेः सेनाङ्गेः । 'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याचतुष्टयम्' इत्यमरः । कङ्गटभेदिभिः कवचभेदिभिः । 'उरच्छदः कङ्गटको जगरः कवचोऽश्चियाम्' इत्यमरः । सर्वायुधेश्च । बाह्यवलमुक्त्वान्तरमाह—सर्वप्रयत्नेन च सर्व एव भूमिपाला युधि तिस्मन्नजे प्रजहुः । तं प्रजहुरित्यर्थः । सर्वत्र सर्वकारकशक्तिसंभवात्कर्मणोऽप्य-धिकरणविवक्षायां सप्तमी । तदुक्तम्—'अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककर्मणः । सर्वदा सर्वथाभावात्कचिदिकचिद्ववक्ष्यते ॥' इति ॥

सोऽस्त्रज्ञज्ञेरछन्नरथः परेषां ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः। नीहारमञ्जो दिनपूर्वभागः किंचित्प्रकारोन विवस्ततेव॥ ६०॥

परेषां द्विषामस्त्रत्रजैश्छन्नरथः सोऽजः । नीहारीर्हिमैमीन्नो दिनपूर्वभागः प्रातःकालः किंचित्प्रकाशेनेषह्नक्ष्येण विवस्ततेव । ध्वजाप्रमात्रेण लक्ष्यो बभूव । ध्वजाप्रादन्यन्न किं-चिह्नक्ष्यते स्मेत्यर्थः ॥

प्रियंवदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क राजस्विधराजस्तुः। गान्धर्वमस्त्रं कुसुमास्त्रकान्तः प्रसापनं स्वप्ननिवृत्तस्त्रील्यः॥ ६१॥

अधिराजसृजुर्महाराजसुत्रः कुसुमास्त्रकान्तो मदनसुन्दरः स्वप्निवृत्तलौल्यः स्वप्निवितृष्णः । जागरूक इत्यर्थः । असौ कुमारोऽजः प्रियंवदात्पूर्वोक्ताद्गन्धर्वात्प्राप्तं गान्धर्व
गन्धर्वदेवताकम् । 'सास्य देवता' इत्यण् । प्रखापयतीति प्रस्वापनं निद्राजनकमस्त्रं राकृसु प्रायुद्ग प्रयुक्तवान् ॥ विवास

ततो धनुष्कर्षणमुढहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्रजालम् । एग्रहः रितस्था ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहं निद्वाविधेयं नुरदेवसैन्यम् ॥ ६२ ॥

ततो धनुष्कर्षणे चापकर्षणे मूढहस्तमन्याप्टतहस्तम्। एकस्मित्रंसे पर्यस्तं त्रस्तं शिर-स्त्राणां शीर्षण्यानां जालं समूहो यस्य तत् । ध्वजस्तुम्मेषु निषण्णा अवष्टन्धा देहा यस्य तत् । नरदेवानां राज्ञां सेनैव सैन्यम् । चातुर्वण्योदित्वात्स्वार्थे ष्यञ्प्रस्ययः । निद्रा-विधेयं निद्रापरतन्त्रं तस्यौ ॥ ततः प्रियोपात्तरसेऽधरोष्टे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः। तेन सहस्तार्जितमेकवीरः पिवन्यशो मूर्तमिवाबभासे॥ ६३॥

ततः कुमारोऽजः प्रिययेन्दुमत्योपात्तरस आस्वादितमाधुर्ये । अतिश्लाघ्य इति माहिः । अधरोष्ठे जठजं शङ्कं निवेश्य । 'जठजं शङ्कपद्मयोः' इति विश्वः । दध्मौ मुखमार्शतेन पूर्यामास । तेनौष्ठनिविष्टेन शङ्केनैकवीरः स स्वहस्तार्जितं मूर्ते मूर्तिमयशः पिवनिवादेन मासे । यशसः ग्रुअत्वादिति भावः ॥

राङ्कस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सन्नशत्रुं दृहशुः स्वयोधाः। निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम् ॥ ६४ ॥ शङ्कस्वनस्याजशङ्कध्वनेरभिज्ञतया प्रस्यभिज्ञातत्वानिवृत्ताः प्रावपलाय्य संप्रति प्रत्याग्ताः स्वयोधाः सन्नशत्रुं निद्राणशत्रुं तमजम्। निमीलितानां मुकुलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा चासौ शशाङ्कश्च तं प्रतिमाशशाङ्कं प्रतिविम्बचनद्रमिव। दृहशुः॥

सशोणितैस्तेन शिलीमुखाग्रैर्निक्षेपिताः केतुषु पार्थिवानाम् । यशो दृतं संप्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णाः ॥ ६५ ॥

संप्रति राघवेण रघुपुत्रेण । पूर्वे रघुणेति भावः । हे राजानः, वो युष्माकं यशो हतम्, जीवितं तु कृपया न हतम् । न त्वशक्तयेति भावः । इत्येवंरूपा वर्णाः । एतदर्थ-प्रतिपादकं वाक्यमित्यर्थः । सशोणितैः शोणितिदग्धेः शिलीमुखाप्रैर्वाणाग्रैः साधनैस्तेना-जेन प्रयोजककर्त्रो । पार्थिवानां राज्ञां केतुषु ध्वजस्तम्भेषु निक्षेपिताः प्रयोजयेरन्यैनिवे-शिताः । लेखिता इत्यर्थः । क्षिपतेर्ण्यन्तात्कर्मणि क्तः ॥

स चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरस्त्रनिष्कर्षणभिन्नमौिलः। ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुर्भीतां प्रियामेत्य वचो बभाषे ॥ ६६ ॥

चापकोव्यां निहित एकवाहुयेन सः । शिरस्रस्य निष्कर्षणेनापनयनेन भिन्नमौलिः स्थिकशबन्धः । 'चूडािकरीटं केशाश्च संयता मौलयस्रयः' इत्यमरः । ललाटे बद्धाः श्रम्बारिबिन्दवो यस्य सः । सोऽजो भीतां प्रियामिन्दुमतीमेत्यासाद्य वचो बभाषे ।। किमित्याह—

इतः परानर्भकहार्यशस्त्रान्वेदिंभ पश्यानुमता मयासि । एवंविधेनाहुवुचेष्टितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममैभिः॥ ६७॥

हे नैदिंभ इन्दुमिति, इत इदानीमर्भकहार्यशस्त्रान्वालकापहार्यायुधान्पराञ्शत्रून्पर्य । मयानुमतासि । द्रष्टुमिति शेषः । एभिर्नृपैरेवंविधेन निद्रारूपेणाहवचेष्टितेन रणकर्मण्यस्म हस्तगता । हस्तगतवहुर्यहेत्यर्थः । त्वं प्रार्थ्यसे । अपित्रहीर्ध्यस इत्यर्थः । एवंविधेनेवत्यत्र सहस्तिनिर्देशेन सोपहाससुवाचेति द्रष्टव्यम् ॥

तस्याः प्रतिद्वन्द्विभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्तं मुखमाबभासे । निःश्वासवाष्पापगमात्प्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः ॥ ६८॥

प्रतिद्वनिद्वभवादिप्त्याद्विपादाद्दैन्यात्सचो विमुक्तं तस्या मुखम् । निःश्वासस्य यो वाष्प उष्मा । 'बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः' इति विश्वः । तस्यापगमाद्वेतोरात्मीयं प्रसादं नैर्मल्यं प्रपन्नः प्राप्तः । आत्मा खरूपं दश्यतेऽनेनेत्यात्मदर्शः । द्र्पण इव । आवमासे ॥

हृष्टापि सा हीविजिता न साक्षाद्वाग्भिः सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्। स्थली नवाम्भःपृषताभिवृष्टा मयूरकेकाभिरिवाभ्रवृन्दम्॥ ६९॥

सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि हिया विजिता यतोऽतः प्रियमजं सा-क्षात्स्वयं नाभ्यनन्दन्न प्रशशंस । किंतु नवैरम्भः पृषतैः पयोविन्दुभिरभिवृष्टाभिषिक्ता स्यद्भ्यकृत्रिमा भूमिः । 'जानपदकुण्डगोणस्थल-' इत्यादिनाकृत्रिमार्थे डीष् । अभ्रवृन्दं मेष्ट्रांघं मयूरकेकाभिरिव । सखीनां वाग्भिरभ्यनन्दत् ॥

> इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञा-मुद्द्वहद्नवद्यां तामवद्याद्पेतः। रथतुरगरजोभिस्तस्य रुक्षालकात्रा समरविजयलक्ष्मीः सैव मूर्ता वभूव॥ ७०॥

नोयते नोच्यत इखवयं गर्ह्यम् । 'अवयपण्य-'इखादिना निपातः । 'कुपूयकुत्सिता-वयखेटगर्ह्याणकाः समाः' इखमरः । तस्मादपेतः । निर्दोष इत्यर्थः । सोऽज इति राज्ञां शिरिस वामं पादमाधायानवयामदोषां तामिन्दुमतीमुद्दवहदुपानयत् । आत्मसाचकारे-त्यर्थः । अयमर्थः 'तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्याम्' ( ७ । ३५ ) इखत्र न क्षिष्टः ।तस्याजस्य रथतुरगाणां रजोभी रूक्षाणि परुषाण्यलकात्राणि यस्याः सा सेन्दुमलेव मूर्ता मूर्तिमती समरविजयलक्ष्मीर्वभूव । एत्रह्णामादन्यः को विजयलक्ष्मीलाभ इत्यर्थः ॥

प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिवृत्तं विजयिनमभिनन्द्य श्राध्यजायासमेतम् । तदुपद्दितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोऽभू-न्न हि सति कुलधुर्ये सूर्यवंदया गृहाय॥ ७१॥

प्रथममजागमनात्पागेव परिगतो ज्ञातोऽथों विवाहविजयरूपो येन स प्रथमपरिगताथों रष्ट्वर्षिजयिनं विजययुक्तं श्लाह्यजायासमेतं संनिवृत्तं प्रत्यागतं तमजमभिनन्य ।
तस्मिन्नज उपिहतकुटुम्बः सन्। 'स्रतिवन्यस्तपत्नीकः' इति याज्ञवत्क्यस्मरणादिति भावः।
ज्ञान्तिमार्गे मोक्षमार्ग उत्सुकोऽभूत्। तथाहि। कुलधुर्ये कुलधुरंघरे सित सूर्यवंश्या
गृहाय गृहस्याश्रमाय न भवन्ति॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अजपाणिश्रहणो नाम सप्तमः सर्गः।

## अष्टमः सर्गः।

हेरम्बमवलम्बेऽहं यस्मिन्पातालकेलिषु । दन्तेनोदस्यति क्षोणीं विश्राम्यन्ति फणीश्वराः ॥

अथ तस्य विवाहकौतुकं लिलतं बिभ्रत एव पार्थिवः । १वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापराम् ॥ १ ॥

अथ पाथिनो रघुर्लिलतं सुभगं विवाहकौतुकं विवाहमङ्गलं विवाहहस्तसूत्रं वा बिभ्रत एव । 'कौतुकं मङ्गले हर्षे हस्तसूत्रे कुतूहले' इति शाश्वतः । तस्याजस्य । अपरामिन्दु-मतीमिव । वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोत् । अस्मिन्सर्गे वैतालीयं छन्दः ॥

दुरितैरिप कर्तुमात्मसात्मयतन्ते नृपस्नवो हि यत्। तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया॥२॥ नृपसूनवो राजपुत्रा यद्राज्यं दुरितैरपि विषप्रयोगादिनिषिद्धोपायेरप्यात्मसात्स्वाधीनम् । 'तद्धीनवचने' इति सातिप्रत्ययः । कर्तुं प्रयतन्ते हि । प्रवर्तन्त एवेत्सर्थः । हिशव्दोऽद्धारणे । 'हि हेताववधारणे' इत्यमरः । उपस्थितं स्वतः प्राप्तं तद्राज्यमजः पितुरार्श्व हेतोरप्रहीत्स्वीचकार । भोगतृष्णया तु नाम्रहीत् ॥

अनुभूय विशिष्टसंभृतैः सिळिळैस्तेन सहाभिषेचनम्।

विश्वदोच्छ्रसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिय ॥ ३ ॥
मेदिनी भूमिः । महिषी च ध्वन्यते । विश्वष्ठेन संभृतैः सिलिलैस्तेनाजेन सहाभिषेचनमन्
नुभूय विश्वदोच्छ्रसितेन स्फुटमुद्दृंहणेन । आनन्दिनमेलोच्छ्रसितेन चेति ध्वन्यते । कृतार्थतां
गुणवद्भर्तृलाभकृतं साफल्यं कथयामासेव । न चैतावता पूर्वेषामपकर्षः । प्रशंसापरत्वात् ।
'सर्वत्र जयमन्विच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्' इसङ्गीकृतत्वाच ॥

स वभूव दुरासदः परेर्गुरुणाथर्वविदा कृतिक्रियः। पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ॥ ४॥

अथर्वविदाध्ववेदाभिन्नेन गुरुणा विशिष्टेन कृतिकयः। अथर्वोक्तविधिना कृताभिषेकसं-स्कार इत्यर्थः। सोऽजः परेः शत्रुभिर्दुरासदो दुर्धपो वभूव। तथाहि। अख्रतेजसा क्षत्तते-जसा सहितं युक्तं यद्रह्म ब्रह्मतेजोऽयं पवनाि्तसमागमो हि। तत्कल्प इत्यर्थः। पवनािश्री-स्वत्र पूर्वनिपातशास्त्रस्थानित्यत्वात् 'द्वन्द्वे घि' इति नाि्मशब्दस्य पूर्वनिपातः। तथा च काशिकायाम्—'अयमेकस्तु टक्षणहेत्वोरिति निर्देशः पूर्वनिपातन्यभिचारचिह्नम्' इति। क्षात्तेणवायं दुर्धपः किमयं पुनर्वशिष्टमन्त्रप्रभावे सतीत्त्यर्थः। अत्र मनुः—'नाक्षत्तं व्रह्म भवति क्षत्तं नाब्रह्म वर्धते। ब्रह्मक्षत्ते तु संयुक्ते इहामुत्र च वर्धते॥' इति॥

रघुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजाः। स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्गुणानिष ॥ ५॥

यजा नवेश्वरं तमजं निवृत्तयोवनं प्रत्यावृत्तयोवनं रघुमेवामन्यन्त । न किंचिद्भेदकम-स्तीलर्थः । कृतः । हि यस्मात्सोऽजस्तस्य रघोः केवलामेकां श्रियं न प्रतिपेदे । किंतु स-कलान्युणाञ्छोर्यदाक्षिण्यादीनिप प्रतिपेदे । अतस्तद्भुणयोगात्तरहुद्धिर्युक्तेत्यर्थः ॥

अधिकं युगुभे युभंयुना द्वितयेन द्वयमेव संगतम्। पदमृद्धमजेन पैतृकं विनयेनास्य नवं च यौवनम्॥६॥

द्वयमेव ग्रुमंयुना ग्रुभवता । 'ग्रुमंयुस्तु ग्रुभान्वितः' इत्यमरः । 'अहंग्रुभमोर्थुम्' इति युस्प्रत्ययः । द्वितयेन संगतं युतं सद्धिकं ग्रुगुभे । िकं केनेत्याह—पदमिति । पैतृकं पितु-रागतम् । 'ऋतंष्ठत्र' इति ठञ्प्रत्ययः । ऋदं समृद्धं पदं राज्यमजेन । अस्याजस्य नवं यौवनं विनयेनेन्द्रियजयेन च । 'विजयो हीन्द्रियजयस्तयुक्तः शास्त्रमर्हति' इति कामन्दकः । राज्यस्थोऽपि प्राकृतवत्र हप्तोऽभूदित्यर्थः ॥

सदयं वुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगिमयं व्रजेदिति । अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणित्रहणां वधूमिव ॥ ७॥

महाभुजः सोऽजोऽचिरोपनतां नवोपगतां मेदिनीं भुवम् । नवं पाणिग्रहणं विवाहो य स्यास्तां नवोढां वधूमिव । सहसा बलात्कारेण चेत् । 'सहो वलं सहा मार्गः' इत्यमरः । इयं मेदिनी वधूबेद्विगं भयं वजेदिति हेतोः । सदयं सक्चपं वुभुजे भुक्तवान् । 'भुजोऽनवने' इत्यात्मनेपदम् ॥ अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत्। कार उदघेरिव निस्नगारातेष्वभवन्नास्य विमानना कचित्॥८॥

पकृतिषु प्रजासु मध्ये सर्वोऽपि जनः । अथवा प्रकृतिष्वित्यसाहिमस्यनेनान्वयः । व्य-मेघ्रानं तु सह्यम् । सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव महीपतेमतो महीपतिना मन्यमानः । 'मितवुद्धिपूजार्थेभ्यश्व' इति वर्तमाने क्तः । 'क्तस्य च वर्तमाने' इति पष्टी । इस्यचिन्तय-दमन्यत । उद्धेनिम्नगाशतेष्विवास्य नृपस्य कर्तुः । 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति कर्तिरे पष्टी । क्रचिद्पि जनविषये विमाननावगणना तिरस्कारो नाभवत् । यतो न कंचिद्वम-न्यतेऽतः सर्वोऽप्यहमेवास्य मत इस्यमन्यतेस्यथैः ॥

न खरो न च भूयसा मृदुः पवमानः पृथिवीरुहाक्षिव। स पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्॥९॥

स नृपो भूयसा बाहुल्येन खरस्तीक्ष्णो न। भूयसा मृहुरितमृहुरिप न। किंतु पुरस्कृतम-ध्यमक्रमः सन् । मध्यमपरिपाटीमवलम्ब्येखर्थः । पवमानो वायुः पृथिवीरुहांस्तरूनिव । नृपाननुद्धरत्ननुत्पाटयनेव नमयामास । अत्र कामन्दकः—'मृहुश्चेदवमन्येत तीक्ष्णादुद्धि-जते जनः । तीक्ष्णश्चेव मृहुश्चेव प्रजानां स च संमतः ॥' इति ॥

अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया । विषयेषु विनाशधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृहोऽभवत् ॥ १० ॥

अथ रघुरात्मजं पुत्रमात्मवत्तया । निर्विकारमनस्कतयेखर्थः । 'उदयादिष्वविक्वति-र्म्यसः सत्त्वमुच्यते । आत्मवान्सत्त्ववानुक्तः' इत्युत्पलमालायाम् । प्रकृतिष्वमालादिषु प्रतिष्ठितं रूढमूलं वीक्ष्य ज्ञात्वा विनाशो धर्मो येषां तेषु विनाशधर्मसु । अनिलेष्वित्यर्थः। 'धर्मादनिच्केवलात्' इत्यनिच्प्रलयः समासान्तः । त्रिदिवस्थेषु स्वर्गस्थेष्विप विषयेषु शब्दादिषु निःस्पृहो निर्गतेच्छोऽभवत् ॥

कुलधर्मश्रायमेवेत्याह—

गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः। पदवीं तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे॥११॥

दिलीपवंशाजाः परिणामे वार्धके गुणवत्सुतेषु रोपितश्रियः स्थापितलक्ष्मीकाः प्रय-ताश्च सन्तः । तरुवल्कान्येव वासांसि येषां तेषां संयमिनां यतीनां पदवीं प्रपेदिरे । प्रस्मात्तस्मादस्यापीदस्यितमित्यर्थः ॥

तमरण्यसमाश्रयोनमुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः। पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः॥ १२॥

अरण्यसमाश्रयोन्मुखं वनवासोयुक्तं पितरं तं रघुं सुतोऽजः । वेष्टनशोभिनोष्णी- । प्रमनोहरेण शिरसा पादयोः प्रणिपत्य । आत्मनोऽपरित्यागमयाचत । मां परित्यज्य न प्रतिव्यमिति प्रार्थितवानित्यर्थः ॥

ेरघुरश्रमुखस्य तस्य तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रियः।

ज न तु सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियम् ॥ १३ ॥

आत्मजियः पुत्रवत्सलो रघुः । अश्रृणि मुखे यस्य तस्याश्रुमुखस्याजस्य तदपरि-त्यागरूपमीप्सितमभिलिषतं कृतवान् । किंतु सर्पस्त्वचिमव व्यपवर्जितां त्यक्तां श्रियं पुनर्न प्रतिपेदे न प्राप ॥ स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्वहिः। समुपास्यत पुत्रभोग्यया सुषयेवाविकृतेन्द्रियः श्रिया॥ १४॥

स रघुः किलान्समाश्रमं प्रवृज्यामाश्रितः पुरान्नगराद्विहरावसथे स्थाने निवसन्निक् कृतेन्द्रियः । जितेन्द्रियः सन्नित्ययः । अतएव सुषयेव वध्वेन पुत्रभोग्यया । न स्व-भोग्यया । श्रिया समुपास्यतं शुश्र्षितः । जितेन्द्रियस्य तस्य स्नुपयेव श्रियापि पुष्पफ-लोदकाहरणादिशुश्रूषाव्यतिरेकेण न किचिदपेक्षितमासीदिलर्थः । अत्र यद्यपि 'ब्राह्मणाः प्रवजन्ति ' इति श्रुते:, 'आत्मन्यप्तीन्समारोप्य त्राह्मणः प्रवजेष्ट्रहात्' इति मनुस्मरणात्, 'मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णोिलङ्गधारणम् । बाहुजातोरुजातानामयं धर्मो न विद्यते ॥' इति निषेधाच ब्राह्मणस्यैव प्रव्रज्या क्षियादेरित्याहुः, तथापि 'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेदिति' इस्यादिश्रुतेस्त्रवर्णिकसाधारण्यात्, 'त्रयाणां वर्णानां वेद्मधीत्य चत्वार आ-श्रमाः' इति सूत्रकारवचनात् । 'ब्राह्मणः क्षित्रयो वापि वैश्यो वा प्रवजेद्रहात्' इति सारणात्, 'मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणम् । वाहुजातोरुजातानां त्रिदण्डं न विधीयते ॥ इति निषेधस्य त्रिदण्डविषयत्वदर्शनाच कुत्रचिद्राह्मणपदस्योपलक्षणमाच-क्षाणाः केचिन्नैवर्णिकाधिकारं प्रतिपेदिरे । तथा सति 'स किलाश्रममन्त्यमाश्रितः' (८।१४) इत्यत्रापि कविनाप्ययमेव पक्षो विवक्षित इति प्रतीमः । अन्यथा वानप्र-स्थाश्रमतया व्याख्याते 'विद्धे विधिमस्य नैष्ठिकं यतिभिः सार्थमनप्रिमप्तिचित्' (८।२५) इति वक्ष्यमाणेनानिष्रसंस्कारेण विरोधः स्यात् । अग्निसंस्काररहितस्य वानप्रस्थस्यैवाभा-वात् । इत्यलं प्रासिङ्गिन ॥

प्रशमस्थितपूर्वपार्थिवं कुलमभ्युद्यतनूतनेश्वरम् । नभसा निभृतेन्दुना तुलामुदितार्केण समारुरोह तत् ॥ १५ ॥

प्रशमे स्थितः पूर्वपाथिवो रघुर्यस्य तत् । अभ्युद्यतोऽभ्युदितो नूतनेश्वरोऽजो यस्य तत् । प्रसिद्धं कुलं निभृतेन्दुनास्तमयासन्नचन्द्रेणोदितार्केण प्रकटितसूर्येण च नभसा तुलां साहर्यं समाहरोह प्राप । न च नभसा तुलामिस्यत्र 'तुल्यार्थेः—'इस्यादिना प्रति-षेषस्द्रतीयायाः । तस्य सहशवाचितुलाशब्दविषयत्वात् । 'कृष्णस्य तुला नास्ति' इति प्रयोगात् । अस्य च साहर्यवाचित्वात् ।

यतिपार्थिविळङ्गधारिणौ ददशाते रघुराघवौ जनैः। अपवर्गमहोदयार्थयोर्भुवमंशाविव धर्मयोर्गतौ ॥ १६॥

यतिभिक्षः । पाधिवो राजा । तयोछिङ्गधारिणौ रघुराघवौ रघुतत्सुतौ । अपवर्गम-होदयार्थयोर्मोक्षाभ्युदयफलयोर्धर्मयोः । निवर्तकप्रवर्तकरूपयोरित्यर्थः । भुवं गतौ भूलो-कमवतीर्णावंशाविव । जनैर्ददशाते दृष्टौ ॥

अजिताधिगमाय मन्त्रिभिर्युयुजे नीतिविशारदैरजः।

अनुपायिपदोपलन्धये रघुराप्तैः समियाय योगिभिः ॥ १७ ॥ अजोऽजिताधिगमायाजितपदलाभाय नीतिविद्यारदैनीतिज्ञैर्मन्तिभिर्युयुजे संगत् रघुरप्यनपायिपदस्योपलन्धये मोक्षस्य प्राप्तये यथार्थदिशिनो यथार्थवादिनश्चाप्ताः । तैयं गिभिः समियाय संगतः । उभयत्राप्युपायचिन्तार्थमिति शेषः ॥

नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुं व्यवहारासनमाद्दे युवा । परिचेतुमुपांशु धारणां कुरापूतं प्रवयास्तु विष्टरम् ॥ १८ ॥ युवा नृपतिरजः प्रकृतीः प्रजाः कार्याधिनीरवेक्षितुम् । दुष्टादुष्टपिरज्ञानार्थमित्यर्थः । व्यवहारासनं धर्मासनमाददे खीचकार।प्रवयाः स्थिवरो नृपती रघुस्तु । 'प्रवयाः स्थिवरो नृपतः । धारणां चित्तस्थैकाप्रतां परिचेतुमभ्यसितुमुपांग्रु विजने । 'प्रपाद्युक्ते मनसः भोक्तम्' इति हलायुधः । कुशैः पूतं विष्टरमासनमाददे । 'यमादिगुणसंयुक्ते मनसः स्थितिरात्मनि । धारणा प्रोच्यते सिद्धर्योगशास्त्रविशारदैः ॥' इति वशिष्टः ॥

#### अनयत्प्रभुशक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननन्तरान्। अपरः प्रणिधानयोग्यया मस्तः पञ्च शरीरगोचरान्॥१९॥

एकोऽन्यतरः । अज इल्पर्थः । अनन्तरान्सभूम्यनन्तरात्रृपतीन्यातव्यपाध्णित्राहादी-न्त्रभुशक्तिसंपदा कोशदण्डमिहम्रा वशं स्वायत्ततामनयत् । 'कोशो दण्डो बलं चैव प्रभु-शक्तिः प्रकीर्तिता' इति मिताक्षरायाम् । अपरो रघुः प्रणिधानयोग्यया समाध्यभ्यासेन 'योगाभ्यासार्कयोषितोः' इति विश्वः । शरीरगोचरान्देहाश्रयान्पञ्च मरुतः प्राणादीन्वशम-नयत् । 'प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो च वायवः । शरीरस्थाः' इत्यमरः ॥

# अकरोदचिरेश्वरः क्षितौ द्विषदारम्भफलानि भस्ससात्। इतरो दहने स्वकर्मणां चन्नते ज्ञानमयेन चिह्नना ॥ २०॥

अचिरेश्वरोऽजः क्षितौ द्विषतामारम्भाः कर्माणि तेषां फलानि भस्ससादकरोत्कात्स्न्येन भस्मीकृतवान् । 'विभाषा साति कात्स्न्ये' इति सातिप्रत्ययः । इतरो रघुर्जानमयेन तत्त्वज्ञानप्रचुरेण विद्वना पावकेन करणेन स्वकर्मणां भववीजभूतानां दहने भस्मीकरणे वृद्वते । स्वकर्माणि दग्धुं प्रवृत्त इत्यर्थः । 'ज्ञानािकः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन' इति गीतावचनात् ॥

पणवन्धमुखान्गुणानजः षडुपायुङ्क समीक्ष्य तत्फलम्। रघुरप्यजयद्गुणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः॥ २१॥

'पणवन्धः संधिः' इति कौटिल्यः । अजः पणवन्धमुखान्संध्यादीन्षद्रुणान् । 'संधिर्मा विग्रहो यानमासनं द्वेधमाश्रयः । षहुणाः' इत्यमरः । तत्फळं तेषां गुणानां फळं समी-क्यालोच्योपागुङ्कः । फिल्ध्यन्तमेव गुण प्रागुङ्केत्यर्थः । 'प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु' इत्यात्मेनपदम् । समस्तुल्यतया भावितो लोष्टो मृत्पिण्डः काञ्चनं सुवर्णे च यस्य स समलोष्टकाञ्चनः । निःस्पृह इत्यर्थः । 'लोष्टानि लेष्टवः पुंसि' इत्यमरः । रघुरि गुणत्रयं सत्त्वादिकम् । 'गुणाः सत्त्वं रजस्तमः' इत्यमरः । प्रकृतौ साम्यावस्थायामेव तिष्टतीति प्रकृतिस्थं पुनर्विकारग्रन्यं यथा तथाजयत् ॥

न नवः प्रभुराफलोद्यात्थिरकर्मा विरराम कर्मणः। न च योगविधेर्नवेतरः थिरधीरा परमात्मदर्शनात्॥ २२॥

स्थिरकर्मा फलोदयकर्मकारी नवः प्रभुरज आफलोदयात्फलसिद्धिपर्यन्तं कर्मण आरम्भान्न विरराम न निवृत्तः । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्' इत्यपादा- नात्पञ्चमी । 'व्याङ्परिभ्यो रमः' इति परसौपदम् । स्थिरधीर्निश्चलित्तो नवेतरो रघु- श्वापरमात्मदर्शनात्परमात्मसाक्षात्कारपर्यन्तं योग्विधेरैक्यानुसंधानान्न विरराम ॥

इति राष्ट्रषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धप्रसरेषु जाग्रतौ । प्राप्ति क्षित्र प्रसिताबुद्यापवर्गयोक्ष्मयी सिद्धिमुभाववापतुः ॥ २३ ॥ इत्येवं प्रतिषिद्धः प्रसरः खार्थप्रवृत्तिर्येषां तेषु राष्ट्रुषु चेन्द्रियेषु च जाप्रतावप्रमत्ताबद-

2 Controdictory

यापवर्गयोरभ्युदयभोक्षयोः प्रसितावासक्तौ । 'तत्परे प्रसितासक्तौ' इत्यमरः । उभावजरघू उभयीं द्विविधामभ्युदयमोक्षरूपाम् । 'उभादुदाक्तो नित्यम्' इति तयप्प्रत्ययस्यायजादेशः। 'टिङ्का-' इति ङीप् । सिद्धिं फलमवापतुः । उभावुभे सिद्धी यथासंख्यमवापतुरित्यर्थः ॥

अथ काश्चिद्जव्यपेक्षया गमयित्वा समदर्शनः समाः। तमसः परमापद्व्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः॥ २४॥

अथ रघुः समदर्शनः सर्वभूतेषु समदृष्टिः सन्नजन्यपेक्षयाजाकाङ्कानुरोधेन काश्चि-त्समाः कतिचिद्वर्षाणि । 'समा वर्षे समं तुल्यम्' इति विश्वः । गमयिला नीला योग-समाधिनैक्यानुसंघानेन । 'संयोगो योग इत्युक्तो जीवातमपरमात्मनोः' इति विश्वः । अन्ययमविनाशिनं तमसः परमविद्यायाः परम् । मायातीतिमित्यर्थः । पुरुषं परमात्मा-नमापत्प्राप । सायुज्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥

श्रुतदेहविसर्जनः पितुश्चिरमश्रूणि विमुच्य राघवः।

विद्धे विधिमस्य नैष्ठिकं यतिभिः सार्धमनिय्नमिश्चित् ॥ २५ ॥

अप्तिचिद्प्तिं चितवानाहितवान् । 'अप्ती चेः' इति क्रिप्प्रत्ययः । राघवोऽजः पितुः श्रुतदेहित्सर्जन आकर्णितपितृतनुत्यागः संश्चिरमश्रूणि वाष्पान्विमुच्य विस्रज्यास्य पितुरनिष्नम् । अप्तिसंस्काररहितमित्यर्थः । नैष्ठिकं निष्ठायामन्ते भवं विधिमाचारमन्त्येष्टि यतिभिः संन्यासिभः सार्धं सह विद्धे चके । अनिष्ठं विधिमित्यत्र शौनकः—'सर्वसंङ्गनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कार्यं नैव पिण्डोदकित्रया ॥ निद्ध्यारप्रणवेनेव विळे भिक्षोः कळेवरम् । प्रोक्षणं खननं चैव सर्वं तेनैव कारयेत् ॥' इति ॥

अकरोत्स तदौर्ध्वदैहिकं पितृभत्तया पितृकार्यकरपिवत्। न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावर्जितपिण्डकाङ्किणः॥ २६॥

पितृकार्यस्य तातश्राद्धस्य कल्पविद्विधानज्ञः सोऽजः पितृभक्तया पितिर प्रेम्णा करणेन।
न पितुः परलोकसुलापेक्षया । मुक्तलादिति भावः तस्य रघोरौध्वेदैहिकम् । देहादूध्वे भवतीति तित्तलोदकपिण्डदानादिकमकरोत् । 'ऊर्ध्वे देहाच्च' इति वक्तव्याहक्ष्रप्रस्ययः । अनुशतिकादित्वाहुभयपदृष्टद्धिः । ननु कथं भिक्तरेव श्राद्धादिफलप्रेप्सापि कस्मान्ना-भूदित्याशङ्क्ष्याह—न हीति । तेन पथा योगरूपेण मार्गेण तनुत्यजः शरीरत्यागिनः पुरुषास्तनयेनावित्तं दत्तं पिण्डं काङ्कन्तीति तथोक्ता न हि भवन्ति ॥

स परार्ध्वगतेरशोच्यतां पितुरुद्दिश्य सद्रथविदिभिः। आध्य शमिताधिरधिज्यकामुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्॥ २७॥

परार्ध्यगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोक्षस्य पितुरशोच्यतामशोचनीयत्वमुद्दिश्याभिसंघाय । शोको न कर्तव्य इत्युपदिश्येखर्थः । सद्थेवेदिभिः परमार्थश्चैविद्वद्भिः शमिताधिनिवा-रितमनोव्ययः । 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा' इत्यमरः । सोऽजोऽधिज्यकार्मुकः । अधिज्य-मारोपितमौर्विकं कार्मुकं यस्य स तथोक्तः सन् । जगत्कर्मभूतमप्रतिशासनं द्वितीयाज्ञा-रिहतम् । आत्माज्ञाविधेयमित्यर्थः । कृतवांश्वकार ॥

क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाच तमग्र्यपौरुषम् । प्रथमा बहुरत्तस्रभृद्परा वीरमजीजनत्सुतम् ॥ २८॥

क्षितिर्मही भामिनी कामिनीन्दुमती च। 'भामिनी कामिनी च' इति हलायुधः। अध्यपौरुषं महापराक्रममुत्कृष्टभोगशिक च तमजं पितमासाय प्राप्य। तत्र प्रथमा क्षितिः बहूनि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि सूत इति बहुरत्नसूरभूत् । 'रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि' इत्यमरः । अपरेन्दुमती वीरं सुतमजीजनजनयति स्म । जायतेणीं लुङि रूपम् सहोत्तया साददयमुच्यते ॥

किंनामकोऽसावत आह—

#### दशरिमशतोपमद्यति यशसा दिश्च दशस्विप श्रुतम् । दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं विदुर्वधाः॥ २९॥

दश रिश्मशतानि यस्य स दशरिमशतः सूर्यः । स उपमा यस्याः सा दशरिम-शतोपमा गुतिर्यस्य तम् । यशसा करणेन दशस्त्रिम दिक्ष्वाशासु श्रुतं प्रसिद्धम् । दश-कण्ठारे रावणारे रामस्य गुरुं पितरं यं सुतम् । आख्यया नाम्ना दशपूर्वो दशशब्द-पूर्वो रथो रथशब्दस्तम् । दशरथिमत्यर्थः । बुधा विद्वांसो विदुर्वदन्ति । 'विदो लठो वा' इति झेर्जुसादेशः ॥

ऋषिदेवगणस्वधासुजां श्रुतयागप्रसवैः स पार्थिवः । तीकिन् किन् अनुणत्वसुपेतिवान्वभौ परिधेर्मुक्त इवोष्णदीधितिः ॥ ३०॥

श्रुतयागप्रसवैरध्ययनयज्ञसंतानैः करणैः यथासंख्यमृषीणां देवगणानामिन्द्रादीनां स्वधामुजां पितृणामनृणत्वमृणविमुक्तत्वमुपेयिवान्प्राप्तवान् । 'एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा' इति श्रुतेः । स पाधिवोऽजः परिधेः परिवेशात् । 'परिवेशस्तु परिधिः' इत्यमरः । मुक्तो निर्गतः कर्मकर्ता । उष्णदीधितः सूर्य इव । वभौ दिदीपे । इत्युपमा ॥

बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहु श्रुतम् । वसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ ३१॥

तस्य विभोरजस्य केवलं वसु धनमेव परप्रयोजनं परोपकारकं नाभूत् । किंतु गुण-वत्तापि गुणित्वमिष परप्रयोजना परेषामन्येषां प्रयोजनं यस्यां सा । विधेयां शत्वेन प्राधान्याद्भुणवत्ताया विशेषणं विस्वित्यत्र तूहनीयम्। तथाहि। वलं पौरुषमार्तानामा-पन्नानां भयस्योपशान्तये निषेधाय। न तु स्वार्थं परपीडनाय वा। बहु भूरि श्रुतं विद्या विदुषां सत्कृतये सत्काराय। न तूत्सेकाय। वभूत्र । तस्य धनं परोपयोगीति किं वक्तव्यम्। वलश्रुतादयोऽपि गुणाः परोपयोगिन इत्पर्थः॥

स कदाचिद्वेक्षितप्रजः सह देव्या विजहार सुप्रजाः।
नगरोपवने शचीसखी महता पालियतेव नन्दने॥ ३२॥

अवेक्षितप्रजोऽकृतोभयत्वेनानुसंहितप्रजः । 'नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' इत्यच्प्रत्ययः । न केवलं श्रेण इति भावः । शोभना प्रजा यस्यासौ सुप्रजाः । सुपुत्रवान् । पुत्रन्यस्यः भार इति भावः । सोऽजः कदाचिद्देव्या महिध्येन्दुमत्या सह नगरोपवने । नन्दने नन्दनाह्येऽमरावत्युपकण्ठवने शचीसखः । शच्या सहेत्यर्थः । महतां देवानां पालिय-तेन्द्र इव । विजहार चिक्रीड ॥ अभिश्रते

अथ रोधिस दक्षिणोदधेः श्रितगोकर्णनिकेतुमीश्वरम् । उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयावृत्तिपथेन नारदः ॥ ३३॥

अथ दक्षिणस्पोदधेः समुद्रस्य रोधिस तीरे श्रितगोकर्णनिकेतमधिष्ठितगोकर्णाख्य-स्थानमीश्वरं शिवमुपवीणयितुं वीणयोपसमीपे गातुम् । 'सत्थापपाश—' इत्यादिना वी-णाशब्दादुपगानार्थे णिच्प्रत्ययः । ततस्तुमुन् । नारदो देवर्षा रवेः सूर्यस्य संबन्धिनो-द्यावृत्तिपथेनाकाशमार्गेण ययौ जगाम । सूर्योपमानेनास्यातितेजस्त्वमुच्यते ॥ कुसुमैर्प्रथितामपार्थिवैः स्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम् । अहरत्किल तस्य वेगवानिधवासस्पृहयेव मारुतः ॥ ३४ ॥

अपाधिवरभौमैः।दिव्यैरिखर्थः। कुसुमैर्श्रथतां रिचताम्। तस्य नारदस्यातो यस्य वाय्स्य वीणायाः शिरस्यप्रे निवेशिताम्। 'चतुर्विधिमिदं वायं वादित्रातो यनामकम्' इत्यमरः। स्रजं भालां वेगवान्मारुतः। अधिवासे वासनायां स्पृह्येव। स्रजा स्वाङ्गं संस्कर्तुमित्यर्थः। 'संस्कारो गन्धमाल्यायैर्यः स्यात्तद्धिवासनम्' इत्यमरः। अहरिकळ। किलेखैतिह्ये॥

अमरैः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी मुनेः। दृहरो पवनावलेपजं सजती वाष्पमिवाञ्चनाविलम् ॥ ३५ ॥ कार्निनीले

कुसुमानुसारिभिः पुष्पानुयायिभिर्श्वमरेरिलिभः परिकीर्णा व्याप्ता सुनेर्नारदस्य परि-वादिनी वीणा । 'वीणा तु वल्लकी । विपत्ती सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥' इत्यमरः । पवनस्य वायोरवलेपोऽधिक्षेपस्तजमञ्जनेन कजलेनाविलं कलुपं बाष्पमश्रु सजती सुन्नतीव । दहरो हष्टा । अमराणां साज्जनबाष्पविन्दुसाहर्यं विविक्षितम् । 'वा नपुंसकस्य' इति वर्तमाने 'आच्छीनयोर्नुम्' इति नुम्विकल्पः ॥

अभिभूय विभूतिमार्तवीं मधुगन्धाति रायेन वीरुधाम्। नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुस्थितिम्॥ ३६॥

सामरस्रिग्दव्यमाला । मधुगन्धयोर्मकरन्दसौरभयोरितशयेनाधिक्येन । वीरुधां लता-नाम् । 'लता प्रतानिनी वीरुत्' इस्यमरः । ऋतोः प्राप्तामार्तवीमृतुसंबन्धिनीं विभूतिं समृद्धिमभिभूय तिरस्कृत्य नृपतेरजस्य दियताया इन्दुमस्या उर्वोविशालयोः स्तनयोर्थे कोटी चूनुको तयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने पतितत्वात्प्रशस्तां स्थानमाप प्राप्ता ॥

क्षणमात्रसर्खी सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्नला । प्राथनिक विक्रिता हतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥ ३७॥

सुजातयोः सुजन्मनोः । सुन्दरयोरित्यर्थः । स्तनयोः क्षणमात्रं सखीं सखीमिव स्थिताम् । सुजातत्वसाधर्म्यात्स्रजः स्तनसखीत्विमिति भावः । तां स्रजमवलोक्येषदृष्ट्वा विह्नला परवशा नरोत्तमप्रियेन्दुमती । तमसा राहुणा । 'तमस्तु राहुः स्वर्भानुः' इत्य-मरः । हतचन्द्रा कौसुदी चन्द्रिकेव । निर्मिमील सुमोह । ममारेत्यर्थः । 'निमीलो दी-घेनिद्रा च' इति हलायुधः । कौसुद्या निमीलनं प्रतिसंहारः ॥

वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमध्यपातयत्। नतु तैलिनिषेक्विन्दुना सह दीपार्चिरुपैति मेदिनीम्॥ ३८॥

करणैरिन्द्रियेरिज्ञितेन मुक्तेन । 'करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्विप' इस्तमरः । वषुपा निपतन्ती सेन्दुमती पतिमजमप्यपातयत्पातयति स्म । तथाहि । निषिच्यते निषेकः । तैलस्य निषेकस्तैलनिषेकः । क्षरक्तैलमित्यर्थः । तस्य बिन्दुना सह दीपार्चिद्धिप ज्वाला मेदिनीं भुवमुपैति नन्पैस्थेव । नन्वत्रावधारणे । 'प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' इस्तमरः । इन्दुमस्या दीपार्चिरुपमानम् । अजस्य तैलविन्दुः तत एव तस्या जीवितसमाप्तिस्तस्य जीवितशेषश्च सूच्यते ॥

उभयोरिष पार्श्ववर्तिनां तुमुळेनार्तरवेण वेजिताः। विह्गाः कमळाकराळ्याः समदुःखा इव तत्र चुकुग्रुः॥ ३९ ॥ उभयोर्देपत्योः पार्श्ववर्तिनां परिजनानां तुमुळेन संकुळेनार्तरवेण करुणस्वनेन वेजिता भीताः कमलाकरालयाः सरःस्थिता विहगा हंसादयोऽपि तत्रोपवने समदुःखा इव तत्पार्श्ववर्तिनां समानशोका इव चुकुछः कोशन्ति स्म ॥

नृपतेर्व्यजनादिभिस्तमो नुनुदे सा तु तथैव संस्थिता।
प्रतिकारिवधानमायुषः सित शेषे हि फलाय कल्पते॥ ४०॥ क्रिप्ट

नृपतेर जस्य तमोऽज्ञानं व्यजनादिभिः साधनैर्नुनुदेऽपसारितम् । आदिशब्देन जल-सेककर्पूरक्षोदादयो गृह्यन्ते । सा लिन्दुमती तथैव संस्थिता मृता । तथाहि । प्रतिकार-विधानं चिकित्सायुषो जीवितकालस्य शेषे सित विद्यमाने । 'आयुर्जीवितकालो ना' इत्यमरः । फलाय सिद्धये कल्पत आरोग्याय भवति । नान्यथा नृपतेरायुःशेषसम्द्रा-वात्प्रतीकारस्य साफल्यम् । तस्यास्तु तद्भावाद्वैफल्यमित्यर्थः ॥

प्रतियोजयितव्यवहाकीसमवस्थामथ सत्त्वविष्ठवात्। स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृद्योचितमङ्कमङ्गनाम् ॥ ४१ ॥

अथ सत्त्वस्य चैतन्यस्य विष्ठवाद्विनाशाद्धेतोः । 'द्रव्यासुन्यवसायेषु सत्वम्' इस्यमरः। प्रतियोजयितव्या तन्त्रीभियोजनीया । न तु योजिततन्त्रीत्यर्थः । या वल्लकी वीणा । तस्याः समावस्था दशा यस्यास्तामङ्गनां वनितां नितान्तवत्सलोऽतिप्रेमवानसोऽजः परिगृह्य हस्ताभ्यां गृहीत्वोचितं परिचितमङ्कसुत्सङ्गं निनाय नीतवान् । बल्लकीपक्षे उस्तं तन्त्रीणामवष्टमभकः शलाकाविशेषः ॥

पतिरङ्कानिषण्णया तया करणापायविभिन्नवर्णया।

समलक्ष्यत विभ्रदाविलां मृगलेखामुषसीय चन्द्रमाः ॥ ४२ ॥ पतिरजोऽङ्गनिषण्ययोत्सङ्गस्थितया करणानामिन्द्रियाणामपायेनापगमेन हेतुना वि-भिन्नवर्णया विच्छायया तया। उषिस प्रातःकाल आविलां मिलनां मृगलेखां लाञ्छनं मृगरेखारूपं विभ्रद्धारयंश्वन्द्रमा इव। समलक्ष्यतादृश्यत। इत्युपमा ॥

विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्। गहर

सोऽजः सहजां स्वाभाविकीमिष धीरतां धैर्यमपद्दाय विश्वकीर्य वाष्पेण कण्ठगतन गद्भदं विशीर्णाक्षरं यथा तथा ध्वनिमात्रानुकारिगद्भदश्यव्दैर्विललाप परिदेवितवान् । 'विलापः परिदेवनम्' इत्यमरः । अभितप्तमिन्निना संतप्तमयो लोहमचेतनमिप मार्दवं मृदुत्वमवरत्वं च भजते प्राप्नोति । शरीरिषु देहिषु । अभिसंतप्तेष्विति शेषः । विषये केव कथा वार्ता । अनुक्तसिद्धमित्यर्थः ॥

कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि ॥ अ ॥ न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधिः॥ ४४ ॥

कुसुमानि पुष्पाण्यपि । अपिशन्दी निर्तान्तमार्दवद्योतनार्थः । गात्रसंगमाद्देहसंसर्गा-दायुरपोहितुमपहर्तु प्रभवन्ति यदि । हन्त विषादे । 'हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्या-रम्भविषादयोः' इत्यमरः । प्रहरिष्यतो हन्तुमिन्छतो विधेर्देवस्यान्यत्कुसुमातिरिक्तं किमिव वस्तु । इवशन्दो वाक्याठंकारे । कीहशमित्यर्थः । साधनं प्रहरणं न भविष्यति न भवेत् । सर्वमपि साधनं भविष्यत्येवेत्पर्थः ॥

अथवा मृदु वस्तु हिंसितुं मृदुनैवारभते प्रजान्तकः। हिमसेकविपत्तिरत्र मे निलनी पूर्वनिद्दीनं मता॥ ४५॥

anow offentling

अथवा पक्षान्तरे । प्रजान्तकः कालो मृद्ध कोमलं वस्तु मृदुनैव वस्तुना हिंसितुं हन्तुमारमत उपकृमते । अत्रार्थे हिमसेकेन तुषारिनिष्यन्देन विपत्तिर्मृत्युर्यस्याः सा तथा निल्नी पिद्मिनी मे पूर्व प्रथमं निद्र्शनमुंदाहरणं मता । द्वितीयं निद्र्शनं पुष्पमृन्ति त्युरिन्दुमतीति भावः ॥

स्निगयं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्। विषमप्यसृतं कचिद्भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ ४६ ॥

इयं स्मृजीवितमपहन्तीति जीवितापहा यदि । हृदये वक्षसि । 'हृदयं वक्षसि स्वान्ते' इत्यमरः । निहिता सती मां किं न हन्ति ईश्वरेच्छया कचितप्रदेशे विषमप्यमृतं भवे-रक्कचिदमृतं वा विषं भवेत् । दैवमेवात्र कारणिसत्यर्थः ॥

अथवा मम भाग्यविष्ठवादशिनः किएत एष वेधसा । यदनेन तरुर्ने पातितः क्षपिता तिद्विटपाश्रिता छता ॥ ४७ ॥

अथवा मम भाग्यस्य विष्ठवाद्विपर्ययादेषः । स्त्रिगत्यर्थः । विधेयप्राधान्यात्पुंलिङ्गिनि-देशः । वेधसा विधात्राशनिर्वेद्युतोऽग्निः कित्पतः । 'दम्भोलिरशनिर्द्वयोः' इत्यमरः । यद्यस्मादनेनाप्यशनिना प्रसिद्धाशनिनेव तरुस्तरुस्थानीयः खयमेव न पातितः । कि तु तस्य तरोर्विटपाश्रिता लता वल्ली क्षपिता नाशिता ।

कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं मिय । कृथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ ४८॥

मिय चिरं भूरिशोऽपराद्धेऽप्यपराधं कृतवत्यपि । राघेः कर्तरि क्तः । यदा यस्माद्धे देतोः । यदेति हेत्वर्थः । 'खरादौ पठ्यते यदेति हेतौ' इति गणव्याख्यानात् । अवधी-रणामवज्ञां न कृतवत्यसि नाकार्षाः । तत्कथमेकपदे तत्क्षणे । 'स्यात्तत्क्षण एकपदम्' इति विश्वः । निरागसं नितरामनपराधिममं जनम् । इमिनित स्वात्मनिर्देशः । मामित्यर्थः । आमाष्यं संभाष्यं न मन्यसे न जिन्तयसि ॥

ध्रुवमिस राठः ग्रुचिस्मिते विदितः कैतववत्सलस्तव । परलोकमसंनिवृत्तये यदनापृच्छ्य गतासि मामितः ॥ ४९ ॥

हे छिचिस्मिते धवलहसिते, शठो गृहविप्रियकारी कैतवेन कपटेन वत्सलः कैतव-स्निग्ध इति ध्रुवं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि । 'मितिबुद्धि—' इत्यादिना कर्तिरं क्तः । 'क्तस्य च वर्तमाने' इति कर्तरि पष्टी । कुतः यद्यस्मान्मामनापृच्छ्याना-मच्च्येतोऽस्माछोकात्परलोकमसंनिवृत्त्तयेऽपुनरावृत्तये गतासि ॥

द्यितां यदि तावद्न्वगाद्विनिवृत्तं किमिदं तया विना। सहतां हतजीवितं मम प्रवलामात्मकृतेन वेदनाम्॥ ५०॥

इदं मम हतजीवितं कृतितं जीवितं तावदादौ दियतामिन्दुमतीमन्वगादन्वगच्छ-चिद् । अन्वगादेव । यद्यत्रावधारणे । पूर्व मूर्छितत्वादिति भावः । तर्हि तया दिय-तया विना किं किमर्थं विनिवृत्तं प्रत्यागतम् । प्रत्यागमनं न युक्तमित्यर्थः । अतएवातम् कृतेन खहुश्रेष्टितेन निवृत्तिरूपेण प्रवलामधिकां वेदनां दुःखं सहतां क्षमताम् । स्वयं-कृतापराधेषु सहिष्णुतेव शरणमिति भावः ॥

सुरतश्रमसंभृतो मुखे भ्रियते खेदलबोद्गमोऽपि ते। अथ चास्तमिता त्वमात्मनाधिगिमां देहभूतामसारताम् ॥ ५१॥ सुरतश्रमेण संभृतो जनितः खेदल्वोद्रमोऽपि ते तव मुखे प्रियते वर्तते । अथ च त्वमात्मना खरूपेणास्तं नाशमिता प्राप्ता । अतः कारणाद्देहभृतां प्राणिनामिमां प्रत्य-क्षामसारतामस्थिरतां थिक् ॥

मनसापि न वििषयं मया कृतपूर्वं तव किं जहासि माम्। नतु शब्दपतिः क्षितेरहं त्विय मे भावनिवन्धना रितः॥ ५२॥

मया मनसापि तव विप्रियं न कृतपूर्वम् । पूर्वं न कृतिमिखर्थः । सुप्सपिति समासः । किं केन निमित्तेन मां जहासि त्यजिस । नन्वहं क्षितेः शब्दपितः शब्दत एव पितः । न त्वर्थत इत्यर्थः । भावनिबन्धनाभिप्रायनिबन्धना स्वभावहेतुका में रितः प्रेम तु त्व- य्येव । अस्तीति शेषः ॥

कुसुमोत्खचितान्वलीभृतश्चलयन्भृङ्गरुचस्तवालकान्। करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावर्तनशङ्कि मे मनः॥ ५३॥

कुसुमैरुत्खिचतानुर्कर्षेण रचितान्वलीभृतो भङ्गीयुक्तान् । कुटिलानित्यर्थः । भृङ्ग-रुचो नीलांस्तवालकांश्वलयन्कम्पयन्मारुतः । हे करभोरु करभसदशोरु । 'मणिवन्धा-दाकिनष्ठं करस्य करभो विहः' इत्यमरः । मे मनस्त्वदुपावर्तनशिङ्क तव पुनरागमने श-ङ्कावत्करोति । त्वदुजीवने शङ्कां कारयतीत्यर्थः ॥

तद्पोहितुमईसि प्रिये प्रतिबोधेन विषादमाशु मे ।

ज्विलतेन गुहागतं तमस्तुहिनाद्वेरिय नक्तमोषिधः॥ ५४॥, किले हे प्रिये, तत्तसात्कारणादाञ्च मे विषादं दुःखम्। नक्तं रात्रावोषिसतृणज्योतिरा-

ख्या छता ज्विछितेन प्रकाशेन तुहिनादेहिमाचलस्य गुहागतं तमोऽन्धकारमिव । प्रति-बोधेन ज्ञानेनापोहितुं निरसितुम्हसि ॥

इदमुच्छ्वेसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्। निश्चि सुप्तमिवैकपङ्कजं विरताभ्यन्तरषट्पद्स्वनम्॥ ५५॥

इदमुच्छ्वसितालकं चित्रत्यूर्णकुन्तलं विश्वान्तकथं निवृत्तसंलापं तव मुखम् । निशि रात्रौ सुप्तं निमीलितं विरतोऽभ्यन्तराणामन्तर्वितनां षट्पदानां खनो यत्र तत् । निः-शब्दभृङ्गमित्यर्थः । एकपङ्कजमिद्वितीयं पद्मिव । मां दुनोति परितापयित ॥

श्राह्मिनं पुनरेति शर्वरी दियता द्वन्द्वचरं पतित्वणम्। इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः॥ ५६॥

शर्वरी रात्रिः शशिनं चन्द्रं पुनरेति प्राप्नोति । द्वन्द्वीभूय चरतीति द्वन्द्वचरः । तं पतिलणं चकवाकं दियता चकवाकी पुनरेति । इति हेतोस्तौ चन्द्रचकवाकौ विरहान्त-रक्षमौ विरहाविधसहौ । 'अन्तरमवकाशाविधपरिधानान्तिद्विभेदताद्थ्यें' इत्यमरः । अन्त्यन्तगता पुनरावृत्तिरहिता त्वं तु कथं न मां दहेर्न संतापयेः । अपि तु दहेरवेत्यर्थः ॥

नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृदु दूयेत यदङ्गमर्पितम्। तदिदं विषहिष्यते कथं वद वामोरु चिताधिरोहणम्॥ ५७॥

नवपळ्ळवसंस्तरे नूतनप्रवालास्तरणेऽप्यपितं स्थापितं मृदु ते तव यदङ्गं शरीरं दूयेत परितप्तं भवेत् । वामौ सुन्दरौ उरू यस्याः सा हे वामोरु । 'वामं स्थात्सुन्दरे सन्ये' इति केशवः । 'संहितशफळक्षण-' इत्यादिनोङ्प्रत्ययः । तदिदमङ्गं चितायाः काष्ट्रसंच-यस्याधिरोहणं कथं विषहिष्यते वद ॥

इयमप्रतिबोधशायिनीं रशनौँ त्वां प्रथमा रहःसखी। गतिविभ्रमसादनीरवा न शुचा नानुसृतेव लक्ष्यते॥ ५८॥

इयं प्रथमाद्या रहःसखी । सुरतसमये ऽप्यनुयानादिति भावः । गतिविभ्रमसादेन नीर्ने विलासोपरमेण निःशब्दा रशना मेखला प्रतिबोधमपुनरुद्वोधं यथा तथा शायिनीम् । मृती-मिल्थंः । त्वामनु त्वया सह । तृतीयार्थ इत्यनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । शुचा शोकेन मृतेव न लक्ष्यतइति न । लक्ष्यत एवेल्यर्थः । संभाव्यनिषेधनिवर्तनाय द्वौ प्रतिषेधौ ॥

कलमन्यभृतासु भाषितं कलहंसीषु मदालुसं गतम् । भाषि पृषतीषु विलोलमीक्षितं प्रवनाधूतलतासु विभ्रमाः ॥ ५९ ॥ त्रिदिवोत्सुक्याप्यवेश्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । विरहे तव में गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमाः॥ ६०॥

युग्मम् । उभयोरेकान्वयः । अन्यभृतासु कोकिलासु कलं मधुरं भाषितं भाषणम् । कल्हंसीषु विशिष्टहंसीषु मदालसं मन्थरं गतं गमनम् । पृष्वतीषु हरिणीषु विलोलमीक्षितं चन्नला दृष्टिः । पवनेन वायुनाधूतलतास्वीषत्किम्पततलासु विश्रमा विलासाः । इत्यमी पूर्वोक्ताः कल्पभाषणादयो गुणाः । एषु कोकिलादिस्थानेष्वित शेषः । त्रिदिवोत्सुकयापीह जीवन्त्येव स्वर्गे प्रति प्रस्थितयापि त्वया मामवेक्ष्य विरहासहं विचार्य सत्यं निहिताः । मत्प्राणधारणोपायतया स्थापिता इत्यर्थः । तव विरहे गुरुव्यथमितदुःसं मे हृदयं मनोऽवलिम्बतुं स्थापित् व क्षमा न शक्ताः । ते तु तत्संगम एव सुस्रकारिणः । नान्यथा । प्रत्युत प्राणानपहरन्तीति भावः ॥

मिथुनं परिकिटपतं त्वया सहकारः फिलिनी च निन्वमौ। अविधाय विवाहसिक्तियामनयोर्गम्यत इत्यसांप्रतम्॥ ६१॥

नतु हे त्रिये, सहकारश्चूतविशेषः फिल्नी त्रियङ्गुळता चेमौ त्वया मिथुनं परिकल्पितं मिथुनत्वेनाभ्यमानि । अनयोः फिल्नीसहकारयोविंवाहसिक्वयां विवाहमङ्गळमविधायाङ्कत्वा गम्यत इत्यसांप्रतमयुक्तम् । मातृहीनानां न किंचित्सुखमस्तीति भावः ॥

कुसुमं कृतदोहद्स्त्वया यद्शोकोऽयमुदीर्यिष्यति । विकार्णेष्ट् अलंकाभरणं कथं नु तत्त्व नेष्यामि निवापमाल्यताम् ॥ ६२ ॥ दक्षादिपोषकं दोहदम् । त्वया कृतं दोहदं पादताडनरूपं यस्य सोऽयमशोकी यत्कुसु-ममुदीरियष्यति प्रसविष्यते । तवालकानामाभरणमाभरणभूतं तत्कुसुमं कथं नु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां दाहाञ्जलेरध्यतां नेष्यामि । 'निवापः पितृदानं स्यात्' इत्यमरः ॥

स्मरतेव सशब्दनृपुरं चरणानुग्रहमन्यदुर्लभम् । अमुना कुसुमाश्चवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥ ६३ ॥ अन्यदुर्लभम् । किंतु स्मर्तव्यमेवेत्यर्थः । सशब्दं ध्विनयुक्तं नृपुरं मजीरं यस्य तं च-रणेनानुग्रहं पादेन ताढनरूपं स्मरतेव चिन्तयतेव कुसुमान्येवाश्रृणि तद्वर्षिणामुना पुरो-वर्तिनाशोकेन । हे सुगात्रि । 'अङ्गगात्रकण्ठेभ्यश्च' इति वक्तव्यान्डीप् । त्वं शोच्यसे ॥

तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुछैरर्धिचितां समं मया।
असमाप्य विलासमेखलां किमिदं किनरकण्ठि सुप्यते॥ ६४॥
तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुलैर्वकुलसुमैर्मया समं सार्धमर्धिचतामर्थ यथा तथा रचितां विलासमेखलामसमाप्यापूरियता। किनरस्य देवयोनिविशेषस्य कण्ठ इव कण्डो

यस्यास्तत्संबुद्धिहें किंनरकण्ठि । 'अङ्गात्रकण्ठेभ्यश्च' इति डीप् । किमिदं सुप्यते निद्रा-कियते । 'विचलपि-' इत्यादिना संप्रसारणम् । अनुचितमिदं खपनमित्यर्थः ॥

समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपचन्द्रनिभोऽयमात्मजः। अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठरः॥ ६५॥

सखीजनः समदुःखसुखः । त्वदुःखेन दुःखी त्वतसुखेन सुखीत्यर्थः । अयमात्मजो बालः प्रतिपचन्द्रनिमः । दर्शनीयो विधेष्णुश्चेत्यर्थः । प्रतिपच्छन्देन द्वितीया लक्ष्यते । प्रतिपदि चन्द्रस्यादर्शनात् । अहमेकरसोऽभिन्नरागः । 'श्वृङ्गारादों विषे वीर्ये गुणे रागे द्वे रसः' इत्यमरः । तथापि । जीवितसामग्रीसत्त्वेऽपीत्यर्थः । ते तव व्यवसायोऽस्मत्परित्याण्डपो व्यापारः प्रतिपत्त्या निश्चयेन निष्ठुरः कृरः । 'प्रतिपत्तिः पद्प्राप्तौ प्रकृतौ गौरवेऽपि च । प्रागलभ्ये च प्रवोधे च' इति विश्वः । स्मर्तुं न शक्यः किमुताधिकर्तुमिति भावः ॥

धृतिरस्तमिता रतिश्रयुता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सवः। गतमाभरणप्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे ॥ ६६॥

अय में भृतिधेंर्यं प्रतीतिर्वास्तं नाशमिता । रतिः क्रीडा च्युता गता । गेयं गानं विर-तम् । ऋतुर्वसन्तादिर्निरुत्सवः । आभरणानां प्रयोजनं गतमपगतम् । शेतेऽस्मित्रिति शयनीयं तल्पम् । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इत्यधिकरणार्थेऽनीयर्प्रत्ययः । परिशून्यम् । त्वां विना सर्वमिप निष्फलमिति भावः ॥

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छिछते कछाविधौ। करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हतम् ॥ ६७॥

त्वमेव गृहिणी दाराः । अनेन सर्वे कुडुम्बं त्वदाश्रयमिति भावः । सचिवो बुद्धिस-हायो मन्त्री । सर्वो हितोपदेशस्त्वदायत्त इत्यनेनोच्यते । मिथो रहिस सत्ती नर्मसचिवः । सर्वोपभोगस्त्वदाश्रय इत्यमुना प्रकटितम् । लिलते मनोहरे कलाविधो वादित्रादिचतुः-षष्टिकलाप्रयोगे प्रियशिष्या । प्रियत्वं प्राज्ञत्वादित्यभिसंधिः । सर्वानन्दोऽनेन त्वनिबन्धन इत्युद्धाटितम् । अतस्त्वां समष्टिष्ठपां हरतातं एव करुणाविमुखेन कृपाश्चन्येन मृ-त्युना मे मत्संवनिध किं वस्तु न हतं वद । सर्वमिप हतमित्यर्थः ॥

मदिराक्षि मदाननार्पितं मधु पीत्वा रखवत्कथं नु मे । अनुपास्यसि वाष्पदृषितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम् ॥ ६८ ॥ विक्रिकी

मायलनयेति मिद्रा लोकप्रसिद्धा । तथापि 'नायों मिद्रिरलोचनाः' इलादिप्रयोगद-र्शनान्मायलाभ्यामिति मिद्रिरे अक्षिणी यस्यास्त्तत्संबुद्धिहें मिद्राक्षि, मदाननेनापितं रसवत्त्वादुत्तरं मधु मयं पीत्वा बाष्पदूषितमश्चतप्तं परलोकोपनतं परलोकप्राप्तं मे ज-लाञ्जिलं तिलोदकाञ्जिलं कथं न्वन्वनन्तरं पास्यति । तदनन्तरमिद्रमन्हिमिल्यथः । य-थाह भट्टमलः—'अनुपानं हिमजलं यवगोधूमिन्गितं । दिध्न मये विषे द्राक्षे पिष्टे मि-ष्टमयेऽपि च ॥' इति । तच्छेहव युज्यते । इदं तूष्णं लोकान्तरोपयोगि चेल्यायुर्वेदवि-रोधात्कथमनुपास्यसीति भावः ॥

विभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावद्जस्य गण्यताम्। अहतस्य विलोभनान्तरैर्भम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः॥ ६९॥

विभव ऐश्वर्ये सत्यपि त्वया विनाजस्यैतावदेव सुखं गण्यताम् । यावत्वया सह भुक्तं ततोऽन्यत्र किंचिद्धविष्यतीत्यर्थः । कुतः । विलोभनान्तरैर्विषयान्तरैरहृतस्यानाकृष्टस्य ममं सर्वे विषया भोगादयस्त्वदाश्रयास्त्वदधीनाः । त्वां विना मे न किंचिद्रोचत इत्यर्थः ॥ विलपन्निति कोसलाधिपः करुणार्थप्रथितं प्रियां प्रति । अकरोत्पृथिवीरुहानपि स्नुतशाखारसवाष्पदृषितान् ॥ ७० ॥

कोसलाधिपोऽज इति करणः श्रीकरसः स एवार्थस्तेन प्रथितं संबद्धं यथा तथा प्रियो प्रतीन्दुमतीसुद्दिश्य विलपन्पृथिवीरुहान्द्रक्षानिप स्नुताः शाखारसा मकरन्दा एव बा ष्णासौर्दूषितानुकरोत्। अचेतनानप्यरोदयदित्यर्थः ॥ ु

अथ तस्य कथंचिद्द्वतः खर्जनस्तामपनीय सुन्दरीम्। विसंसर्ज तदन्त्यमण्डनामनलायागुरुचन्दनैधसे॥ ७१॥

अथ खजनो बन्धुवर्गस्तस्याजस्याङ्कत उत्सङ्गात्कथंचिदपनीय । तिह्व्यकुसुममेवान्त्यं मण्डनमलंकारो यस्यास्ताम् । तां सुन्दरीमगुरूणि चन्दनान्येधांसीन्धनानि यस्य तस्मा अनलायायये विससर्ज विस्रष्टवान् । 'क्रियायहणमपि कर्तव्यम्' इति क्रियामात्रप्रयोगे संप्रदानत्वाचनुर्थी ॥

प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात्। न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया॥ ७२॥

नृपितरजः सन्निप विद्वानिप शुचा शोकेन प्रमदामनु प्रमदया सह संस्थितो मृत इति वाच्यदर्शनान्निन्दादर्शनाद्देव्येन्दुमत्या सह शरीरमिप्तसादस्यधीनं न चकार । 'त-दधीनवचने' इति सातिप्रत्ययः । जीविताशया प्राणेच्छया तु नेति ॥

अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामुपिद्दय भामिनीम्। विदुषा विधयो महर्द्धयः पुर प्वोपवने समापिताः॥ ७३॥

अथ विदुषा शास्त्रज्ञेन तेनाजेन । गुणा एव शेषा हपादयो यस्यास्तां गुणशेषां भामिनीमिन्दुमतीमुपिद्श्योद्दिय । दशानामहां समाहारो दशाहः । 'तद्धितार्थ-' इत्यादिना समासः । समाहारस्थेकत्वादेकवचनम् । 'राजाहःसिक्षभ्यष्टच्' इति टच् । 'रात्राहाहाः पुंसि' इति पुंवत् । ततस्तिसिल् । तस्माद्शाहतः पर ऊर्ध्वं कर्तव्या महर्द्धयो महासमृद्धयो विषयः कियाः पुरः पुर्या उपवन उद्यान एव समापिताः संपूर्णमनुष्ठिताः । 'दशाहतः' इत्यत्र 'विष्रः ग्रुध्येद्शाहेन द्वादशाहेन भूमिपः' इति मनुवचनविरोधो नाशङ्कनीयः । तस्य निर्गुणक्षत्तियविषयत्वात् । गुणवत्क्षत्तियस्य तु दशाहेन ग्रुद्धिमाह पराश्चरः—'क्ष-त्रियस्तु दशाहेन स्वधमीनरतः ग्रुचिः' इति । सूच्यतेऽस्यापि गुणवत्त्वं विदुषेत्यनेन ॥

स विवेश पुरीं तया विना श्रुणदापायशेशाङ्कदर्शनः। परिवाहमिवावलोकयन्स्वशुचः पौरवधूमुखाश्रुषु॥ ७४॥

तयेन्दुमत्या विना । क्षणदाया रात्रेरपायेऽपगमे यः शशाङ्कश्चन्द्रः स इव दृश्यत इति क्षणदापायशशाङ्कदर्शनः । प्रातःकालिकचन्द्र इव दृश्यमान इत्यर्थः । दृश्यत इति कर्मार्थे ल्युट् । सोऽजः पौरवधूमुखाश्रुषु खग्चुचः खशोकस्य परिवाहं जलोच्छ्वासिमवावलोकयन् । 'जलोच्छ्वासाः परीवाहाः' इत्यमरः । खदुःखपूरातिशयमिव पश्यनपुरीं विवेश । वधून प्रहणात्तस्यामिन्दुमत्यां सल्याभिमानाद्रजसमानदुःखसूचकपरीवाहोक्तिर्निर्वहति ॥

अथ तं सवनाय दीक्षितः प्रणिधानाद्वुरुराश्रमस्थितः । अभिषङ्गजडं विजिञ्जवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत् ॥ ७५ ॥ अथ सवनाय यागाय दीक्षितो गुरुर्वशिष्ठ आश्रमे सकीयाश्रमे स्थितः सन् । तमज- मिभपङ्गजडं दु:खमोहितं प्रणिधानाचित्तेकाप्रयाद्विजज्ञिवाञ्ज्ञातवान् । 'क्सुश्र्य' इति कसु-प्रत्ययः । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण शिष्येणान्वबोधयिक्तिल । बुधेर्ण्यन्ताण्णिचि लङ् ॥ अविशिष्टरिष्य आह—

असमाप्तविधिर्यतो मुनिस्तव विद्वानिप तापकारणम् । न भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितुं पथश्च्युतम् ॥ ७६ ॥ विविद्व

यतो हेतोर्मुनिरसमाप्तविधिरसमाप्तकतुस्ततस्तव तापकारणं दुःखहेतुं कलत्रनाशरूपं विद्वाञ्चानन्नपि । 'विदेः शतुर्वसुः' इति वस्तादेशः । 'न लोक-' इत्यादिना षष्टीप्रतिषेधः । पथन्त्युतं स्वभावाद्वष्टं भवन्तं प्रकृतौ स्वभावे स्थापियतुम् । समाश्वासियतुमित्यर्थः । स्वयं नोपस्थितो नागतः ॥

मिय तस्य सुवृत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती। श्रुणु विश्रुतसत्त्वसार तां हृदि चैनामुपधातुमईसि॥ ७७॥

हे सुवृत्त सदाचार, संदिश्यत इति संदेशः संदेष्टव्यार्थः। तस्य पदानि वाचकानि छ्यूनि संक्षिप्तानि संदेशपदानि यस्यां सा छष्ठसंदेशपदा तस्य मुनेः सरस्वती वास्त्रिय वर्तते। हे विश्रुतसत्त्वसार प्रख्यातथैर्यातिशय, तां सरस्वतीं शृणु। एनां वाचं ह्युप-धातुं धर्तुं चाईसि।।

वक्ष्यमाणार्थानुगुणं मुनेः सर्वज्ञत्वं तावदाह—

पुरुषस्य परेष्वजन्मनः समतीतं च भवच भावि च। स हि निष्प्रतिघेन चुसुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति॥ ७८॥

अजन्मनः पुरुषस्य पुराणपुरुषस्य भगवतिस्त्रविक्रमस्य पदेषु विक्रमेषु । त्रिभुवनेष्वपी-त्यर्थः । समतीतं भूतं च भवद्वर्तमानं च भावि भविष्यचेति त्रितयं स मुनिर्निष्प्रतिघेनाप्रति-बन्धेन ज्ञानमयेन चक्षुषा ज्ञानदृष्ट्या प्रयति हि । अतस्तदुक्तिषु न संशयितव्यमित्यर्थः॥

चरतः किल दुश्चरं तपस्तृणविन्दोः परिशङ्कितः पुरा। प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरसौ हरिणीं सुराङ्गनाम्॥ ७९॥ अ

पुरा किल दुश्चरं तीत्रं तपश्चरतस्तृणविन्दोस्तृणविन्दुनामकात्कस्माचिद्दवेः परिशङ्कितो भीतः । कर्तरि क्तः । 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' इत्यपादानात्पश्चमी । हरिरिन्द्रः समाधिभे-दिनीं तपोविधातिनीं हरिणीं नाम सुराङ्गनामसौ तृणविन्दवे प्रजिधाय प्रेरितवान् ॥

स तपःप्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृतचारुविभ्रमाम्। अरापद्भव मानुषीति तां रामवेलाप्रलयोमिणा भुवि॥ ८०॥

स मुनिः । शमः शान्तिरेव वेला मर्यादा । तस्याः प्रलयोमिणा प्रलयकालतरङ्गेण । शमविधातकेनेत्यर्थः । 'अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरिप' इत्यमरः । तपसः प्र-तिबन्धेन विघ्नेन यो मन्युः क्रोधस्तेन हेतुना । प्रमुखेऽम्र आविष्कृतचारुविभ्रमां प्रकाशि-तमनोहरविलासां तां हरिणीं भुवि भूलोके मानुषी मनुष्यस्त्री भवेत्यशपच्छशाप ॥

भगवन्परवानयं जनः प्रतिकूळाचरितं क्षमस्व मे । इति चोपनतां क्षितिस्पृशं कृतवाना सुरपुष्पदर्शनात् ॥ ८१॥

हे भगवन्महर्षे, अयं जनः । परोऽस्यास्तीति खामित्वेन परवान्पराधीनः । अयिभ-त्यात्मनिर्देशः । अदं पराधीनेत्यर्थः । मे मम प्रतिकूलाचरितमपराधं क्षमस्वेत्यनेन प्रका-रेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमा सुरपुष्पदर्शनात्सुरपुष्पदर्शनपर्यन्तम् । क्षितिं स्प्ट- शतीति क्षितिस्पृक्तां क्षितिस्पृशं मानुषीं कृतवानकरोत् । दिव्यपुष्पदर्शनं शापाविधिरि-त्यनुगृहीतवानित्यर्थः ॥

ऋथकेशिकवंशसंभवा तव भूत्वा महिषी चिराय सा।
उपलब्धवती दिवश्र्युतं विवशा शापिनवृत्तिकारणम् ॥ ८२ ॥
कथकेशिकानां राज्ञां वंशे संभवो यस्याः सा हरिणी तव महिष्यभिषिक्ता स्त्री
'कृताभिषेका महिषी' इस्प्रमरः । भूत्वा चिराय दिवः स्वर्गोच्युतं पतितं शापिनवृत्तिकारणं सुरपुष्परूपसुप्रस्ववती विवशा । अभूदिति शेषः । मृतेस्पर्थः ॥

तद्रं तद्पायचिन्तया विपदुत्पत्तिमतामुपिश्वता। वसुधेयमवेश्यतां त्वया वसुमत्या हि नृपाः कलित्रणः॥ ८३॥

तत्तस्मात्तस्या अपायचिन्तयालम् । तस्या मरणं न चिन्त्यमित्यर्थः । निषेधिकयां प्रति करणत्वाचिन्तयेति तृतीया । कुतो न चिन्त्यमत आह—उत्पत्तिमतां जन्मवतां विपद्विपत्तिरुपस्थिता सिद्धा । जातस्य हि ध्रुवो मृत्युरित्यर्थः । तथापि कलत्ररहितस्य किं जीवितेन । तत्राह—त्वयेयं वसुधा भूमिरवेक्ष्यतां पाल्यताम् । हि यस्मात्रृपा वसुमत्या पृथिव्या कलित्रणः कलुत्रवृद्धन्तः । अतो न शोचितव्यमित्यर्थः ॥

उदये मदवाच्यमुज्झता श्रुतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया । मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुनरक्वीवतया प्रकाश्यताम् ॥ ८४ ॥

उदयेऽभ्युदये सित मदेन यद्वाच्यं निन्दादुः सं तदुज्झता परिहरता सत्यपि मदहे-तावमायता त्वया यदात्मवद्ध्यात्मप्रचुरं श्रुतं ज्ञास्त्रम् । तज्ञनितं ज्ञानमिति यावत् । आविष्कृतं प्रकाशितम् । तच्छुतं मनसो ज्वरे संताप उपस्थिते प्राप्तेऽक्कीवतया धैर्येण लिङ्गेन पुनः प्रकाश्यताम् । विदुषा सर्वास्ववस्थास्वपि धीरेण भवितव्यमित्यर्थः ॥

इतोऽपि न रोदितव्यमित्याह—

रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुमृतापि लभ्यते। परलोकजुषां सक्मीभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्॥ ८५॥

हदता भवता सा कृत एवं लभ्यते। न लभ्यत एवं। अनुम्रियत इत्यनुमृत्। किप्। तेनानुमृतानुमृतवतापि भवता पुनर्न लभ्यते। कथं न लभ्यत इत्याह—पर-लोकजुपां लोकान्तरभाजां देहिनाम्। गम्यन्त इति गतयो गम्यस्थानानि स्वकर्मभिः पूर्वाचिरतपुण्यपापैभिन्नपथाः पृथकृतमार्गा हि। परन्नापि खखधर्मानुरूपफलभोगाय भिन्नदेहगमनान्न मृतेनापि लभ्यत इत्यर्थः॥

अपशोकमनाः कुटुम्बिनीमनुगृह्णीच्य निवापद्तिभिः। स्वजनाश्च किलातिसंततं दहति प्रेतिमिति प्रचक्षते॥ ८६॥

किंत्वपशोकमना निर्दुःखचित्तः सन्कुटुम्बिनी पत्नी निवापदित्तिभः पिण्डोदकादिदाने-रचुण्डीष्व । तर्पयेखर्थः । अन्यथा दोषमाह—अतिसंततमिविच्छिन्नं खजनानां बन्ध् नाम् । 'बन्धुखखजनाः समाः' इत्यमरः । अश्रु कर्तृ । प्रेतं मृतं दहतीति प्रचक्ष ते मन्वादयः किछ । अत्र याज्ञवत्क्यः—'श्लेष्माश्रु बन्धुभिर्मुक्तं प्रेतो भुक्के यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्याः खशक्तितः ॥' इति ॥

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते वुधैः । क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्नेनु लाभवानसौ ॥ ८७ ॥ शरीरिणां मरणं प्रकृतिः स्वभावः । श्रुविमस्यर्थः । जीवितं विकृतिर्याद्दन्छिकं वुधै-रुन्यते । एवं स्थिते जन्तुः प्राणी क्षणमि । अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । श्वसंजीवनव-दिष्ठते यद्यसौ क्षणजीवी लाभवाननु । जीवने यथालामं संतोष्टव्यम् । अलभ्यलामात् । सरणे तु न शोचितव्यम् । अस्य स्वामाव्यादिति भावः ॥

अवगुच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शृल्यमपितम् । स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम् ॥ ८८॥

मूटचेतनो भ्रान्तवुद्धिः प्रियनाशिष्टनाशं ह्यिपतं निखातं शल्यं शङ्कम्बगच्छिति मन्यते । स्थिरधीर्विद्वांस्तु तदेव शल्यं ससुद्धृतमुत्खातं मन्यते । प्रियनाशे सतीति शेषः। कुतः । कुशलद्वारतया । प्रियनाशस्य मोक्षोपायतयेखर्थः । विषयलाभविनाशयोर्थथा-कमं हिताहितसाधनत्वाभिमानः पायराणाम् । विपरीतं तु विपश्चितामिति भावः ॥

खशरीरशरीरिणाविप श्रुतसंयोगविपर्ययौ यदा । विरहः किमिवानुतापयेद्वद वाह्यैविषयैविषश्चितम् ॥ ८९ ॥

स्वस्य शरीरशरीरिणो देहात्मानाविष यदा यतः श्रुतो श्रुखवगतौ संयोगविषर्थयो सं-योगवियोगो ययोस्तौ तथोक्तौ । तदा बाह्यैर्विषयैः पुत्रमित्रकलत्रादिभिर्विरहो विषश्चितं विद्वांसं किमिवानुतापथेक्वं वद । न किंचिदित्यर्थः । अथवा स्वशब्दस्य शरीरेणैव संबन्धः॥

न पृथग्जनहृच्छुचो वशं वशिनामुत्तम गन्तुमहीस।

द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायो द्वितयेऽपि ते चलाः ॥ ९०॥ ।
हे विश्वनामुक्तम जितेन्द्रियवर्य, पृथग्जनवत्पामरजनवच्छुचः शोकस्य वशं गन्तुं नाहेसि । तथाहि । द्रुमसानुमतां तरुशिखरिणां किमन्तरं को विशेषः । वायो सित द्वितयेऽपि द्विप्रकारा अपि । 'प्रथमचरम-'इत्यादिना जिस विभाषया सर्वनामसंज्ञा । ते द्रुमसानुमन्तश्रळाश्रव्यळा यदि । सानुमतामपि चळने द्रुमवत्तेषामप्यचळसंज्ञा न स्यादित्यर्थः ॥

स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य वचो विसस्त मुनिम्।
तद्छन्धपदं हृदि शोकवने प्रतियातिमवान्तिकमस्य गुरोः॥ ९१॥
सोऽज उदारमतेर्विनेतुर्गुरोविशिष्ठस्य वचस्तिन्छध्यमुखेरितं तथेति प्रतिगृह्याङ्गीकृत्य
मुनि वशिष्ठशिष्यं विससर्ज प्रेषयामास । किंतु तद्वचः शोकवने दुःखसान्देऽस्याजस्य
हृद्यटम्पदमप्राप्तावकाशं सहुरोविशिष्ठस्यानितकं प्रतियातिमव प्रतिनिवृत्तं किम् । इत्युत्प्रेक्षा । तोटकवृत्तमेतत्—'इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्' इति तल्लक्षणम् ॥
तेनाष्ट्रो परिगमिताः समाः कथंचिद्वालत्वाद्वितथस्तुन्तेन सुनोः।

साहरयमितः तियायाः स्वमेषु क्षणिकसमागमोत्सवेश्वा। १। अवितथं यथार्थं सूनृतं प्रियवचनं यस्य तेनाजेन । सूनोः पुत्रस्य वालत्वात् । राज्या-समत्वादित्यर्थः । प्रियाया इन्दुमत्याः साहर्यं वस्त्वन्तरगतमाकारसाम्यम् । प्रतिकृति-वित्रम् । तयोर्दर्शनैः स्वप्नेषु क्षणिकाः क्षणभङ्करा ये समागमोत्सवास्त्रेश्व । कथंचित्कृन्द्रेण । अष्टौ समा वत्सराः । 'संवत्सरो वत्सरोऽन्दो हायनोऽस्त्रो शरत्समाः' इस्तमरः । परिगमिता अतिवाहिताः । उक्तं च—'वियोगावस्थासु प्रियजनसहक्षानुभवनं ततिश्चित्रं कर्म स्वपनसमये दर्शनमपि । तदङ्गस्पृष्टानासुपगतवतां स्पर्शनमपि प्रतीकारः कामव्यथितमनसां कोऽपि कथितः ॥' इति । प्रकृते साहर्यादित्रितयाभिधानं तदङ्गस्पृष्टप्रदर्शस्पृष्टेरप्युपळक्षणम् । प्रहर्षिणीवृत्तमेतत् ॥

a stort of fig

तस्य प्रसद्य दृदयं किल शोकशङ्कः
प्रक्षप्ररोह इव सौधतलं विभेद । अ विकार क्षिण्यक्षे
प्राणान्तहेतुमपि तं भिषजामसाध्यं
्लाभं प्रियानुगमने त्वरया स मेने ॥ ९३ ॥

शोक एव शङ्कः कीलः । 'शङ्कः कीले शिवेऽस्त्रे च' इति विश्वः । तस्याजस्य हृदयम् । प्रक्षप्ररोहः सीधतलमिव । प्रसह्य बलात्किल विभेद । सोऽजः प्राणान्तहेतुं मरणकारणमपि भिषजामसाध्यमप्रतिसमाधेयं तं शोकशङ्कं रोगपर्थवसितं प्रियाया अनुगमने त्वरयोतकण्या लाभं मेने । तद्विरहस्यातिदुःसहत्वात्तत्प्राप्तिकारणं मरणमेव वरमित्यमन्यतेत्पर्थः ॥

सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमार-मादिश्य रक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम् । रोगोपसृष्टतनुदुर्वसतिं मुमुश्चः

प्रायोपवेशनमितर्नृपितर्वभूव॥ ९४॥
अयं नृपितरजः सम्यग्विनीतं निसर्गसंस्काराभ्यां विनयवन्तं वर्म हरतीति वर्महरः कवचधारणाईवयस्कः। 'वयसि च'इखच्प्रखयः। तं कुमारं दशरथं प्रजानां रक्षणिवधौ राज्ये
विधिवद्विध्यईम्। यथाशास्त्रमिखर्थः। 'तदर्हम्' इति वितप्रखयः। आदिश्य नियुज्य रोगेणोपस्रष्टाया व्याप्तायास्त्रनोः शरीरस्य दुर्वसितं दुःखावस्थितिं सुमुक्षुर्जिहासुः सन्। प्रायोपवेशनेऽनशनावस्थाने मितर्थस्य स वभूव। 'प्रायश्वानशने मृत्यौ तुल्यबाहुल्ययोरिप' इति
विश्वः। अत्र पुराणवचनम्—'समासक्तो भवेद्यस्तु पातकैर्महदादिभिः। दुश्विकिरस्पर्मे
हारोगैः पीडितो वा भवेत्तु यः॥ स्वयं देहिवनाशस्य काले प्राप्ते महामितः। आत्रह्माणं
वा स्वर्गादिमहाफलजिगीषया॥ प्रविशेष्वलनं दीप्तं कुर्याद्नशनं तथा। एतेषामधिकारोऽस्ति नान्येषां सर्व जन्तुषु॥ नराणामथ नारीणां सर्ववर्णेषु सर्वदा॥' इति। अनयोर्वसन्ततिलकाच्छन्दः। तल्रक्षणम्—'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति ॥

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहकन्यासरय्वो-देहत्यागादमरगणनाळेख्यमासाद्य सद्यः। पूर्वाकाराधिकतरक्चा संगतः कान्तयासौ ळीळागारेष्वरमत पुनर्वन्दनाभ्यन्तरेषु॥ ९५॥

असावजो जहुकन्यासरध्वोस्तोयानां जलानां व्यतिकरेण संभेदेन भवे तीर्थे गङ्गा-सरयूसंगमे देहलागात्सय एवामरगणनायां लेख्यं लेखनम् । 'तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः' इति भवार्थे ण्यत्प्रलयः । आसाय प्राप्य । पूर्वस्मादाकाराद्धिकतरा रुग्यसास्त्रया का-न्तया रमण्या संगतः सन् । नन्दनस्थेन्द्रोयानस्याभ्यन्तरेष्वन्तर्वतिषु लीलागारेषु की-हाभवनेषु पुनरस्त । 'यथाक्रयंचित्तीर्थेऽस्मिन्देहत्यागं करोति यः । तस्यात्मघात-दोषो न प्राप्नुयादीप्सितान्यपि ॥' इति स्कान्दे । मन्दाकान्ताल्लन्दः । तल्लक्षणम् 'मन्दाकान्ता जलधिषडंगेम्मों नतौ ताहुरू चेत्' इति ॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकान्ये अजपाणिष्रहणो नाम सप्तमः सर्गः।

## नवमः सर्गः।

एकलोचनमेकार्घे सार्घलोचनमन्यतः । नीलार्घे नीलकण्ठार्घे महः किमपि मन्महे ॥

पितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः। दशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवता च धुरि स्थितः॥१॥

समाधिना संयमेन जितेन्द्रियः । 'समाधिनियमे ध्याने' इति कोषः । यमवतां संय-मिनामवतां रक्षतां राज्ञां च धुर्येत्रे स्थितो महारथः । 'एको दश सहस्राणि योधयेयस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥' इति । दशरथः पितुरनन्तरमुत्तरको-सलाञ्जनपदान्समधिगम्य प्रशशास । अत्र मनुः—'क्षित्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परि-पालनम्' इति । द्वतिवलिम्बतमेतद्वृत्तम् । तल्लक्षणम्—'द्वतिविलम्बितमाह नभौ भरौ' इति ॥

अधिगतं विधिवद्यद्पालयत्प्रकृतिमण्डलमात्मकुलोचितम्। अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः॥२॥

अधिगतं प्राप्तमात्मकुलोचितं खकुलागतं सनगरं नगरजनसिहतं प्रकृतिमण्डलं जा-नपदमण्डलम् । अत्र प्रकृतिशब्देन प्रजामात्रवाचिना नगरशब्दयोगाद्गोबलीवर्दन्यायेन जा-नपदमात्रमुच्यते । यद्यसाद्विधिवद्यथाशास्त्रमपालयत् । ततो हेतोः । रन्ध्रं करोतीति रन्ध्र-करः । रन्ध्रहेतुरित्सर्थः । 'कुनो हेतुताच्छीत्यानुलोम्येषु' इति टप्रत्ययः । नगस्य रन्ध्र-करो नगरन्ध्रकरः कुमारः । 'कुमारः कौबदारणः' इत्यमरः । तदोजस्तत्तुल्यबलस्यास्य दश्चरथस्य गुणवत्तरमभवत् । तत्यौरजानपदमण्डलं तस्मित्रतीवासक्तमभृदित्सर्थः ॥

उभयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणाम् । बलनिषुद्नमर्थपति च तं अमनुदं मनुदण्डधरान्वयम् ॥ ३॥

मनस ईषिणो मनीषिणो विद्वांसः । पृषोदरादित्वात्साधुः । वल्लिष्दनिमन्द्रम् । द-ण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स एवान्वयः कूटस्थो यस्य तमुर्थपति दश-रथं चेत्युभयमेव । समयेऽवसरे जलं धनं च वर्षतीति समयवर्षी । तस्य भावः समयवर्षता । तथा हेतुना कृतकर्मणां स्वकर्मकारिणाम् । नुदतीति नुदम् । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' इति कप्रत्ययः । श्रमस्य नुदं श्रमनुदम् । क्रिबन्तत्वे नपुंसकलिङ्गेनोभयश्विदे सामानाधिकरण्यं न स्यात् । इति वदन्ति ॥

जनपदे न गदः पदमादधाविभिभवः कुत एव सपत्नजः।

श्वितिरभूत्फलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजिस पार्थिवे ॥ ४ ॥
शमरते शान्तिपरेऽमरतेजस्यजनन्दने दशरथे पार्थिवे पृथिव्या ईश्वरे सित । 'तस्ये-श्वरः' इसण्प्रस्ययः । जनपदे देशे गदो व्याघिः । 'उपतापरोगव्याधिगदामयाः' इस-भूरः । पदं नादधौ । नाचकामेस्यर्थः । सपत्नजः शत्रुजन्योऽभिभवः कुत एव । असं-भावित एवेस्यर्थः । क्षितिः फलवसभ्च ॥

दशदिगन्तजिता रघुणा यथा, श्रियमपुष्यदजेन ततः परम् ।
तमधिगम्य तथैव पुनर्वभौ, न न महीनुमहीनपराक्रमम् ॥ ५ ॥ विकास स्थित मही । दशदिगन्ताञ्जितवानिति दशदिगन्तजित् विकास पर्या श्रियं कान्तिमपुष्यत् । ततः परं रघोरनन्तरमजेन च यथा श्रियमपुष्यत् तथैवाहीनपराक्रमं न हीनः

Me

पराक्रमो यस्य तमन्यूनपराक्रमं तं दशरथिमनं स्वामिनमिथगम्य पुनर्न बभाविति न । बभावेवेल्यर्थः । द्वौ नजौ प्रकृतमर्थं गमयतः ॥

समतया वसुवृष्टिविसर्जनैर्नियमनाद्सतां च नराधिपः। अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावरुणायसरं रुचा॥६॥

नराधिपो दशरथः समतया समवर्तित्वेन । मध्यस्थत्वेनेत्यर्थः । वसुत्रष्टेर्धनत्रष्टेविंसर्जनैः । असतां दुष्टानां नियमनान्नियहाच । सवरुणौ वरुणसहितौ यमपुण्यजनेश्वरौ यमकुवेरी यमकुवेरवरुणान्यथासंख्यमनुययावनुचकार । रुचा तेजसारुणाप्रसरमरुणसार्थि सूर्यमनुययौ ॥

तस्य व्यसनासिक्तर्नासीदित्याह—

न मृगयाभिरतिर्न दुरोद्रं न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । तमुद्याय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्॥ ७॥

उदयाय यतमानमभ्युदयार्थे व्याप्रियमाणं तं दशरथं मृगयाभिरितराखेटव्यसनं ना-पाहरत्ताचकर्ष । 'आक्षोदनं मृगव्यं स्यादाखेटो मृगया स्त्रियाम्' इस्यमरः । दुष्टमास-मन्तादुदरमस्येति दुरोदरं दूतं च नापाहरत् । 'दुरोदरो द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम्' इस्यमरः । शशिनः प्रतिमा प्रतिविम्बमाभरणं यस्य तन्मधु नापाहरत् । न वेति पद-च्छेदः । वाशव्दः समुच्चये । नवयोवना नवं नूतनं योवनं तारुण्यं यस्यास्ताहशी प्रि-यतमा वा स्त्री नापाहरत् । जातावेकवचनम् । अत्र मनुः—'पानमक्षः स्त्रियश्चेति मृगया च यथाकसम् । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥' इति ॥

न क्रपणा प्रभवत्यपि वासवे न वितथा परिहासकथास्वपि । न च सपलजनेष्वपि तेन वाग्परुषा परुषाक्षरमीरिता ॥ ८॥

तेन राज्ञा प्रभवति प्रभौ सित वासवेऽपि कृपणा दीना वाङ् नेरिता नोक्ता । प-रिहासकथास्त्रपि वितथानृता वाङ् नेरिता । किंचापरुषा रोषग्नून्येन तेन सपल्लजने-ष्विप शत्रुजनेष्विप परुषाक्षरं निष्ठुराक्षरं यथा तथा वाङ् नेरिता । किंमुतान्यत्रेति । सर्वत्रापिशब्दार्थः । किंत्वदीना सत्या मधुरैव वागुक्तेति फलितार्थः ॥

उद्यमस्तमयं च रघूद्रहादुभयमानशिरे वसुधाधिपाः । स हि निदेशमङङ्घयतामभूत्सुहृद्योहृद्यः प्रतिगर्जताम् ॥ ९॥

वसुधाधिपा राजानः । उद्वहतीत्युद्वहो नायकः । पचायच् । रघूणासुद्वहो रघुनायकः । तस्माद्रधुनायकादुद्यं वृद्धिम् । अस्तमयं नाशं च । इत्युभयमानिशरे लेभिरे । कुतः । हि यस्मात्स दशरथो निदेशमाञ्चामलङ्कयताम् । शोभनं हृदयमस्येति सुहृन्मित्रमभूत् । सुहृद्दृह्देशै मित्रामित्रयोरिति निपातः । प्रतिगर्जतां प्रतिस्पिधनाम् । अय इव हृद्यं यस्यत्ययोहृद्यः कठिनचित्तोऽभूत् । आज्ञाकारिणो रक्षति । अन्यान्मारयतीत्यर्थः ॥

अजयदेकरथेन स मेदिनीमुद्धिनेमिमधिज्यशासनः। जयमघोषयदस्य तु केवलं गजवती ज्वतीबह्या चम्ः॥ १०॥

अधिज्यशरासनः स दशरथ उद्धिनेमि समुद्रवेष्ट्रनी मेदिनीमेकरथेनाजयत् । स्वय-मेकरथेनाजैषीदित्थर्थः ।गजवती गजयुक्ता । जवेन तीत्रा जवाधिका ह्या यस्यां सा चम्-स्त्वस्य नृपस्य केवलं जयमधोषयदप्रथयत् । स्वयमेकवीरस्य चमूरुपकरणमात्रमिति भावः ॥

### Generalia with a protecting plant अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुर्भृतः। विजयदुन्दुभितां ययुर्णवा घनरवा नरवाहनसंपदः॥ ११ ॥

वरूथिना गुप्तिमता । 'वरूथो रथगुप्तिर्या तिरोधत्ते रथस्थितिम्' इति सजनः । एक-थेनाद्वितीयरथेनावनि जितवतो धनुर्भृतो नरवाहनसंपदः कुवेरतुल्यश्रीकस्य तस्य दशर-र्थस्य घनरवा मेघसमघोषा अर्णवा विजयदुन्दुभितां किछ ययुः । अर्णवान्तविजयीत्यर्थः ॥

शमितपक्षवलः शतकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पूरंदरः। स रारवृष्टिमुचा धनुषा द्विषां स्वनवता नवतामरसाननः॥ १२॥

पुरंदर इन्द्रः शतकोटिना शतास्त्रिणा कुलिशेन वज्रेण शिखरिणां पर्वतानां शमित-पक्षवलो विनाशितपक्षसारः । नवतामरसाननो नवपङ्कजाननः । 'पङ्केरुहं तामरसम्' इत्यमरः । स दशरथः शरवृष्टिमुचा स्वनवता धनुषा द्विषां शमितो नाशितः पक्षः सहायो वलं च येन स तथोक्तः । 'पक्षः सहायेऽपि' इल्पमरः ॥

चरणयोर्नखरागसमृद्धिभर्मुकुटरत्नमरीचिभिरस्पृशन् । नृपतयः रातराो मरुतो यथा रातमखं तमखण्डितपौरुषम् ॥ १३॥ शतशो नृपतयोऽखण्डितपौरुषं तं दशरथम् । महतो देवाः शतमखं यथा शत-कतुमिव । नखरागेण चरणनखकान्त्या समृद्धिभिः संपादितार्द्धिभर्मुकुटरलमरीचिभि-श्वरणयोरस्पृशन् । तं प्रणेमुरित्यर्थः ।

निववृते स महाणेवरोधसः सचिवकारितबालसुताञ्जलीन् । अतिविशे र्समनुकम्प्य सपत्नपरित्रहाननलकानलकानवमां पुरीम् ॥ १४ ॥ 🎢

स दशरथः सिचवैः संप्रयोजितैः कारिता वालसुतानामञ्जलयो यैस्तान् । स्वयमसं-मुखागतानित्यर्थः । अनलकान्हतभर्तृकतयालकसंस्कारश्र्न्यान्सपत्नपरिप्रहाञ्छत्रुपत्नीः । 'पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिश्रहाः' इत्यमरः । समनुकम्प्यानुगृह्यालकानवमाम-लकानगरादैन्यूनां पुरीमयोध्यां प्रति महार्णवानां रोधसः पर्यन्तात्रिववृते । शर्णागत-वत्सल इति भावः ॥

उपगतोऽपि च मण्डलनाभितामनुदितान्यसितातपवारणः। श्रियमवेक्ष्य स रन्ध्रचलास्भृदनलसोऽनलसोमसमद्यतिः॥ १५॥

अनुदितमनुच्छितमन्यत्स्वच्छत्तातिरिक्तं सितातपवारणं श्वेतच्छत्तं यस्य सः । अ-🛁 नळसोमयोरप्रिचन्द्रयोः समे युती तेजःकान्ती यस्य स तथोक्तः । श्रियं लक्ष्मीं रन्ध्रे-इन्यायालस्यादिरूपे छले चलां चञ्चलामवेश्यावलोक्य । श्रीहि केनचिन्मिषेण पुमांसं परिहरति । स दशरथो मण्डलस्य नाभितां द्वादशराजमण्डलस्य प्रधानमहीपतित्वसप-गतोऽपि । चक्रवर्ती सन्नपीत्यर्थः । 'अथ नाभिस्तु जन्त्वङ्गे यस्य संज्ञा प्रतारिका । ेर्यक्रास्य मध्यस्थिपिण्डिकायां च ना पुनः ॥ आद्यक्षत्रियभेदे तु मतो मुख्यमही-दैतौ ॥' इति केशवः । अनलसोऽप्रमत्तोऽभूत् । 'अजितमस्ति नृपास्पदमिति' इति पाठान्तरेऽजितं नृपास्पदमस्तीति बुद्धचानलसोऽप्रमत्तोऽभूत् । विजितनिखिलजेत-व्योऽपि पुनर्जेतव्यान्तरवानिव जागरूक एवावतिष्ठतेत्यर्थः । द्वादशराजमण्डलं तु कामन्दकेनोक्तम्—'अरिर्मित्रमरोर्मित्रं मित्रमित्रमतःपरम् । तथारिमित्रमित्रं च वि-🦦 जिगीषोः पुरःसराः ।। पाष्णियाहस्ततः पश्चादाक्रन्दस्तद्नन्तरम् । आसारावनयोश्चेव विजिगीषोस्तु पृष्ठतः ॥ अरेश्व विजिगीषोश्व मध्यमो भूम्यनन्तरः । अनुग्रहे संहतयोः

Mes

समर्थों व्यस्तयोर्वथे ॥ मण्डलाद्व हिरेतेषासुदासीनो वलाधिकः । अनुम्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रसुः ॥' इति । 'अरिमित्रादयः पञ्च विजिगीषोः पुरःसराः । पार्षणमाहाकन्दपारिणमाहासाराकन्दासाराः ॥' इति पृष्ठतश्चत्वारः । मध्यमोदासीनौ द्वौ विजिगीषुरेक इत्ये

तमपहाय ककुत्खकुलोद्भवं पुरुषमात्मभवं च पतिव्रता । नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाववमर्थिषु ॥ १६॥

पत्यो व्रतं नियमो यस्याः सा पतिव्रता सकमला कमलहस्ता देवता लक्ष्मीर्राधेषु विषयेऽलाघवं लघुत्वरहितम् । अपराङ्मुखमित्यर्थः । ककुत्स्यकुलोद्भवं तं दशरथमा-तमभवं पुरुषं विष्णुं चापहाय त्यक्त्वा । अन्यं कं नृपतिमसेवत । कमि नासेवतेत्यर्थः । विष्णाविव विष्णुतुल्ये तस्मित्रिप श्रीः स्थिराभृदित्यर्थः ॥

तमलभन्त पति पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगाः।
मगधकोसलकेकयशासिनां दुहितरोऽहितरोपितमार्गणम्॥ १७॥

पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः पतिव्रताः । मगधाश्र कोसलाश्च केकयाश्च ताञ्चनपदाञ्छासतीति तच्छासिनः । तेषां राज्ञां दुहितरः पुत्र्यः । सुमित्राकौसल्या-कैकेय्य इत्यर्थः । अत्र कमो न विविक्षितः । अहितरोपितमार्गणं रात्रुनिखातशरम् । 'कदम्बमार्गणशराः' इत्यमरः । तं दशरथं शिखरिणां क्ष्माभृतां दुहितरः । आ समन्तादपगच्छन्तीति । अथवा । 'आपेनाप्संबन्धिना वेगेन गच्छन्तीत्वापगाः' इति क्षीरस्वामी । नद्यः सागरिमव । पति भर्तारमळभन्त प्रापुः ॥

प्रियतमाभिरसौ तिस्मिर्वभौ तिस्भिरेव भुवं सह शक्तिभिः। उपगतो विनिनीषुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगविचक्षणः॥ १८॥

अरीन्त्रन्तीत्यरिंहणों रिपुन्नाः । हन्तेः किप् । जिल्लाम् णाष्ट्रतेषु किप् १ इति नियमस्य प्रायिकत्वात् । वथाह न्यासकारः— 'प्रायिकथायं नियमः । किचिदन्यस्मिन्नप्युपपदे दृश्यते
मधुहा । प्रायिकत्वं च वक्ष्यमाणस्य बहुलग्रहणस्य पुरस्तादपकर्षाह्रभ्यते ' इति । तेषु योगेषूपायेषु विचक्षणो दक्षः । 'योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ' इत्यमरः । इन्द्रेऽपि
योज्यमेतत् । असौ द्शरथस्तिस्रमिः प्रियतमाभिः सह । प्रजा विनिनीषुर्विनेतुमिच्छुस्तिस्भिः शक्तिभिः प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तिभिरेव सह भुवसुपगतो हरिहय इन्द्र इव । वभौ ॥

स किल संयुगम् भि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः। स्वभुजवीर्यमगापयदुच्छितं सुरवध्रवध्रतभयाः शरैः॥ १९॥

महारथः स दशरथंः संयुग्मृधिं रणाङ्गणे मघनत इन्द्रस्य सहायतां प्रतिपद्य प्राप्य शरैरवधूतमया निवर्तितत्रासाः सरवधूरुच्छितं स्वभुजवीर्यमगापयत्किल खलु । गा-यतेः शब्दकर्मत्वात् 'गतिबुद्धि—' इत्यादिना सरवधूनामि कर्मत्वम् ॥

कतुषु तेन विसर्जितमौिलना भुजसमाहृतदिग्वसुना कृताः। कनकयूपसमुच्छ्रयशोभिनो वितमसा तमसासरयूतटाः॥ २०॥

कतुष्वश्रमेषेषु विसर्जितमौलिनावरोपितिकरीटेन । 'यावद्यश्रमध्वर्थुरेव राजा भवति' इति राज्ञश्रिहत्यागविधानादित्यभिप्रायः । 'मौलिः किरीटे धम्मिले' इति विश्वः । भुजस-माहतदिग्वसुना भुजार्जितदिगन्तसंपदा । अनेन क्षित्रयस्य विजितत्वसुक्तम् । नियमार्जित-धनत्वं सिद्विनियोगकारित्वं च सूच्यते । वितमसा तमोगुणरिहतेन तेन दशरथेन । त- मसा च सरयूथ नद्यो । तयोस्तटाः कनकयूपानां समुच्छ्रयेण समुत्रमनेन शोभिनःकृताः। कनकमयत्वं च यूपानां शोभार्थं विध्यभावात् । 'हेमयूपस्तु शोभिकः' इति यादवः ॥

अजिनद्ण्डभृतं कुद्यमेखलां यतिगरं मृगश्रङ्गपरियृहाम् । अधिवसंस्तनुमध्वरदीक्षितामसमभासमभासंयदीश्वरः॥ २१॥

ईश्वरो भगवानप्टमूर्तिरजिनं कृष्णाजिनं दण्डमौदुम्बरं विभर्तीति तमजिनदण्डभृतम्। 'कृष्णाजिनं दीक्षयति । औदुम्बरं दीक्षितदण्डं यजमानाय प्रयच्छिति' इति वचनात् । कुशमयी मेखला यस्यास्तां कुशमेखलाम् । शरमयी मौजी वा मेखला । तया यजमानं दीक्षयतीति विधानात् । प्रकृते कुशप्रहणं कचित्प्रतिनिधिदर्शनात्कृतम् । यतिगरं वाचंयमाम् ।
'वाचं यच्छिति' इति श्रुतेः । सृगश्यक्तं परिप्रहः कण्डूयनसाधनं यस्यास्ताम् । 'कृष्णविषाणया कण्डूयते' इति श्रुतेः । अध्वरदीक्षितां संस्कारिवशेषयुक्तां तनुं दाशरथीमिधिवसन्नधितिश्रुन्तन् । असमा भासो दीप्तयो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । अभासयद्भासयित स्म ॥

अवशृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः। नमयित स्म स केवलमुक्ततं वनमुचे नमुचेर्रये शिरः॥ २२॥ अवश्येन प्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितो देवसमाधिष्टानार्हः स दशरथ उन्नतं शिरो वनमुचे जलवर्षिणे। 'जलं नीरं वनं सत्त्वम्' इति शाश्वतः नमुचेररये केवलिमन्द्रायेव नमयित स्म। न कस्मैचिदन्यस्मै मानुषायेत्यर्थे॥

असङ्गदेकरथेन तरस्विना हरिहयात्रसरेण धनुर्भृता।

विनकराभिमुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्॥ २३॥
एकरथेनाद्वितीयरथेन तरस्विना बलवता हरिहयस्थेन्द्रस्थात्रसरेण धनुर्भृता दशरथेन्तासङ्गद्वहुशो दिनकरस्थाभिमुखाः अभिमुखस्थिता इत्थर्थः। रणरेणवः सुरद्विषां दैत्यानां रुधिरेण रुरुधिरे निवारिताः॥

अथ समाववृते कुछुमैर्नवैस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम् । यमकुवेरजलेश्वरवज्रिणां समधुरं मधुरञ्जितविक्रमम् ॥ २४ ॥

अथ यमकुवेरजलेश्वरविज्ञणां धर्मराजधनदवरुणामरेन्द्राणां समा धूर्मारो यस्य स सम-धुरः। माध्यस्थवितरणसंनियमनैश्वर्येस्तुल्यकक्ष इत्यर्थः। 'ऋक्पूरच्धूः-'इत्यादिना समा-सान्तोऽच्प्रत्ययः। तं समधुरम्। अश्वितविकमं पूजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेवितुमिव। मधुर्वसन्तः। 'अथ पुष्परसे मधुः। दैत्ये चैत्रे वसन्ते च मधुः' इति विश्वः। नवैः कुसुमैरुपलक्षितः सन्समावृत्ते समागतः। 'रिक्तइस्तेन नोपेयाद्राजानं देवतां गु-रुम्' इति वचनात्पुष्पसमेतो राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः॥

जिगिमिषुर्धनदाध्युषितां दिशं रथयुजा परिवर्तितवाहनः । दिनमुखानि रिवर्हिमिनग्रहैर्विमलयन्मलयं नगमत्यजत् ॥ २५ ॥ धनदाध्युषितां क्रवेराधिष्ठितां दिशं जिगिमषुर्गन्तुमिच्छः । रथयुजा सारथिनारुणेन परिवर्तितवाहनो निवर्तिताश्वो रिवः हिमस्य निग्रहैर्निराकरणैर्दिनमुखानि प्रभातानि विमलयन्विशदयन् । मलयं नगं मलयाचलमस्यजत् । दक्षिणां दिशमसाक्षीदिसर्थः ॥

कुसुमजन्म ततो नवपल्लवास्तद्नु पट्पदकोकिलक्जितम्। इति यथाक्रमसाविरसून्मधुर्दुमवतीमवतीर्यं वनस्थलीम्॥ २६॥ आदो कुसुमजन्म। ततो नवपल्लवाः । तदनु। 'अनुर्लक्षणे' इति कर्मप्रवचनीयत्वाद्वि- तीया। यथासंख्यं तदुभयानन्तरं षट्पदानां कोकिलानां च कूजितम् । इत्येवंप्रकारेण य-'थाक्रमं क्रममनतिक्रम्य द्रुमवतीं द्रुमभूयिष्ठां वनस्थलीमवतीर्य मधुर्वसन्त आविरभूत् । केषांचिद्रुमाणां पह्नवप्राथम्यात्केषांचित्कुसुमप्राथम्यात्रोक्तक्रमस्य दृष्टविरोधः ॥

नयगुणोप्यितामिन भूपतेः सदुपकारफलां श्रियमार्थनः । अभिययुः सरसो मधुसंभृतां कमिलनीमिलिनीरपतित्रिणः ॥ २७ ॥ नयो नीतिरेव गुणः । तेन । अथवा नयेन गुणैः शौर्योदिभिश्चोपिनताम् । सतामुपकारः फलं यस्यास्तां सदुपकारफलां भूपतेर्दशरथस्य श्रियमिथिन इव । मधुना वसन्तेन संभृतां सम्यक्पुष्टां सरसः संबन्धिनीं कमिलिनीं पिद्मिनीमिलिनीरपतित्रिणः । अलयो भृक्षाः । नीरपतित्रिणो जलपित्रणो हंसादयश्च । अभिययुः ॥

कुसुमुमेव न केवलमार्तवं नवमशोकतरोः स्परदीपनम् । किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मुद्रयिता द्यिताश्रवणार्पितः॥२८॥ ऋतुरस्य प्राप्त आर्तवम् । 'ऋतोरण्' इलण् । नवं प्रलप्रमशोकतरोः केवलं कुसुम-मेव स्परदीपनमुद्दीपनं न । किंतु विलासिनां मदियता मदजनको दियताश्रवणार्पितः किसलयप्रसवोऽपि पह्नवसंतानोऽपि स्परदीपनोऽभवत् ॥

विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविशेषकाः। मधुलिहां मधुदानविशारदाः कुरवका रवकारणतां ययुः॥ २९॥

मधुना वसन्तेन विरचिता उपवनिश्रयामभिनवाः । पत्रविशेषकाः पत्ररचना इव स्थिता मधूनां मकरन्दानां दाने विशारदाश्चतुराः कुरवकास्तरवो मधुलिहां मधुपानां रवकारणतां ययुः । मृङ्गाः कुरवकाणां मधूनि पीत्वा जगुरित्यर्थः । दानशौण्डानिथजनाः । स्तुवन्तीति भावः ॥

सुवदनावदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः । मधुकरैरकरोन्मधुलोलुपैर्वकुलमाकुलमायतपङ्किभिः ॥ ३०॥

सुवदनावदनासवेन कान्तासुखमयोन संभृतो जिनतः । तत्तस्य दोहदमिति असिद्धिः । तस्यासवस्यानुवादी सदशो गुणो यस्य तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः कर्ता । मधुलोलुपैरा-यतपङ्किभिर्दीर्घपङ्किभिर्मधुकरैर्मधुपैः करणैः । वकुलं वकुलवृक्षमाकुलमकरोत् ॥

उपहितं शिशिरापगमिश्रया सुकुलजालमशोभत किंशुके। प्रणियनीय नखक्षतमण्डनं प्रमद्या मद्यापितलजाया॥ ३१॥

शिशिरापगमिश्रया वसन्तलक्ष्म्या किंगुके पलाशवृक्षे । 'पलाशः किंगुकः पर्णः' इ-त्यमरः । उपिहतं दत्तं मुकुलजालं कुञ्चलसंहतिः । मदेन यापितल्रज्ञयापसारितत्रपया प्रमदया प्रणयिनि प्रियतम उपिहतं नखक्षतमेव मण्डनं तदिव । अशोभत ॥

वणगुरुप्रमदाधरदुःसहं जघननिर्विषयीकृतमेखलम् । न खलु तावदशेषमपोहितुं रविरलं विरलं कृतवान्हिमम् ॥ ३२ ॥

वर्णेर्दन्तक्षतैर्गुरुभिर्द्धंभेरै: प्रमदानामधररघरोष्टेर्द्धःसहं हिमस्य व्यथाकरत्वादसह्यम् । उत्र । ज्यनेषु निर्विषयीकृता निरवकाशीकृता मेखला येन तंत् । शैत्यात्त्याजितमेखलिमसर्थः । एवंभूतं हिमं रिवस्तावदा वसन्तादशेषं निःशेषं यथा तथापोहितुं निरिसतुं नालं खलु न

अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मलयमारुतकम्पितपहुवा। अमद्यत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ३३ ॥ अत्र चूतलताया नर्तकीसमाधिरभिधीयते । अभिनयानर्थव्यञ्जकान्व्यापारान् । 'व्य-अकाभिनयौ समा दसमरः । परिचेतुमभ्यसितुमुद्यतेव स्थिता । कुतः । मलयमारुतेन कम्पितपहना । पहनशब्देन हस्तो गम्यते । सक्तिका सकोरका । 'कलिका कोरकः पुमान्' इत्यमर: । सहकारलता । किलः कलहो द्वेष उच्यते । 'कालः स्यात्कलहे शूरे किलरन्त्ययुगे युधि' इति विश्व:। कामो रागः। तजितामपि। जितरागद्वेषाणामपी-लर्थः । मनोऽमदयत ॥

प्रथममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव मुग्धवधूकथाः । मन्द्राक्षा १००० सुरभिगन्धिषु शुश्रुविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥ ३४॥ 🛶 सुरिभर्गनधो यासां तासु सुरिभगन्धिषु । 'गन्धस्य-' इत्यादिनेकारः । कुसुमान्या-सां संजातानि कुसुमिताः । तासु वनराजिष्ठ वनपङ्किषु । अन्यभृताभिः कोकिठाभिः प्रथमं प्रारम्भेषूदीरिता उक्ता अत एव मिताः परिमिता गिर आलापाः। प्रविरला माग्ध्यात्स्तोकोक्ता मुग्धवधूनां कथा वाच इव । शुश्रुविरे श्रुताः ॥

श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमळदन्तरुचो वसुः। उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः॥३५॥

श्रुतिसुखाः कर्णमधरा भ्रमरखना एव गीतयो यासां ताः । कुसुमान्येव कौमला द-इत्हेचो दन्तकान्तयो यासां ताः । अनेन सस्मितत्वं विवक्षितम् । उपवनान्तलताः प-वनेनाहतैः कम्पितैः किसलयैः सलयैः साभिनयैः । लयशब्देन लयानुगतोऽभिनयो ल-क्यते । उपवनान्ते पवनाहतैरिति सिकयत्वाभिधानात् । पाणिभिरिव वभुः । अनेन लतानां नर्तकीसाम्यं गम्यते ॥

लिलिविभ्रमवन्धविचक्षणं सुरिमगन्धपराजितकेसरम् । लिल निल्ला पतिषु निर्विविशुर्भधुमङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डनवर्जितम् ॥ ३६ ॥

अङ्गना ललितविश्रमवन्धविचक्षणं मधुरविलासघटनापटुतरम् । सुरभिणा मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरं निर्जितवकुलपुष्पम् । 'अथ केसरे । वकुलः' इत्यमरः । स्मरस्य सखायं स्मरसखम् । स्मरोद्दीपक्रमित्यर्थः । मधुं मद्यम् । 'अर्घर्चाः पुंसि च' इति पुंलि-ङ्गता । उक्तं च-'मकरन्दस्य मग्रस्य माक्षिकस्यापि वाचकः । अर्धर्चादिगणे पाठात्पुंन-पुंसकयोर्भपुः ॥' इति । पतिषु विषये रसखण्डनवर्जितमनुरागभङ्गरहितं यथा तथा नि-विविद्यः । परस्परानुरागपूर्वकं पतिभिः सह पपुरित्यर्थः ॥

गुगुभिरे स्मितचारुतराननाः स्त्रिय इव ऋथशिक्षितमेखलाः। विकचतामरसा गृहदीर्घिका मद्कलोद्कलोलविहंगमाः॥ ३७॥

विकचतामरसा विकसितकमलाः मदेन कला अव्यक्तमधुरं ध्वनन्त उदकलोलिव-हंगमा जलप्रियपक्षिणो हंसादयो यासु ता मदकलोदकलोलविहंगमा गृहेषु दीर्घिका वाप्यः । स्मितेन चारुतराण्याननानि यासां ताः । श्रृथाः शिक्षिता मुखरा मेखला यासां ताः । शिक्षितेति कर्तरि क्तः । स्त्रिय इव । शुशुभिरे ॥

उपययौ तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः। सहशमिष्टसमागमनिर्वृति वनितयानितया रजनीवधः॥ ३८॥ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

रि षेण्यः आसि स्यात

क्षेराव स्वार्म यीदेव

तावि

शीरां नुभा

तर्फा त्युरि न्या

नाः त्केव

जार यते भग

मर मन

বাত

न्द्र का वि

मधुना मधुसमयेन खण्डिता ह्रासं गमिता । क्षीयन्ते खळूत्तरायणे रात्रयः । खण्डि-ताख्या च नायिका ध्वन्यते । हिमकरोदयेन चन्द्रोदयेन पाण्डुर्मुखस्य प्रदोषस्य वकस्य च इविर्यस्याः सा रजन्येव वधूः । इष्टसमागमनिर्वृति प्रियसंगममुखमनितयाप्राप्तया । 'इण्गतो' इति धातोः कर्तरि क्तः। वनितया सदशं तुल्यं तनुतां न्यूनतां कार्द्यं चोपययौ ॥

अपतुषारतया विशदप्रभेः सुरतसङ्गपरिश्रमनोदिभिः । कुसुमचापमतेजयदंशुभिर्हिमकरो मकरोर्जितकेतनम् ॥ ३९ ॥

हिमकरश्चन्द्रः । अपनुषारतयापगतनीहारतया विशदप्रभौनिर्मलकान्तिभिः सुरतसङ्ग-परिश्रमनोदिभिः सुरतसङ्गखेदहारिभिरंश्चभिः किरणेः । मकरोजित्तकेतनम् । मकरेणोजितं केतनं ध्वजो यस्य तम् । लब्धावकाशत्वादुच्छितध्वजमित्यर्थः। कुसुमचापं काममतेजयद्शानत्यत्। 'तिज निशाने' इति धातोण्यन्ताल्रङ् । सहकारिलाभात्कामोऽपि तीक्णोऽभूदित्यर्थः॥

हुतहुताशनदीप्ति वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत्। युवतयः कुसुमं द्धुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्॥ ४०॥

हुतहुताज्ञनदीस्थाज्यादिप्रज्विताप्तिप्रमं यत्कुसुमम् । कर्णिकारमित्यर्थः । वनिश्रय उपवनलक्ष्म्याः कनकाभरणस्य प्रतिनिधिः । अभूदिति शेषः । दलेषु केसरेषु च पेश-लम् । सुकुमारपत्रिक्जल्कमित्यर्थः । आहितम् । प्रियैरिति शेषः । तत्कुसुमं युवतयोऽ-लके कुन्तले दधुः ॥

अलिभिरञ्जनविन्दुमनोहरैः कुसुमपङ्किनिपातिभिरङ्कितः।
न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव॥४६॥

अञ्जनिन्दुमनोहरै: कजलकणसुन्दरै: । कुसुमपिक्किषु निपतिन्ति ये तै: । अलिभिर-क्कितिश्विहितिस्तिलकः श्रीमात्राम ग्रक्षः । 'तिलकः खुरकः श्रीमान्' इत्यमरः । वनस्थ-लीम् । तिलको विशेषकः । 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम् । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्' इत्यमरः । प्रमदामिव । न शोभयित स्मेति न खलु । अपि त्वशोभय² देवेत्यर्थः । 'लट् स्मे' इति स्मशब्दयोगाद्भृतार्थे लट् ॥

अमदयनमधुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः।

उसुमसंभृतया नवमिक्किता स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥ ४२ ॥ तरुचारुविलासिनी तरोः पुंसश्च चारुविलासिनी नवमिक्कित सप्तलाख्या लता । 'सप्त-ला नवमिक्किता' इत्यमरः । मधुनो मकरन्दस्य मद्यस्य च गन्धेन सनाथया । गन्धप्रधान्येव्यर्थः । किसल्यमेवाधरस्तत्र संगतया । प्रस्तराग्येव्यर्थः । कुसुमैः संभृतया संपादिन्त्रया । कुसुमरूपयेव्यर्थः । सिमतरुचा हासकान्त्या मनः । पर्यतामिति शेषः । अमद्यत्॥

अरुणरागनिषेधिभिरंशुकैः अवणुळच्धपदैश्च यवाङ्करैः।

परमृताविस्तैश्च विलासिनः स्मरवलैरबलैकरसाः कृताः ॥ ४३ ॥ विलासिनो विलसनशीलाः पुरुषाः । 'वीकषलस-'इत्यादिना धिनुण्यत्ययः । अरुण्यत्यात्ते रागमारुण्यं निषेधन्ति तिरस्कुर्वन्तीत्यरुणरागनिषेधिनः । तैः । कुमुम्मादिरखन्तात्त्सदशैरित्यर्थः । 'तमन्वेत्यनुवधाति तच्छीलं तिन्नषेधित । तत्येवानुकरोतीति शब्दाः सादश्यवाचकाः ॥' इति दण्डी । अंशुकैरम्बरेः । श्रवणेषु कर्णेषु लब्धपदैः । निवेशितैरित्यर्थः । यवाङ्करैश्च । परभृताविस्तैः कोकिलाकूजितेश्च । इत्येतैः स्मरवलैः कामसैन्यैः । अवलाखेक एव रसो रागो येषां तेऽवलैकरसाः स्त्रीपरतन्त्राः कृताः ॥

पाला-कीकल विह्न moved

2 A farticle of call

उपचितावयवा शुचिभिः कणैरिलकद्मवकयोगमुपेयुषी। सदशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलकजालकजालकमौक्तिकैः॥ ४४॥ शुचिभिः शुभैः कणै रजोभिरुपचितावयवा पुष्टावयवा। अलिकदम्वकयोगमुपेयुषी भाता। तिलकजा तिलकश्भोत्था मुजरी। अलकेषु यज्ञालकमाभरणविशेषस्तस्मिन्नीः क्तिकैः सदशकान्तिः। अलक्ष्यत। भृङ्गसङ्गिनी शुभ्रा तिलकमज्ञरी नीलालकसक्तमु-क्ताजालियालक्ष्यतेति वाक्यार्थः॥

ध्वजपटं मदनस्य धनुर्धृतद्छविकरं मुखचूर्णमृतुश्रियः । कुसुमकेसररेणुमिलवजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ॥ ४५ ॥

अित्रजाः पट्पद्निवहा धनुर्भृतो धानुष्कस्य मदनस्य कामस्य ध्वजपटं पताकाशू-तम् । ऋतुश्रियो वसन्तलक्ष्म्याश्छिविकरं शोभाकरं मुखचूर्णं मुखालंकारचूर्णभूतं सपवन् नोपवनोत्थितं सपवनं पवनेन सहितं यदुपवनं तस्मिनुत्थितम् । कुसुमानां केसरेषु किज्ञल्केषु यो रेणुस्तम् । अन्वयुरन्वगच्छन् । यातेर्छङ् ॥

अनुभवज्ञवदोलसृत्त्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिषृक्षया । अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥ ४६ ॥

नवा दोला प्रेङ्का यहिंमस्तं नवदोलमृत्स्यं वसन्तोत्सवमनुभवन्नवलाजनः पटुरिष निपुणोऽपि त्रियकण्ठस्य जिघृक्षया गृहीतुमालिङ्गिनुमिन्छ्यासनरज्जुपरिग्रहे पीठरज्जु-ग्रहणे भुजलतां वाहुलतां जलतां शैथिल्यम् । डलयोरभेदः । अनयत् । दोलाकीहासु पृत्रस्भयनाटितकेन त्रियकण्ठमाक्षिण्यदित्यर्थः ॥

त्यजत मानमलं वत विश्रहेनें पुनरेति गतं चतुरं वयः। परभृषाभिरितीव निवेदिते सारमते रमते सा वधूजनः॥ ४७॥

वतेत्यामन्त्रणे । 'खेदानुकम्पासंतोषितस्मयामन्त्रणे वत' इत्यसरः । वत अङ्गना मानं कोपं त्यजत । तदुक्तम्—'स्त्रीणामीष्यांकृतः कोपो मानोऽन्यासिङ्गिनि प्रिये' इति । विप्रहैविरोधेरलम् । विप्रहो न कार्य इत्यर्थः । गतमतीतं चतुरसुपभोगक्षमं वयो योवनं पुनर्नेति नागच्छति । इत्येवंरूपे स्मरमते स्मराभिप्राये । नपुंसके भावे क्तः । परभृताभिः कोकिलाभिर्निवेदिते सतीव वधूजनो रमते स्म रेमे । कोकिलाकृजितोहीपितस्मरः स्त्रीजनः कामशासनभयादिवोच्लुङ्खल्यम्बेलिदित्यर्थः ॥

अथ यथासुसमार्तवमुत्सवं समनुभूय विलासवतीससः। नरपतिश्चकमे मृगयारतिं स मधुमन्मधुमन्मथसंनिभः॥ ४८॥

अथानन्तरम् । मधुं यथ्रातीति मधुमिह्सिणुः । संपदादित्वात्किप् । मधुर्वसन्तः । मथ्रा-तीति मथः । पचाद्यच् । मनसो मथो मन्मथः कामः । तेषां संनिभः सदशो मधुमन्मधु-मन्मथसंनिभः स नरपतिर्दशरथो विलासवतीसखः स्त्रीसहचरः सन् । ऋतुः प्राप्तोऽस्थार्त-मः । तुमुत्सवं वसन्तोत्सवं यथासुखं समनुभूय मृगयार्गतं मृगयाविहारं चकम आचकाङ्क ॥

व्यसनासङ्गदोषं परिहरत्राह— परिचयं चळळक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितबोधनम् । श्रमजयात्त्रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैर्ययौ ॥४९॥ असौ नुगया चळळक्ष्याणि सृगगवयादीनि । तेषां निपातने परिचयमभ्यासं क- STEEL ST

षेण आ स्या

(9

क्रैर स्वा यीं

तार्व

शी: नुभ

तस् त्यु

> न्ना त्के जा

भर मर

वा

यते

म कं क

रोति । भयरुषोर्भयकोधयोस्तदिङ्गितबोधनं तेषां चललक्ष्याणामिङ्गितस्य चेष्टितस्य भ-यादिलिङ्गभूतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति । तनुं शरीरं श्रमस्य जयान्निरासात्प्रगुणां प्र-कृष्टलाघवादिगुणवर्तीं च करोति । अतो हेतोः सचिवैरनुमतोऽनुमोदितः सन्ययौ । सर्वे चैतगुद्धोपयोगीत्यतस्तदपेक्षया मृगयाप्रवृत्तिः । न तु व्यसनितयेति भावः ॥

सृगवनोपगमञ्जमवेषसृद्धिपुलकण्ठनिषक्तशरासनः । गगनमश्वखुरोद्धतरेणुभिर्नृसविता स वितानमिवाकरोत् ॥ ५० ॥

मृगाणां वनं तस्योपगमः प्राप्तिः । तस्य क्षममहं वेषं विभर्तीति स तथोक्तः । मृगया-विहारानुगुणवेषधारीत्यर्थः । विपुलकण्ठे निषक्तशरासनो लप्तधन्वा । ना सिवतेव नृसिव-ता पुरुषश्रेष्ठः । उपिमतसमासः । स राजाश्वसुरोद्धतरेणुभिर्गगनं वितानं तुच्छमसिदवा-करोत् । गगनं नालक्ष्यतेत्यर्थः । 'वितानं तुच्छमन्दयोः' इति विश्वः । अथवा सिवतान-मित्येकं पदम् । सिवतानमुल्लोचसिहतिमवाकरोत् । 'अस्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः ॥

त्रियतमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवर्णतनुच्छदः। तुरगवलानुचञ्चलकुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु॥ ५१॥

वनमार्लया वनपुष्पस्रजा प्रथितमौित्रविद्धामिमहः । तरूणां पलाशैः पत्रैः सवर्णः समानस्ततुच्छदो वर्म यस्य स तथोक्तः।इदं च वर्मणः पलाशसावर्ण्याभिधानं मृगादीनां विश्वासार्थम् । तुरगस्य वलानेन गतिविशेषेण चन्नलकुण्डलोऽसौ दशरथो हरभिर्मृगवि-शेषेश्रेष्टिताश्चरिता या भूमयस्तासु विहरूचे विदिशुते ॥

तनुळताविनिवेशितविष्रहा भ्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः। दृद्युरध्विन तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोसळम्॥ ५२॥

तनुषु ठतासु विनिवेशितविष्रहाः संक्रमितदेहाः अमरेषु संक्रमिता ईक्षणवृत्तयो ह-ग्व्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सुलोचनं नयेन नीत्या निन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि दहशुः । प्रसन्नपावनतया तं देवता अपि गूटकृत्या दहशुरित्यर्थः॥

श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः। स्थिरतुरंगमभूमि निपानवन्सृगवयोगवयोपचितं वनम्॥ ५३॥

स दशरथः । ग्रुनां गणः स एषामस्तीति श्वगणिनः श्वप्राहिणः तैः । वागुरा मृग-वन्धनरज्जुः । 'वागुरा मृगवन्धनी' इत्यमरः । तथा चरन्तीति वागुरिका जालिकाः । 'चरित' इति टक्प्रत्ययः । 'द्वौ वागुरिकजालिकौ' इत्यमरः । तैश्व प्रथममास्थितमधिष्ठितम् । व्यपगता अनला दावाभयो दस्यवस्तस्कराश्च यस्मात्तथोक्तम् । 'दस्युतस्करमोपकाः, इत्यमरः । 'कारयेद्वनविशोधनमादौ मातुरन्तिकमपि प्रविविश्वः । आप्तशक्यनुगतः प्रविशेद्धा संकटे च गहने च न तिष्ठेत' इति कामन्दकः । स्थिरा दृद्धा पङ्कादिरिहता तुरंगमयोग्या भूमिर्थस्य तत् । निपानवदाहावयुक्तम् । 'आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये' इत्यमरः । मृगैईरिणादिभिर्वयोभिः पक्षिभिर्गवयैगोसदृशैररण्यपग्चिवशेषश्चोपचितं समृद्धं वनं विवेश प्रविष्टवान् ॥

अथ नभस्य इव त्रिद्शायुधं कनकपिङ्गतिडहुणसंयुतम् । धनुरिविज्यमनाधिरुपाददे नरवरो वररोषितकेसरी ॥ ५४ ॥

अयानाधिर्मनो व्यथारिहतो नरवरो नरश्रेष्ठः । रवेण धनुष्टंकारेण रोषिताः केस-रिणः सिंहा येन स राजा । कनकिमव पिङ्गः पिशङ्गो यस्ति छिदेव गुणो मौर्वा तेन संयुतं त्रिदशायुधिमन्द्रचापं नभस्यो भाइपदमास इव । 'स्युर्नभस्यप्रौष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः' इत्यसरः । अधिज्यमधिगतसौर्वीकं धनुरुपाददे जन्नाह ॥

तस्य स्तनप्रणिधिर्भुहुरेणशावैदर्शहन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्।
आविर्वभूच कुरागर्भमुखं मृगाणां
यूथं तद्यसरगर्वितकृष्णसारम्॥ ५५॥

स्तनप्रणयिभिः स्तनपायिभिरेणशावैर्हरिणशिश्चभिः । 'पृथुकः शावकः शिश्चः' इख-मरः । व्याहन्यमानं तद्वत्सलतया तद्वमनानुसारेण मुहुर्मुहुः प्रतिषिध्यमानं हरिणीनां गमनं गतिर्थस्य तत् । कुशा गर्भे येषां तानि मुखानि यस्य तत्कुशगर्भमुखम् । तस्य यूथस्याग्रेसरः पुरःसरो गर्वितो हप्तश्च कृष्णसारो यस्य तत् । मृगाणां यूथं कुलम् । 'सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुंनपुंसकम्' इत्यमरः । तस्य दशरथस्य पुरस्ताद्य आवि-र्वभूव । वसन्ततिलकं वृत्तम् ॥

> तत्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा त्णीमुखोद्दृतरारेण विशीर्णपङ्कि । इयामीचकार वनमाकुलदृष्टिपातै-वातेरितोत्पलद्लप्रकरेरिवार्द्वैः॥ ५६॥

जवनो जवशीलः । 'जुचंकम्य-'इत्यादिना युच्प्रत्ययः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्र-जुवी जवनो रजः' इत्यमरः । तं वाजिनमश्चं गतेनारूढेन । तूणीष्ठधिः । 'बह्वादिभ्यश्च' इति स्त्रियां डीष् । तस्या मुखाद्विवरादुद्धृतशरेण राज्ञा प्रार्थितमभियातम् । 'याच्ञा-यामभियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः' इति केशवः । अतएव विशीर्णा पङ्किः संधीभावो यस्य तत् । मृगयूथं कर्त्व । आर्द्देर्भयादश्चित्तराकुला भयचिकता ये दृष्टिपातास्तैः । वातेरितोत्पलदलप्रकरैः पवनकम्पितन्दीवरदलवृन्दैरिव । वनं श्यामीचकार ॥

> लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्। आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्वी वाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसंजहार॥ ५७॥

हरिरिन्द्रो विष्णुर्वा । तस्येव प्रभावः सामर्थ्य यस्य स तथोक्तः । धन्वी धनुष्मान्स नृपः । लक्ष्यीकृतस्य वेद्धुमिष्टस्य हरिणस्य स्वप्रेयसो देहं व्यवधायानुरागादन्तर्धाय स्थिताम् । सह चरतीति सहचरी । पचादिषु चरतेष्टित्करणान्छीप् । यथाह वामनः— 'अनुचरीति चरेष्टित्वात्' इति । तां सहचरीं हरिणीं प्रेक्ष्य कृामितया स्वयं कामुकत्वात् । कृपामृदुमनाः करुणार्द्रचित्तः सन् । आकर्णकृष्टमपि । दुष्प्रतिसंहरमपीस्पर्थः । भूगणं प्रतिसंजहार । नैपुण्यादिस्पर्थः । नैपुण्यं तु धन्वीस्यनेन गम्यते ॥

> तस्यापरेष्विप सृगेषु शरान्सुमुक्षोः कर्णान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुष्टिः। त्रासातिमात्रचटुळैः स्मरतः सुनेत्रैः शौढिप्रयानयनविभ्रमचेष्टितानि॥ ५८॥

त्रासाद्भयादतिमात्रचटुलैरत्यन्तचबलैः सुनेत्रैः प्रौडप्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि प्र-

षेण्य आ स्या ङ्गेर

(9

ख

र्था ता

> शी नुः

गल्भकान्ताविलोचनविलासव्यापारान्सादश्यात्स्मरतः । अपरेष्वपि मृगेषु श्ररान्मुसुक्षो-मींकुमिच्छोस्तस्य रृपस्य निविडो दहोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य प्राप्य विभिदे । खय-मेव भियते स्म । भिदेः कर्मकर्तरि लिट् । कामिनस्तस्य प्रियाविश्रमस्मृतिजनितक्रपात तिरेकान्सुष्टिभेदः । न त्वनेपुण्यादिति तात्पर्यार्थः ॥

. उत्तर्थुवः सपदि पत्वलपङ्कमध्या-न्युस्तांप्ररोहकवलावयवानुकीर्णम्। जग्राह स दुत्वराहकुलस्य मार्ग सुव्यक्तमाईपदपङ्किभिरायताभिः॥ ५९॥

स नृपः । सुस्ताप्ररोहाणां मुस्ताङ्कुराणां कवला यासाः । तेषामवयवैः श्रमविवृत्तमु-खभ्रंशिभिः शंकलैरनुकीर्ण व्याप्तम् । आयताभिदीर्घाभिराईपदपङ्किभिः सुव्यक्तम् । स-पदि पल्वलपङ्कमध्यादुत्तस्थुप उत्थितस्य हुतवराहकुलस्य पलायितवराहसूथस्य मार्ग जयाहानुससार ॥

> तं वाहनाद्वनतोत्तरकायमीष-द्विध्यन्तमुद्धृतसटाः प्रतिहन्तुमीषुः । नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा वृक्षेषु विद्मिषुभिर्जघनाश्रयेषु ॥ ६०॥

वराहाः । वाहनादश्वादीषद्वनतोत्तरकायं किंचिदानतपूर्वकायं विध्यन्तं प्रहरन्तं तं नृपम् । उद्धृतसटा ऊर्ध्वकेसराः सन्तः । 'सटा जटाकेसरयोः' इति केशवः । प्रतिहन्तु-मीषुः प्रतिहर्तुमैच्छन् । अस्य नृपस्येषुभिः सहसा जघनानामाश्रयेष्ववष्टम्भेषु वृक्षेषु विद्धमात्मानं न विविदुः । एतेन वराहाणां मनस्वित्वं नृपस्य हस्तलाघवं चोक्तम् ॥

> तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्तः। निर्भिच विग्रहमशोणितिलप्तपुह्न-स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात् ॥ ६१ ॥

अभिघाते रभस औत्सुक्यं यस्य तस्य । अभिहन्तुमुद्यतस्येत्यर्थः । वन्यस्य वने भ-वस्य महिषस्य नेत्रविवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विकृष्याकृष्य मुक्तः पत्री शरो विग्रहं महि-षदेहं निर्भिच विदार्य । शोणितिलप्ती न भवतीत्यशोणितिलप्तः पुङ्को यस्य स तथोक्तः सन् । तं महिषं प्रथमं पातयामास । खयं पश्चात्पपात । ' कृत्वानुप्रज्युयते लिटि' इ-त्यत्रानुशब्दस्य व्यवहितविपर्यस्तप्रयोगनिवृत्त्यर्थत्वात् 'पातयां प्रथममास' इत्यपप्रयोग इति पाणिनीयाः । यथाह वार्तिककारः—'विपर्यासनिवृत्त्यर्थे व्यवहितनिवृत्त्यर्थे च' इति॥

प्रायो विषाणपरिमोक्षलघूत्तमाङ्गा-न्खद्गांश्चकार नृपतिर्निशितैः क्षुरप्रैः। गृङ्गं स दप्तविनयाधिकृतः परेषा-मत्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्घमायुः ॥ ६२ ॥

नृपतिनिशितैः क्षुरप्रैः शरविशेषेः खङ्गान्खङ्गाल्यान्मृगान् । 'गण्डके खङ्गखङ्गिनो'' इ-त्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणपरिमोक्षेण शृङ्गभङ्गेन लघून्यगुरूण्युत्तमाङ्गानि शिरांसि

येषां तांश्वकार । न त्ववधीदित्यर्थः । कृतः । दप्तविनयाधिकृतो दुष्टनिम्रहिनयुक्तः स राजा परेषां प्रतिकृत्वानामत्युच्छ्रितमुत्रतं श्टङ्गं विषाणं प्राधानयं च 'श्टङ्गं प्राधानय-स्मान्वोश्व' इत्यमरः न ममृषे न सेहे । दीर्घमायुर्जीवितकालम् । 'आयुर्जीवितकालो नी' इत्यमरः । न ममृष इति न । किंतु ममृष एवेत्यर्थः ॥

#### व्याघ्रानभीरभिमुखोत्पतितान्गुहाभ्यः फुल्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णात्। शिक्षाविशेषलघुह्रस्ततया निमेषा-त्तृणीचकार शरपूरितवऋरन्ध्रान्॥ ६३॥

अभीर्निर्मोकः स धन्वी गुहाभ्योऽभिमुखमुत्पतितान् । वायुना रुग्णान्भमान् । पुला विकसिताः । 'अनुपसर्गात्पुलक्षीवकृशोलाधाः' इति निष्ठातकारस्य लत्वनिपातः । येऽसनस्य सर्जवृक्षस्य । 'सर्जकासनवन्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः' इत्यमरः । अप्रविटपास्तानिव स्थितान् । इषुधिभूतानित्यर्थः । व्याघ्राणां चित्ररूपत्वादपमाने फुल्लविशेषणम् । शरैः पूरितानि वक्ररन्ध्राणि येषां तान्व्याघ्रान् । शिक्षाविशेषणाभ्यासातिशयेन छघुह-स्ततया क्षिप्रहस्ततया निमेषात्तृणीचकार । तुर्णे शरैः पूरितवानित्यर्थः ॥

#### निर्घातोग्रेः कुञ्जलीनाञ्जिघांसुर्ज्यानिर्घोषैः क्षोभयामास सिंहान्। नृनं तेषामभ्यस्यापरोऽभूद्वीयोदग्रे राजशब्दे मृगेषु ॥ ६४ ॥

कुञ्जेषु लीनान् । 'निकुञ्जकुञ्जो वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे' इत्समरः । सिंहाञ्जिषां-सुर्हेन्तुमिच्छुः । निर्घातो व्योमोत्थित औत्पातिकः शब्दिवशेषः । तद्वदुप्रे रौद्रैज्यानि-ष्वीषैमीवीशब्दैः क्षोभयामास । अत्रोत्प्रेक्षते—तेषां सिंहानां संबन्धिनि वीर्येणोदप्र उ-न्नते मृगेषु विषये यो राजशब्दस्तस्मित्रभ्यसूयापरोऽभूत्र्नम् । अन्यथा कथमेतान-न्विष्य हन्यादित्यर्थः । 'मृगाणाम्' इति पाठे समासे गुणभूतत्वाद्राजशब्देन संबन्धो दु-र्घटः । शालिनी वृत्तम्—'शालिन्युक्तां म्तौ तगौ गोऽब्धिलोकैः' इति लक्षणात् ॥

## तान्हत्वा गजकुलबद्धतीत्रवैरान्काकुत्थः कुटिलनखाग्रलग्नमुक्तान्। आत्मानं रणकृतकर्मणां गजानामानृण्यं गतिमव मार्गणैरमंस्त ॥६५॥

काकुत्स्थो दशरथः । गजकुलेषु वद्धं तीत्रं वैरं यैस्तान् । कुटिलेषु नखाग्रेषु लग्ना मुक्ता गजकुम्भमौक्तिकानि येषां तान्सिहान्हत्वा । आत्मानं रणेषु कृतकर्मणां कृतो-पकाराणां गजानामानृण्यमनृणत्वं मार्गणेः शरेः । 'मार्गणो याचके शरे' इति विश्वः गतं प्राप्तवन्तमिवामंस्त मेने ॥

चमरान्परितः प्रवर्तिताथ्यः कचिदाकणिविकृष्टभछवर्षौ ।
नृपतीनिव तान्वियोज्य सद्यः सितवाळव्यजनैर्जगाम शान्तिम्॥६६॥
किन्चिमरान्परितः । 'अभितःपरितःसमया—' इत्यादिना द्वितीया । प्रवर्तिताथः
प्रधाविताथः । आकर्णविकृष्टभछानिषुविशेषान्वर्षतीति तथोक्तः स नृपः । नृपतीनिव
तांश्रमरान्सितबाळव्यजनैः शुभ्रचामरैर्वियोज्य विरहृष्य सद्यः शान्ति जगाम । शूराणां
परकीयमैर्थ्यमेवासह्यम् । न तु जीवितमिति भावः । औपच्छन्दसिकं वृत्तम् ॥

अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार । वेण्य आ स्या हैर

(9

ख्य र्या ता

र्श न

0 0 0

सपदि गतमनस्कश्चित्रमात्यानुकीर्णे रतिविग्रतिवन्धे केशपाशे त्रियायाः ॥ ६७ ॥

स नृपस्तुरगसमीपादुत्पतन्तमपि । सुप्रहारमपीत्यर्थः । रुचिरकठापं भासुरवर्हम् म्रह्मानित्रायेन रौतीति मयूरो वर्ही । पृषोदरादित्वात्साधुः । तं चित्रेण माल्येनानुकीर्णे रतौ विगळितवन्धे प्रियायाः केशपाशे सपदि गतमनस्कः प्रवृत्तचित्तः । 'उरःप्रभृने तिभ्यः कप्' इति कप्प्रत्ययः । न बाणळक्यीचकार । न प्रजहारेत्यर्थः ॥

तस्य कर्कशविहारसंभवं स्वेदमाननविलय्नज्ञालकम् । आचचाम सतुषारशीकरो भिन्नपह्नवपुटो वनानिलः ॥ ६८ ॥

कर्कशविद्दारादितव्यायामात्संभवो यस्य तम्। आनने विलय्नजालकं बद्धकदम्बकं तस्य नृपस्य स्वेदम् । सतुषारश्चिकरः शिशिराम्बुकणसिहतः । भिन्ना निर्देलिताः पल्लवा नां पुटाः कोशा येन सः । वनानिल आचनाम । जहारेत्यर्थः । रथोद्धता वृत्तमेतत् ॥ इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः सिच्चवाचलिक्वतधुरं धराधिपम् । परिवृद्धरागमजुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेच कामिनी ॥ ६९ ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेणात्मनो विस्मृतमन्यत्करणीयं कार्यं येन तम् । विस्मृतात्मकार्यान्तरिस्थिः । सिच्वरवलम्बता धृता धूर्यस्य तम् । 'ऋक्पूरच्धूःपथामानक्षे' इति समासानतोऽच्प्रत्ययः । अनुबन्धसेवया संततसेवया परिवृद्धो रागो यस्य तं धराधिपम् । मृग्यन्ते यस्यां मृगा इति मृगया । 'परिचर्यापरिसर्यामृगयाटाट्यादीनामुपसंख्यानम्' इति शप्रत्ययानतो निपातः । चतुरा विद्ग्धा कामिनीव । जहाराचकर्ष । 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥' इति भावः ॥

स लितकुसुमप्रवालशय्यां ज्वलितमहोषिधदीपिकासनाथाम् । नरपितरितवाहयांवभूव कचिदसमेतपिरच्छदस्त्रियामाम् ॥ ७० ॥

स नरपितः । लिलतानि कुसुमानि प्रवालानि पह्नवानि शय्या यस्यां ताम् । जविलिताभिमेहौषधीभिरेव दीपिकाभिः सनाथाम् । तत्प्रधानामित्यर्थः । त्रियामां रात्रिं किविदसमेतपिरच्छदः । परिहृतपिरजनः सन्नित्यर्थः । अतिवाह्यांवभूव गमयामास । पुष्पिताप्रावृत्तम् ॥

उपिस स गजयूथकर्णताळैः पटुपटह्चिनिभिर्विनीतिनद्रः । अरमत मधुराणि तत्र ग्रुण्विन्वहगिवकूजितविन्द्मङ्गलानि ॥ ७१ ॥ उपिस प्रातः पट्नां पटहानामित ध्वनिर्येषां तैर्गजयूथानां कर्णरेव तालैर्वाद्यप्रभेदै-विनीतिनद्रः स रुपस्तत्र वने मधुराणि विह्गानां विह्गानां विकूजितान्येव बन्दिनां मङ्गलानि मङ्गलगीतानि श्रुष्वन्नरमत् ॥

अथ जातु ररोर्गृहीतवर्तमा विपिने पार्श्वचरैरलक्ष्यमाणः । अमफेनमुचा तपस्विगाढां तमसां प्राप नदीं तुरंगमेण ॥ ७२ ॥ अथ जातु कदाचिद्रुरोर्मृगस्य गृहीतवर्तमां स्वीकृतरुरमागां विपिने वने पार्श्वचरेर् लक्ष्यमाणः । तुरगवेगादिस्थः । अमेण फेनमुचा । सफेनं स्वियतेस्थः । तुरंगमेण तपस्विभिगाढामवगाढां सेवितां तमसां नाम नदीं सरितं प्राप ॥

कुम्भपूरणभवः पटुरुचैरुचचार निनदोऽम्भसि तस्याः। तत्र स द्विरद्वंहितराङ्की शन्द्रपातिनमिषुं विससर्ज ॥ ७३॥ तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपूरणेन भव उत्पन्नः। पचायच्। पटुर्मधुरः। उचैर्गम्भी-रो निनदो ध्वनिरुचचारोदियाय । तत्र निनदे स नृपः । द्विरदवृंहितं शङ्कत इति द्विरदवृं-ष्टितशङ्की सन्। शब्देन शब्दानुसारेण पततीति शब्दपातिनमिषुं विससर्ज । स्वागतावृत्तम्॥

नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पङ्किरथो विलङ्घय यत्। अपथे पद्मर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः॥ ७४॥

तत्कर्म नृपतेः क्षत्तियस्य प्रतिषिद्धमेव निषिद्धमेव यदेतत्कर्म गजवधरूपं पङ्किरथो द-श्रारथो विलङ्घ 'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्'इति शास्त्रमुलङ्घ कृतवान्। ननु विदुषस्तस्य कथमीदिग्वचेष्टितमत आह—अपथ इति । श्रुतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपि रजोनिमीलिता रजोगुणावृताः सन्तः । न पन्था इत्यपथम् । 'पथो विभाषा' इति वा समासान्तः । 'अपथं नपुंसकम्' इति नपुंसकम् । 'अपन्थास्त्वपथं तुल्यम्' इत्यमरः । तस्मिन्नपथेऽमार्गे पदमपेयन्ति हि निक्षिपन्ति हि । प्रवर्तन्त इत्यर्थः । वैतालीयं वृत्तम् ॥

> हा तातेति ऋन्दितमाकण्यं विषण्ण-स्तस्यान्विष्यन्वेतसगूढं प्रभवं सः । शत्यप्रोतं प्रेक्ष्य सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादन्तःशत्य-इवासीत्क्षितिपोऽपि ॥ ७५ ॥

हेत्यातों । तातो जनकः । 'हा विषादशुर्गातषु' इति । 'तातस्तु जनकः पिता' इति चामरः । हा तातेति क्रन्दितं क्रोशनमाकण्यं । विषण्णो भन्नोत्साहः सन् । तस्य क्रन्दिनस्य वेतसैर्गूढं छन्नम् । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम् । तमन्विष्यञ्छल्येन शरेण प्रोतं स्यूतम् । 'शल्यं शङ्कौ शरे वंशे' इति विश्वः । सकुम्भं मुनिसुत्रं प्रेक्ष्य स क्षितिपो-ऽपि तापादुःखादन्तःशल्यं यस्य सोऽन्तःशल्य इवासीत् । मत्तमयूरं वृत्तम् ॥

तेनावतीर्यं तुरगात्प्रथितान्वयेन
पृष्टान्वयः स जलकुम्भनिषण्णदेहः।
तस्मे द्विजेतरतपस्विस्तृतं स्खलद्भिरात्मानमक्षरपदैः कथयांवभूव॥ ७६॥

प्रथितान्वयेन प्रख्यातवंशेन । एतेन पापभीरुत्वं सूचितम् । तेन राज्ञा तुरगादव-तीर्य पृष्टान्वयो ब्रह्महत्याशङ्कया पृष्टकुलः । जलकुम्भनिषण्णदेहः स मुनिपुत्रस्तस्मै राज्ञे स्खलद्भिः अशक्तिवशादधींचारितैरित्यर्थः । अक्षरप्रायैः पदैरक्षरपदैरात्मानं द्विजेतर-श्रासौ तपस्विमुतश्च तं द्विजेतरतपस्विमुतं कथयांबभूव । न तावत्नैवर्णिक एवाहमस्मि किंतु करणः । 'वैशात्तु करणः शृहायाम्' इति याज्ञवल्क्यः । कुतो ब्रह्महत्येत्वर्थः । तथा च रामायणे—'ब्रह्महत्याकृतं पापं हदयादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन्मा भूते मनसो व्यथा ॥ शृहायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप ॥' इति ॥

तचोदितश्च तमनुदृतराल्यमेव

पित्रोः सकारामवसन्नदशोर्निनाय। ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्र-मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस॥ ७७॥

तचोदितस्तेन पुत्रेण चोदितः पितृससीपं प्रापयेत्युक्तः स तृपतिरनुद्धृतशस्यमनुत्पा-टितशरमेव तं सुनिपुत्रम् । अवसन्नदशोर्नष्टचक्षुषोः । अन्धयोरित्यर्थः । पित्रोमीतापित्रोः षेण आ स्या क्रैर स्व

(9

स्व र्या ता

क्र का

'पिता माला' इत्येकशेषः । सकाशं समीपं निनाय । इदं च रामायणविरुद्धम् । तत्र— 'अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तो भृशतुः खितौ । अस्पर्शयमहं पुत्रं तं सुनिं सह भार्यया ॥' इति नदीतीर एव मृतं पुत्रं प्रति पित्रोरानयनाभिधानात् । तथागतं वेतसगृहम् । कि कश्चासो पुत्रश्चैकपुत्रस्तम् । एकप्रहणं पित्रोरनन्यगतिकत्वसूचनार्थम् । तं मुनिपुत्रम् पेत्य संनिकृष्टं गत्वाज्ञानतः करिभ्रान्त्या खचरितं खकृतं ताभ्यां सातापितृभ्याम् । कियाप्रहणाचतुर्थो । शशंस कथितवान् ॥

तौ दंपती बहु विल्प्य शिशोः प्रहर्भा शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः । सोऽभूत्परासुरथ भूमिपतिं शशाप हस्तापितैर्नयनवारिभिरेव वृद्धः ॥ ७८ ॥

तौ जाया च पितश्च दंपती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दम्भावो जम्भावश्च विकल्पेन निपातितः । 'दंपती जंपती जायापती भार्यापती च तौ' इत्यमरः । वहु विलप्य भूरि परिदेव्य । 'विलापः परिदेवनम्' इत्यमरः । शिशोरुरत्तो वक्षसः । 'पत्रम्यास्तिस्ल्' निखातं शल्यं शरं प्रहर्त्ता राज्ञोदहारयतामुद्धारयामासतुः । स शिशुः परासुर्गतप्राणो- ऽभूत् । अथ बृद्धो हस्तापितैर्नयनवारिभिरेव शापदानस्य जलपूर्वकत्वात्तेरेव भूमिपतिं शशाप ॥

दिष्टान्तमाप्स्यति भवानिप पुत्रशोका-दन्त्ये वयस्पद्दमिवेति तमुक्तवन्तम् । आक्रान्तपूर्वमिव मुक्तविषं सुजंगं प्रोवाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः ॥ ७९ ॥

हे राजन्, भवानप्यन्से वयस्यहमिव पुत्रशोकाद्दिष्टान्तं कालावसानम्। मरणिमत्यर्थः। 'दिष्टः काले च दैवे स्याद्दिष्टम्' इति विश्वः। आप्स्यति प्राप्स्यति। इत्युक्तवन्तम्। आफ्रान्तः पादाहतः पूर्वमाकान्तपूर्वः। सुप्सुपेति समासः। तम्। प्रथममपकृतिमित्यर्थः। सुक्तविषमपकारात्पश्चादुत्सृष्टविषं सुजंगिमव स्थितं तं वृद्धं प्रति प्रथमापराद्धः प्रथमापराद्यी। कर्तिरि क्तः। इदं च सहने कारणमुक्तम्। कोसलपितर्दशरथः शापदानात्पश्चादं-प्येनं सुनि प्रोवाच॥

शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे सानुत्रहो भगवता मिय पातितोऽयम्। कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेन्द्रो बीजभरोहजननीं ज्वलनः करोति॥ ८०॥

अदृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन तिस्मन्नपुत्रके मिय भगवता पातितः । वज्रप्रायत्व न्यातित इत्युक्तम् । अयं पुत्रशोकान्ध्रियस्वेत्येवं रूपः शापोऽपि सानुप्रहः । वृद्धकुमारीवर-न्यायेनेष्टावाप्तेरन्तरीयकत्वात्सोपकार एव । नियाहकस्याप्यनुप्राहकत्वमर्थान्तरन्यासेनाह—कृष्यामिति । इन्धनैः काष्टिरिद्धः प्रज्वितो ज्वलनोऽग्निः कृष्यां कर्षणाहीम् । 'ऋदुपथाचाक्लपि चृतेः' इति क्यप् । क्षितिं दहन्नपि बीजप्ररोहाणां वीजाङ्कुराणां जननीमुत्पादनक्षमां करोति ॥

इत्थंगते गतघृणः किमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यभिहितो वसुधाधिपेन । पतान्हुताशनवतः स मुनिर्ययाचे पुत्रं परासुमनुगन्तुमनाः सदारः ॥ ८१॥

इत्थंगते प्रवृत्ते सित । वसुधाधिपेन राज्ञा । गतपृणो निष्करुणः । हन्तृत्वान्निष्कृप इत्यर्थः । अत एव तव वध्यो वधाहोंऽयं जनः । अयिमिति राज्ञो निर्वेदादनादरेण खा-त्मिनिर्देशः । किं विधत्तामित्यभिहित उक्तः । मया किं विधेयमिति विज्ञापित इत्यर्थः । स मुनिः सदारः सभार्यः पराष्ठं गतासुं पुत्रमनुगन्तुं मनो यस्य सोऽनुगन्तुमनाः सन् । 'तुं काममनसोरपि' इति मकारलोपः । हुताशनवतः साम्नीनेधानकाष्टानि ययाचे । न चात्रात्मघातदोषः । 'अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भृग्वप्रिजलसंपातैर्म-रणं प्रविधीयते ॥' इत्युक्तेः ॥

प्राप्तानुगः सपिद् शासनमस्य राजा संपाद्य पातकविलुप्तधृतिर्निवृत्तः । अन्तर्निविष्टपदमात्मविनाशहेतुं शापं दधज्ज्वलनमौर्वमिवाम्बुराशिः ॥ ८२॥

प्राप्तानुगः प्राप्तानुचरो राजा सपद्यस्य मुनेः शासनं काष्टसंभारणरूपं प्रागेकोऽपि संप्रति प्राप्तानुचरत्वात्संपाद्य पातकेन मुनिवधरूपेण विलुप्तधृतिनिष्टोत्साहः सन्। अन्तर्नि-विष्टपदमन्तर्लब्धस्थानमात्मविनाशहेतुं शापम् । अम्बुराशिरोर्वे ज्वलनं वडवानलमिव । 'और्वस्तु वाडवो वडवानलः' इत्यमरः । दधद्वृतवान्सन् । निवृत्तः । वनादिति शेषः ॥

इति महामहोपाध्यायकोळाचळमिलनाथसूरिविरिचतया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाळिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये मृगयावर्णनो नाम नवमः सर्गः।

# द्वामः सर्गः।

आशंसे निल्यमानन्दं रामनामकथामृतम् । सद्भिः स्वश्रवणैनिल्यं पेयं पापं प्रणोदितुम् ॥

पृथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः। किंचिदूनमनूनर्द्धेः शरदामयुतं ययौ ॥ १॥

पृथिवीं शासतः पालयतः पाकशासनतेजस इन्द्रवर्चसः । अनूनर्द्वेमेहासमृद्धेस्तस्य दश-रथस्य किंचिद्नमीषक्र्यूनं शरदां वत्सराणाम् । 'स्याहतौ वत्सरे शरत्' इत्यमरः । अयुतं दशसहसं ययौ । 'एकदशशतम्बद्धाण्ययुतं लक्षं तथा प्रयुत्म । कोव्यर्वदं च पद्मं स्था-नात्स्थानं दशगुणं स्यात् ॥' इत्यार्थभदः । इदं च मुनिशापात्परं वेदितव्यं न तु जननात्। 'पष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक । दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमईसि ॥' इति रामायणविरोधात् । नाप्यभिषेकात्परं तस्यापि 'सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमारमादिश्य रक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम्'(८।९४)इति कौमारानुष्टितत्वाभिधानात्स एव विरोध इति॥ ष्ण आ स्य

क्र स्ट यं त

न चोपलेभे पूर्वेषामृणनिर्मोक्षसाधनम्। सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम् ॥ २॥

स दशरथः पूर्वेषां पितृणामृणनिर्माक्षसाधनम्। 'एष वा अनृणो यः पुत्री' इति श्रुत्निः। पितृणामृणविमुक्तिकारणम्। सद्यः शोक एव तमस्तदपहन्तीति शोकतमोपहम्। अत्राभ-यंकर इतिवदुपपदेऽपि तदन्तविधिमाश्रित्य 'अपे क्लेशतमसोः' इति डप्रत्ययः । सुताभिनी . धानं सुताख्यं ज्योतिर्नोपलेभे न प्राप च ॥

अतिष्ठत्प्रत्ययापेक्षसंतितः स चिरं नृपः। हित्युवनामे प्राद्धान्थादनभिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवार्णवः॥३॥

प्रत्ययं हेतुमपेक्षतं इति प्रत्ययापेक्षा संततिर्यस्य स तथोक्तः । 'प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञा-नविश्वासहेतुपु' इल्पमरः । स नृपः । मन्यात्प्राद्यन्यनात्पूर्वमनभिव्यक्तादृष्टा रह्नोत्पत्ति-र्यस्य सोऽर्णव इव । चिर्मतिष्ठत् । सामप्रयभावाद्विलम्बो न् तु वन्ध्यत्वादिति भावः ॥

> ऋष्यश्रृङ्गादयस्तस्य सन्तः संतानकाङ्क्षिणः। आरेमिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिमृत्विजः॥ ४॥

ऋष्यशृङ्गादयः । ऋष्यशृङ्गो नाम कश्चिद्दषिः । तदादयः । ऋतुमृतौ वा यजन्तीत्यु-त्विजो याज्ञिकाः । 'ऋत्विग्दधृक्-'इत्यादिना किवन्तो निपातः । जितात्मानो जिता-न्तःकरणाः सन्तः संतानकाङ्किणः पुत्राधिनस्तस्य दशरथस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्ताम् । 'पु-त्राच्छ च' इति छप्रत्ययः । इष्टिं यागमारेभिरे प्रचक्रमिरे ॥

> तसिन्नवसरे देवाः पौलस्लोपष्ठता हरिम्। अभिजग्मुर्निद्याघार्ताद्यायावृक्षमिवाध्वगाः॥ ५॥

तिसमनवसरे पुत्रकामेष्टिप्रवृत्तिसमये देवाः । पुलस्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्पौलस्यो रा-वणः । तेनोपप्रुताः पीडिताः सन्तः । निदाघार्ता घर्मातुराः । अध्वानं गच्छन्तीत्यध्वगाः पान्थाः । 'अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः' इति डप्रत्ययः । छायाप्रधानं वृक्षं छा-याद्रक्षमित्र । शाकपार्थिवादित्वात्समासः । हरिं विष्णुमभिजग्मुः ॥

ते च प्रापुरुद्नवन्तं बुबुधे चाद्पिरुषः। वाव अव्याक्षेपो भविष्यन्याः कार्यसिद्धेहिं लक्षणम् ॥ ६॥

ते देवाश्चोदन्वन्तं समुद्रम् । 'उदन्वानुद्धौ च' इति निपातः । प्रापुः । आदिपूरुषो विष्णुश्च बुबुषे । योगनिद्रां जहावित्यर्थः । गमनप्रतिवोधयोरिवलम्बार्थौ चकारौ । तथाहि । 🦈 अञ्याक्षेपो गम्यस्याव्यासङ्गः । अविलम्ब इति यावत् । भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्लक्षणं छिङ्गं हि। उक्तं च—'अनन्यपरता चास्य कार्यसिद्धेक्तु लक्षणम्' इति ॥

काण शिगिभोगासनासीनं दहशुस्तं दिवाकसः। निर्मा कर्तितंत्फणामण्डलोद्चिमणिद्योतितवित्रहम्॥७॥

चौरोको येषां ते दिवौकस्रो देवाः । पृषोदरादित्वात्साधुः । यद्वादिवशब्दोऽदन्तोऽप्य-स्ति । तथा च युद्धचरिते—'न शोभते तेन हि नो विना पुरं मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्' इति । तत्र 'दिवु कीडादौ' इति धातोः 'इगुपध-' इति कः । दिवमोक एषामिति विग्रहः । भोगिनः शेषस्य भोगः शरीरम् । 'भोगः सुखे ह्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इल्यमरः । स एवासनं सिंहासनम् । तत्रासीनमुपविष्टम् । आसेः शानच् । 'ईदासः' इती-

कारादेशः । तस्य भोगिनः फणामण्डले य उद्धिष उद्रश्मयो मणयस्तैर्धोतितविष्रहं तं विष्णुं दहशुः ॥

श्रियः पद्मनिषण्णायाः क्षौमान्तरितमेखले । क्ष्मामा विकारिनीप्रं अङ्के निक्षिप्तचरणमास्तीर्णकरपल्लवे ॥ ८ ॥ किंग्सर्थः व्हर्केल

प्रवुद्धपुण्डरीकाक्षं वालातपनिभांशुकम्। क्रिक्टिं विवसं शारदिमिव प्रारम्भसुखद्शनम्॥ ९॥ प्राप्तमः विभिन्न

पुनः कौदशम् । प्रबुद्धे विकसिते पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्य तम् । दिवसेतु पुण्डरीक-मेवाक्षि यस्येति विश्रहः । वालातपिनभमंशुकं यस्य तम् । पीताम्बरधरिमत्यर्थः । अन्यत्र बालातपव्याजांशुकिमत्यर्थः । 'निभो व्याजसदृक्षयोः' इति विश्वः । प्रकृष्ट आरम्भो योगो येषां ते प्रारम्भा योगिनः । तेषां सुखदर्शनम् । अन्यत्र प्रारम्भ आदौ सुखदर्शनं शा-रर्दे शरत्संबन्धिनं दिवसमिव स्थितम् ॥

प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविभ्रमद्र्पणम् । श्रीवितः वश्रामे रोगा-कौस्तुभाख्यमपां सारं विभ्राणं वृहतोरसा ॥ १० ॥ विती विश्लो

पुनः किंविधम् । प्रभयानुलिप्तमनुरिक्षतं श्रीवत्सं नाम ठाञ्छनं येन तम् । लक्ष्म्या विश्रमदर्पणः कोस्तुभ इत्याख्या यस्य तम् । अपां समुद्राणां सारं स्थिरांशम् । अम्मय-निणिमित्यर्थः । बृहतोरसा विश्राणम् ॥

> बाहुभिर्विटपाकारैर्दिच्याभरणभूषितैः । आविर्भूतमपां मध्ये पारिज्ञातमिवापरम् ॥ ११ ॥

विटपाकारैः शाखाकारैर्दिव्याभरणभूषितैर्बाहुभिरुपलक्षितम् । अत एवापां सैन्धवानां मध्य आविर्भूतमपरं द्वितीयं पारिजातमिव स्थितम् ॥

दैत्यस्त्रीगण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः। ऋत्र हेतिभिश्चेतनावद्भिष्दीरितजयस्वनम्॥ १२॥

दैसस्त्रीगण्डलेखानामसुराङ्गनागण्डस्थलीनां यो मदरागस्तं विलुम्पन्ति हरन्तीति मदरागिवलोपिनः । तैश्चेतनावद्भिः सजीवैहैतिभिः सुदर्शनादिभिः शस्त्रेः । 'रवेरिचेश्च शस्त्रं च विह्नज्वाला च हेतयः' इस्यमरः । उदीरितजयस्वनम् । जयशब्दसुद्धोपयन्ती-भिर्मूर्तिमतीभिरस्त्रदेवताभिरुपास्यमानमिस्पर्थः ॥

मुक्तरोषविरोधेन कुलिशवणलक्ष्मणा। उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता॥१३॥

मुक्तो भगवत्संनिधानात्यक्तः शेषेणाहीश्वरेण सह विरोधः सहजमि वैरं येन तेन । कुलिशवणा अमृताहरणकाल इन्द्रयुद्धे ये वज्रप्रहारास्त एव लक्ष्माणि यस्य स तेन । प्रवद्धोऽज्ञलियेन तेन प्राञ्जलिना । प्रवद्धाञ्जलिनेत्यर्थः । विनीतेनानुद्धतेन गरुत्मतोप-स्थितमुपासितम् । पुरा किल मातलिप्रार्थितेन भगवता तहुहितुर्गुणकेश्याः पत्युः कस्य-चित्सपंस्य गरुडादभयदाने कृते स्वविपक्षरक्षणक्षभितं पिक्षराजं त्वद्वोद्दाहं त्वत्तो बलाद्य इति गवितं स्ववामतर्जनीभारेणेव भड्कत्वा भगवान्विनिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयित विनीतेनेत्यनेन ॥

षेण अ

₩ %% ₩

योगनिद्रान्तविद्यदैः पावनैरवलोकनैः। भृग्वादीननुगृह्णन्तं सौखशायनिकानृषीन् ॥ १४ ॥

योगो मनसो विषयान्तरव्यावृत्तिः । तद्रुपा या निद्रा तस्या अन्तेऽवसाने विश्वदैः प्रसन्नैः पावनैः शोधनैरवलोकनैः । सुखशयनं प्रच्छन्तीति सौखशायनिकास्तान् । 'प्र च्छतौ मुस्नातादिभ्यः' इत्युपसंख्यानाद्वस्त्रत्ययः । भूग्वादीनृषीननुएह्नन्तम् ॥

> प्रणिपत्य सुरास्तसौ शमयित्रे सुरद्विषाम्। अधेनं तुष्ट्वः स्तुत्यमवाङ्मनसगोचरम् ॥ १५ ॥

अथ दर्शनानन्तरं सुराः सुरद्विषामसुराणां शमयित्रे विनाशकाय तस्मै विष्णवे प्रणि-पत्य स्तुत्यं स्तोत्रार्हम् । 'एतिस्तुशास्यृदजुषः क्यप्' इति क्यप्प्रत्ययः । वाक्च मनश्च वाड्यनसे । 'अचतुर-'इखचप्रखयान्तो निपातः । तयोर्गोचरो विषयो न भवतीत्यवा-ङ्मनसगोचरः । तमेनं विष्णुं तुष्टुवरस्तुवन् ॥

> नमो विश्वस्जे पूर्व विश्वं तद्जु विभ्रते। अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधास्थितात्मने ॥ १६॥

पूर्वमादौ विश्वसज्ञे विश्वस्रष्ट्रे तदनु सर्गानन्तरं विश्वं बिश्रते पुष्णते । अथ विश्वस्य संहर्जे । एवं त्रेधा सिष्टिस्थितिसंहारकर्तृत्वेन स्थित आत्मा खरूपं यस्य तस्मै ब्रह्मविष्णु-हरात्मने तुभ्यं नमः ॥

नतु कूटस्थस्य कथं त्रेरूप्यमित्याशङ्क्यौपाधिकमित्याह—

रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्रुते। देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः॥ १७॥

एकरसं मधुरैकरसं दिवि भवं दिव्यं पयो वर्षोदकं देशे देश उपरादिदेशे ऽन्यान्र-सान्रसान्तराणि लवणादीनि यथाश्रुते प्राप्नोति । एवमविकियो निर्विकारः । एकरूप इलर्थः । त्वं गुणेषु सत्त्वादिष्ववस्थाः स्नष्टृत्वादिरूपा अश्रुषे ॥

अमेयो मितलोकस्त्वमनधीं प्रार्थनावहः। अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यको व्यक्तकारणम् ॥ १८॥

हे देव, त्वममेयो ठोकैरियत्तया न परिच्छेदाः । मितलोकः परिच्छित्रलोकः । अन-र्थी निःस्पृहः । आवहतीत्यावहः । पचायच् । प्रार्थनानामावहः कामदः । अजितोऽन्यैर्न जितः । जिष्णुर्जयशीलः । अत्यन्तमव्यक्तोऽतिसूक्ष्मरूपः । व्यक्तस्य स्थूलरूपस्य कारणम् ॥

हृद्यस्यमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्। दयालुमनघस्पष्टं पुराणमजरं विदुः ॥ १९ ॥

हे देव, त्वां हृदयस्थं सर्वान्तर्यामितया नित्यसंनिहितं तथाप्यनासन्नमगम्यरूपत्वा-द्विप्रकृष्टं च निदुः । संनिकृष्टस्यापि विप्रकृष्टत्वमिति विरोधः । तथाकामम् । न कामोऽ-भिलाषोऽस्य तं परिपूर्णत्वात्रिःसपृहत्वाच निष्कामम् । तथापि तपस्तिनं प्रशस्ततपोयुक्तं विदुः । यो निष्कामः स कथं तपः कुरुत इति विरोधः । परिहारस्तु ऋषिरूपेण दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालुं परदुःखप्रहरणपरं तथाप्यनघस्पृष्टं नित्यानन्दस्वरूपत्वाददुःखिनं विदुः। 'अघं दुरितदुःखयोः' इति विश्वः। दयालुरदुःखी चेति विरोधः।'ईर्ष्यी घृणी त्वसंतुष्टः क्रोघनो निल्पराङ्कितः। परभाग्योपजीवी च षडेते निल्पदुःखिताः॥' इति महाभारते । पुराणमनादि-

मजरं निर्विकारत्वादक्षरं विदुः । चिरंतनं न जीर्यत इति विरोधालंकारः । उक्तं च— 'आभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिर्मता' इति । विरोधेन चालौकिकमहिमत्वं व्यज्यते॥

सर्वज्ञस्त्वमविज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभूः। सर्वप्रभुरनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वक्रपभाक्॥ २०॥

त्वं सर्वे जानातीति सर्वज्ञः । 'इगुपध-' इति कप्रख्यः । अविज्ञातः । न केनापि विज्ञात इत्यर्थः । त्वं सर्वस्य योनिः कारणम् । त्वमात्मन एव भवतीत्यात्मभूः । न ते किंचित्कारणमस्तीत्यर्थः । त्वं सर्वस्य प्रभुः । त्वमनीशः । त्वमेकः सर्वरूपभाक् । त्व- सक एव सर्वात्मना वर्तस इत्यर्थः ॥

सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तार्णवजलेशयम्। सप्तार्चिर्मुखमाचल्युः सप्तलोकैकसंश्रयम्॥ २१॥

हे देव, त्वां सप्तिः सामभी रथंतरादिभिरुपगीतम् । 'तद्वितार्थ-'इत्युत्तरपदसमासः । सप्तानामर्णवानां जलं सप्तार्णवजलम् । पूर्ववत्समासः । तत्र शेते यः स सप्तार्णवजलेशयः तम् । 'शयवासवासिष्वकालात्' इत्यलुक् । सप्तार्चिर्मुखं यस्य तम् । 'अग्निसुखा वै देवाः' इति श्रुतेः । सप्तानां लोकानां भूर्भुवःस्वरादीनामेकसंश्रयम् । एवंभूतमाचल्युः ॥

चतुर्वर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुर्युगाः। चतुर्वर्णमयो लोकस्त्वत्तः सर्वं चतुर्मुखात्॥ २२॥

चतुणीं धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्गश्चतुर्वर्गः । 'त्रिवर्गो धर्मकामार्थेश्चतुर्वर्गः समोक्षकः' इत्यमरः । तत्फलकं यज्ज्ञानम् । चत्वारि युगानि कृतत्रेतादीनि यासु ताश्चतुर्युगाः कालावस्थाः कालपरिमाणम् । चत्वारो वर्णाः प्रकृता उच्यते यस्मित्रिति चतुर्वर्णमयः । चातुर्वर्ण्यप्रचुर इत्यर्थः । तत्प्रकृतवचने मयट् । 'तिद्धतार्थ—' इत्यादिना तिद्धतार्थे विषये तत्पुरुषः । स लोकः । इत्येवंरूपं सर्वे चतुर्भुखाचतुर्भुखरूपिणस्त्वत्तः । जातिमिति शेषः । 'इदं सर्वमस्रजत यदिदं किंचित्' इति श्रुतेः ॥

अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृद्याश्रयम्। ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये॥ २३॥

अभ्यासेन निगृहीतं विषयान्तरेभ्यो निवर्तितम् । तेन मनसा योगिनो हृदयाश्रयं हृत्पद्मस्थं ज्योतिर्भयं त्वां विमुक्तये मोक्षार्थे विचिन्वन्स्यन्विष्यन्ति । ध्यायन्तीस्यर्थः ॥

> अजस्य गृह्वतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः। स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तव॥ २४॥

न जायत इत्यजः । 'अन्येष्विप दर्यते' इति डप्रत्ययः । तस्याजस्य जन्मशून्यस्यापि जन्म गृह्णतः । मत्स्यादिरूपेण जायमानस्य । निरीहस्य चेष्टारहितस्यापि हतद्विषः शत्रुघातिनो जागह्णकस्य सर्वसाक्षितया नित्यप्रबुद्धस्यापि स्वपतो योगनिद्रामनुभवतः । इत्थं विरुद्धचेष्टस्य तव याथार्थ्यं को वेद वेत्ति । 'विदो छटो वा' इति णलादेशः ॥

शब्दादीन्विषयान्भोक्तं चिरतुं दुश्चरं तपः। पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्॥ २५॥

किंच। कृष्णादिरूपेण शब्दादीन्विषयान्मोक्तुम् । नरनारायणादिरूपेण दुश्वरं तपश्चरि-तुम् । तथा दैत्यमर्दनेन प्रजाः पातुम् । औदासीन्येन ताटस्थ्येन वर्तितुं च पर्याप्तः समर्थो-ऽसि । भोगतपसोः पालनौदासीन्ययोश्च परस्परिवरुद्धयोराचरणे त्वदन्यःकः समर्थइत्यर्थः ॥ के अस्ति स

## बहुधाप्यागमेर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवार्णवे ॥ २६॥

आगमेस्रयीसांख्यादिभिर्दर्शनैर्बहुधा भिन्ना अपि सिद्धिहेतवः पुरुपार्थसाधकाः पन्थान् उपायाः । जाह्वव्या इसे जाह्वतीया गाङ्गाः । 'बृद्धाच्छः' इति छप्रत्ययः । ओघाः प्र-वाहाः । तेऽप्यागमेरागितिभिर्वहुधा भिन्नाः सिद्धिहेतवश्च । अर्णव इव । त्वय्येव निप- कि तन्ति प्रविश्वन्ति । येन केनापि रूपेण त्वामेवोपयान्तीत्यर्थः । यथाहुराचार्याः—'किं वहुना कारवोऽपि विश्वकर्मेत्युपासते' इति ॥

## त्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समर्पितकर्मणाम् । गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयः संनिवृत्तये ॥ २७ ॥

त्वय्यावेशितं निवेशितं चित्तं यैस्तेषाम् । तुभ्यं समर्पितानि कर्माणि यैस्तेषाम् । 'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेच्यसि कौन्तेय प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥' इति भगवद्भचनात् । वीतरागाणां विरक्तानामभूयःसंनिवृत्तयेऽपु-नरावृत्तये । मोक्षायेद्धर्यः । त्वमेव गतिः साधनम् । 'तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति । नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतेरिद्धर्यः ॥

#### प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिर्महिमा तव । आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥ २८ ॥

प्रति किमु वक्तव्यमिखर्थः ॥

## केवलं सारणेनैव पुनासि पुरुषं यतः । अनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥ २९ ॥

सरणेन केवलं कृत्स्नम् । 'केवलः कृत्स्न एकश्च' इति शाश्वतः । पुरुषं स्मर्तारं जनं पुनासि । यतः । यदित्यर्थः । अनेन स्मृतिकार्येणैव त्विय त्विद्विषये याः शेषा अविशिष्टा इत्तयो दर्शनस्पर्शनादयो व्यापारास्ता निवेदितफला विज्ञापितकार्योः । तव स्मरणस्यैवै-तत्फलम् । दर्शनादीनां तु कियदिति नावधारयाम इति भावः ॥

## उद्धेरिव रत्नानि तेजांसीव विवस्ततः। स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते॥ ३०॥

उदधे रत्नानीव । विवस्ततस्तेजांसीव । दूराण्यवाद्यनसगोचराणि ते चरितानि स्तु-तिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते । निःशेषं स्तोतुं न शक्यन्त इस्पर्थः ॥

## अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किंचन विद्यते। छोकानुत्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः॥ ३१॥

अनवासमप्रासम् । अवासव्यं प्रास्तव्यं ते तव किंचन किंचिदपि न विद्यते । नित्यपिर-पूर्णत्वादिति भावः । तिई किंनियन्थने जन्मकर्मणी । तत्राह—लोकेति । एको लोकानु-प्रह एव ते तव जन्मकर्मणोर्हेतुः । परमकारुणिकस्य ते परार्थेत्र प्रवृत्तिः । न स्वार्थेत्यर्थः॥

## महिमानं यदुत्कीर्त्य तव संहियते वचः। श्रमेण तदशत्त्या वा न गुणानामियत्त्रया॥ ३२॥

तव महिमानमुत्कीर्ख वचः संद्वियत इति यत् । तद्वचःसंहरणं श्रमेण वाग्व्यापार-पन्त्या । अशक्तया कारहर्येन वकुमशक्यत्वाद्वा । गुणानामियत्तयैतावन्मात्रतया न । पामानन्त्यादिति भावः ॥

इति ते सुरास्तमधोभूतमक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं यस्मिस्तमघोक्षजम् । विष्णुं प्रसादयानमासुः प्रसन्नं चकुः । हि यस्मात्परमेष्टिनः सर्वोत्तमस्य तस्य देवस्य सा देवैः कृता भूतार्थव्याहितर्भूतस्य सत्यस्यार्थस्य व्याहितिरुक्तिः । 'युक्ते क्ष्मादावृते भूतम्' इत्यमरः । न स्तुतिर्न प्रशंसामात्रम् । महान्तो हि यथाकथंचित्र सुलभा इति भावः । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्टी । 'परमे कित्' इत्युणादिस्त्रेण तिष्ठतेरिनिः । 'तत्पुरुषे कृति बहु-लम्' इति सप्तम्या अलुक् । 'स्थास्थिनस्थुणाम्' इति वक्तव्यात्वत्वम् ॥

स्टिप्तु भावतस्मै कुशालसंप्रश्नव्यक्षितप्रीतये सुराः। निर्देश प्रति प्रति स्टिप्ति स्टिप्ति

मुरा देवाः । कुश्चलस्य संप्रश्लेन व्यक्षिता प्रकटीकृता प्रीतिर्यस्य तस्मे । लक्षितप्र- क्ष्मिस्य सादायेल्यर्थः । अन्यथा अनवसरिवज्ञिप्तिर्मुखराणामित्र निष्पला स्यादिति भावः । तस्मे क्ष्मिष्टप्रलेषे प्रलयाभावेऽप्युद्देलादुन्मर्यादात् । नैर्ऋतो राक्षसः । स एवोद्धिः । त-स्माद्भयमाचल्युः कथितवन्तः ॥

अथ वेलासमासन्नशैलरन्ध्रानुनादिना। स्वरेणोवाच भगवान्परिभूतार्णवध्वनिः॥ ३५॥

अथ वेलायामिब्धकूले समासन्नानां संनिकृष्टानां शैलानां रन्ध्रेषु गह्नरेष्वनुनादिना प्रतिध्वनिमता खरेण परिभृतार्णवध्वनिस्तिरस्कृतसमुद्रघोषो भगवानुवाच ॥

> पुराणस्य कवेस्तस्य वर्णस्थानसमीरिता । बभूव कृतसंस्कारा चरितार्थेव भारती ॥ ३६ ॥ व्यवस्थानिक

पुराणस्य चिरंतनस्य कवेस्तस्य भगवतो वर्णस्थानेषूरःकण्ठादिषु समीरिता सम्यगु-चारिता । अत एव कृतः संपादितः संस्कारः साधुत्वस्पष्टतादिप्रयत्नो यस्याः सा भा-रती वाणी चरितार्था कृतार्था वभूवैव । एवकारस्त्वसंभावनाविपरीतभावनाव्युदासार्थः॥

> बभौ सद्दानज्योत्सा सा विभोर्वदनोद्गता। निर्यातरोषा चरणाद्गङ्गेचोध्वप्रवर्तिनी॥ ३७॥

विभोविष्णोर्वदनादुद्गता निःस्ता । सदशनज्योत्का दन्तकान्तिसहिता । इदं च विहो पणं धावल्यातिशयार्थम् । अत एव सा भारती । चरणादक्वेनिर्याता चासौ शेषा च
निर्यातशेषा । निःस्तावशिष्टेल्यर्थः । 'श्लियाः पुंवत्—' इत्यनुवर्ल्य 'पुंवत्कर्मधारय—'इति
पुंवद्भावः । निर्यातशब्दस्य या निर्याता सावशेषा सा गङ्गेवेति सामानाधिकरण्यनिर्वाहः ।
निर्यातायाः शेषेति विप्रहे पुंवद्भावो दुर्वट एव । ऊर्ध्वप्रवर्तिन्यूर्ध्ववाहिनी गङ्गेव । वसौ ।
इत्युत्प्रेक्षा ॥

षेण

अ

स्य

\*

यदाह भगवांस्तदाह-

authoreb

## जाने वो रक्षसाक्रान्ताव्नुभावपराक्रमौ । 🚧 🚧 अङ्गिनां तमसेवोभौ गुणौ प्रथममध्यमौ ॥ ३८॥

हे देवाः, वो युष्माकमनुभावपराक्रमो महिमपुरुषकारौ रक्षसा रावणेन । अङ्गिरं शरीरिणां प्रथममध्यमायुमौ गुणौ सत्वरजसी तमसेव तमोगुणेनेव । आकान्तौ जाने 🎺 वाक्यार्थः कर्म ॥

## ि विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्। उप+ नग्न-क्र- अकामोपनतेनेच साधोईदयमेनसा ॥ ३९॥

किच । अकामेनानिच्छयोपनतेन प्रमादादागतेनैनसा पापेन साधोः सज्जनस्य हृदय-मिव । तेन रक्षसा तप्यमानं संतप्यमानम् । तपेभौवादिकात्कर्मणि शानच् । भुवनत्रयं च मे विदितम् । मया ज्ञायत इत्यर्थः । 'मतिवुद्धि—'इत्यादिना वर्तमाने कः । 'क्तस्य च वर्तमाने' इति पष्टी ॥

## कार्येषु चैककार्यत्वाद्भ्यर्थ्योऽस्मि न वज्रिणा। स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥

किंच । एककार्यत्वादावयोरेककार्यकत्वाद्धेतोः । कार्येषु कर्तव्यार्थेषु विषयेषु विज्ञिणे-न्द्रेणाभ्यर्थ्य इदं कुर्विति प्रार्थनीयो नास्मि । तथाहि । वातः स्वयमेवाग्नेः सारथ्यं सा-हाय्यं प्रतिपद्यते प्राप्नोति । न तु विह्नप्रार्थनया । इत्येवकारार्थः । प्रेक्षावतां हि स्वा-र्थेषु खत एव प्रवृत्तिः । न तु परप्रार्थनया । खार्थश्वायं ममापीत्यर्थः ॥

पुरा किल त्रिपुरारिप्रीणनाय स्वशिरांसि लिन्दता दशकंधरेण यद्शमं शिरोऽवशे-षितं तन्मचकार्थमिलाह—

## स्वासिधारापरिहृतः कामं चक्रस्य तेन मे । स्थापितो दशमो मूर्धा लभ्यांश इव रक्षसा॥ ४१॥

खासिधारया खखङ्गधारया परिहतः । अच्छित्र इत्यर्थः । दशमी मूर्धा मे मम च-कस्य कामं पर्याप्तो लभ्यांशः प्राप्तव्यभाग इव तेन रक्षसा स्थापितः । तत्सर्वथा तमहं हिनष्यामीत्यर्थः ॥

ताई किं प्रागुपेक्षितमत आह— अपिस्ती क्राकर

# स्रष्ट्वरातिसर्गात्तु मया तस्य दुरात्मनः। अत्यारूढं रिपोः सोढं चन्द्नेनेव भोगिनः॥ ४२॥

किंतु सष्टुर्बद्मणो वरातिसर्गाद्वरदानाद्वेतोः । मया तस्य दुरात्मनो रिपो रावणस्या-लारूढमलारोहणम् । अतिवृद्धिरिलर्थः । नपुंसके भावे क्तः । भोगिनः सर्पस्यालारूढं चन्दनेनेव । सोटम् । चन्दनद्रुमस्यापि तथा सहनं स्रष्टुनियतेरिति द्रष्टव्यम् ॥

संप्रति वरस्वरूपमाह—

# थातारं तपसा प्रीतं ययाचे स हि राक्षसः। दैवात्सर्गादवध्यत्वं मर्त्येष्वास्थापराङ्मुखः ॥ ४३ ॥

स राक्षसस्तपसा त्रीतं संतुष्टं धातारं ब्रह्माणम् । मर्थेषु विषय आस्थापराङ्मुख भादरिवमुखः सन् । मर्खाननाद्येत्यर्थः । दैवादष्टविधात्सर्गाद्दैवस्ष्टेरवध्यत्वं ययाचे हि॥

तर्हि का गतिरित्याशङ्कय मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याह—

## सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेर्बलिक्षमम्।

करिष्यामि रारैस्तीक्ष्णैस्तिच्छरःकमलोचयम्॥ ४४॥

सोऽहम् । दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरिथः । 'अत इज्' इति इञ्प्रत्ययः । रामो तृत्वा तीक्ष्णैः शरैस्तस्य रावणस्य शिरांस्येव कमलानि तेषामुचयं राशिं रणभूमेर्वेलि-क्षमं पूजाई करिष्यामि । पुष्पविशदा हि पूजेति भावः ॥

अन्यति अचिराद्यज्वभिर्भागं किल्पतं विधिवत्पुनः। लिटे अन्यति तम् मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निशाचरैः॥ ४५॥

हे देवाः, यज्वभिर्याज्ञिकैर्विधिवत्किल्पतमुपहृतं भागं हिवभागं मायाविभिर्माया-वद्भिः । 'अस्मायामेधासजो विनिः' इति विनिप्रस्ययः । निशाचरै रक्षोभिरनालीढम-नास्वादितं यथा तथाचिरात्पुनरादास्यध्वे प्रहीष्यध्वे ॥

> वैमानिकाः पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि। पुष्पकालोकसंक्षोभं मेघावरणतत्पराः॥ ४६॥

मरुतां देवानां पथि व्योम्नि वैमानिका विमानैश्वरन्तः । 'चरित' इति ठक्प्रख्यः । मेघावरणतत्परा रावणभयान्मेघेष्वन्तर्धानतत्पराः पुण्यकृतः सुकृतिनः पुष्पकालोकेन यदच्छया रावणविमानदर्शनेन यः संक्षोभो भयचिकतं तं खजन्तु । 'संक्षोभो भयच-कितम्' इति शब्दार्णवः ॥

मोक्ष्यध्वे खर्गबन्दीनां वेणीवन्धानदृषितान्। शापयन्त्रितपौलस्त्यवलात्कारकचय्रहेः॥ ४७॥ कन्नेर्वेण

हे देवाः, यूयं शापेन नलकूवरशापेन यन्त्रिताः प्रतिबद्धाः पौलस्त्यस्य रावणस्य बलात्कारेण ये कचप्रहाः केशाकर्षास्तौरदूषिताननुपहान्स्वर्गवन्दीनां हतस्वर्गाङ्गनानां वेणीवन्धान्मोक्ष्यध्वे । पुरा किल नलकूबरेणात्मानमभिसरन्त्या रम्भाया बलात्कारेण संभोगात्कुद्धेन दुरात्मा रावणः शप्तः । स्त्रीणां बलात्प्रहणे मूर्या ते शतधा भविष्यतिति भारतीया कथानुसंधेया ॥

रावणावग्रहक्कान्तमिति वागमृतेन सः । अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥ ४८ ॥

स कृष्णो विष्णुः स एव मेघो नीलमेघश्च । विश्ववसोऽपत्यं पुमानिति विप्रहे रावणः। विश्ववःशब्दाच्छिवादित्वादिण विश्ववसः 'विश्ववणरवणो' इत्यन्तर्गणसूत्रेण विश्ववःशब्दस्य वृत्तिविषये रावणदेशे रावण इति सिद्धम् । स एवावप्रहो वर्षप्रतिबन्धः । तेन क्लान्तं म्लानं मरुतो देवा एव सस्यं तत् । इत्येवरूपेण वागमृतेन वाक्सलिलेन । 'अमृतं यज्ञ-शेषे स्यात्पीयूषे सलिलेऽमृतम्' इति विश्वः । अभिवृष्याभिषिच्य तिरोदधेऽन्तर्दधे ॥

पुरुद्द्वतप्रभृतयः सुरकार्योद्यतं सुराः । अंरौतुरययुर्विष्णुं पुष्पैर्वायुमिव द्वमाः ॥ ४९ ॥

पुरुहूतप्रभृतय इन्द्राद्याः सुराः सुरकार्ये रावणवधरूप उद्यतं विष्णुमंशैर्मात्राभिः । दु-माः पुष्पैः खांशैर्वायुमिव । अनुययुः । सुप्रीवादिरूपेण वानरयोनिषु जाता इत्यभिप्रायः॥

अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्य कर्मणः।
पुरुषः प्रबभूवाग्नेविस्मयेन सहर्त्विजाम्॥ ५०॥

षे

अ

अथ तस्य विशापत्युर्दशरथस्य संबन्धिनः काम्यस्य कर्मणः पुत्रकामेष्टेरन्तेऽवसानेऽप्नः पावकात्पुरुषः कश्चिहिव्यः पुमानृत्विजां विस्मयेन सह प्रवभूव प्रादुर्वभूव । तदाविर्भा-वात्तेषामपि विस्मयोऽभूदित्यर्थः ॥ THE on on thearm

तमेव पुरुषं विशिनष्टि-

हेमपात्रगतं दोभ्यामाद्धानः पयश्चरुम्। अनुप्रवेशादाद्यस्य पुंसस्तेनापि दुर्वहम्॥ ५१॥

आयस्य पुंसो विष्णोरनुप्रवेशाद्धिष्ठानाद्धेतोस्तेन दिन्यपुरुषेणापि दुर्वहम् । चतुर्दशभु-वनोदरस्य भगवतो हरेरतिगरीयस्त्वाद्वोडुमशक्यम् । हेमपात्रगतं पयसि पकं चरुं पयश्वरुं पायसानं दोर्भ्यामाद्धानो वहन् । 'अनल्पामिभिरूष्मपक ओदनश्वरः' इति याज्ञिकाः ॥

प्राजापत्योपनीतं तद्त्रं प्रत्यप्रहीतृपः। कि किल्ले वृषेव पयसां सारमाविष्कृतमुद्द्वता॥ ५२॥

नृपो दशरथः प्राजापत्येन प्रजीपतिसंवन्धिना पुरुषेणोपनीतं न तु वशिष्ठेन । 'प्रा-जापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप' इति रामायणात् । तदन्नं पायसानम् । उदन्व-तोद्धिनाविष्कृतं प्रकाशितं पयसां सारममृतं वृषा वासव इव । 'वासवो वृत्रहा वृषा' इलमरः । प्रलप्रहीत्स्वीचकार ॥

अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्यदुर्लभाः। प्रस्तिं चकमे तस्मिस्त्रेलोक्यप्रभवोऽपि यत्॥ ५३॥

तस्य राज्ञो दशरयस्यान्यदुर्छभा असाधारणा गुणा अनेन कथिता व्याख्याताः यद्यसात्रयो लोकास्त्रेलोक्यम् । चातुर्वण्योदित्वात्स्वार्थे प्यत्र । तस्य प्रभवः कारणं वि-ण्णुरिं तस्मिन्राज्ञि प्रसूतिमुत्पत्तिं चकमे कामितवान् । त्रिभुवनकारणस्यापि कारणमिति परमावधिर्गुणसमाश्रय इत्यर्थः ॥

स तेजो वैष्णवं पत्न्योविंमेजे चरुसंज्ञितम्। द्यावापृथिव्योः प्रत्यत्रमहर्पतिरिवातर्पम् ॥ ५४ ॥

स तृपः चरुसंज्ञास्य संजाता चरुसंज्ञितम् । वैष्णवं तेजः पत्न्योः कौसल्याकैकेय्योः। यौश्च प्रियवी च यावाप्रिथिन्यौ । 'दिवसश्च प्रिथिन्याम्' इति चकाराहिव्शब्दस्य यावा-देशः । तयोर्घावापृथिव्योः । अहः पतिरहर्पतिः । 'अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः' इ-त्युपसंख्यानाद्वैकल्पिको रेफस्य रेफादेशो विसर्गापवादः । प्रत्यप्रमातपं बालातपिमव ।

पत्नीत्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह—

अर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा। अतः संभावितां ताभ्यां सुमित्रामच्छदीश्वरः॥ ५५ ॥

तस्य राज्ञः । कौ पृथिव्यां सलित गच्छतीति कोसलः । 'सल गतौ' । पचायच् 🍞 कुशब्दस्य पृषोदरादित्वाद्गुणः । कोसलस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री कौसल्या । 'बृद्धेत्कोसलाजादा ञ्ज्यस्' इति ज्यस् । 'यस्थाप्' इति चाप् । अत एव सूत्रे निर्देशात्कोसलशब्दो दन्स-सकारमध्यमः । आर्चता ज्येष्टा मान्या । केकयवंशजा केकेयी । प्रियेष्टा । अतो हेतो-रीश्वरो भर्ता नृपः सुमित्रां ताभ्यां कौसल्याकैकेयीभ्यां संभावितां भागदानेन मानिता-मैंच्छिदिच्छिति सा । एवं च सामान्यं तिस्रणां च भागप्रापणमिति रार्युचितज्ञता कौ-

#### ते बहुक्स्य चित्तके पत्न्यौ पत्युर्महीक्षितः। चरोरर्धार्धभागाभ्यां तामयोजयतामुभे॥ ५६॥

बहुज्ञस्य सर्वज्ञस्य । उचितज्ञस्येत्यर्थः । पत्युर्महीक्षितः क्षितीश्वरस्य । विशेषणत्रयेण प्रज्ञोऽनुसरणीयतामाह । चित्तज्ञे अभिप्रायज्ञे ते उमे पत्न्यौ कौसल्याकैकेय्यौ । चरोर्या-वर्धभागौ समभागौ तयोर्यावर्धों तो च तौ भागौ चेत्यर्धभागावेकदेशो । ताभ्यामर्थार्धभागाभ्याम् । 'पुंस्पर्धोऽर्ध समेंऽशके' इत्यमरः । तां सुमित्रामयोजयतां युक्तां चकतुः । अयं च विभागो न रामायणसंवादी । तत्र चरोरर्धं कौसल्याया अवशिष्टार्धं कैकेय्यै शिष्टं पुनः सुमित्राया इत्यभिधानात् । किंतु पुराणान्तरसंवादो द्रष्टव्यः । उक्तं च ना-रिसंहे—'ते पिण्डप्राशने काले सुमित्रायै महीपतेः । पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु स्वभिगन्यै प्रयच्छतः ॥' इति । एवमन्यत्रापि विरोधे पुराणान्तरात्समाधातव्यम् ॥

न चैवं सत्यपीर्ष्या स्यादित्याह—

#### सा हि प्रणयवत्यासीत्सपत्न्योरुभयोरिप । भ्रमरी वारणस्येव मद्निस्यन्दरेखयोः॥ ५७॥

सा सुमित्रोभयोरिष । समान एकः पतिर्थयोस्तयोः सपत्न्योः । 'नित्यं सपत्न्यादिषु' इति डीप् । नकारादेशश्च । भ्रमरी भृङ्गाङ्गना वारणस्य गजस्य मदनिस्यन्दरेखयोरिव गण्डद्वयगतयोरिति भावः । प्रणयवती प्रेमवत्यासीत् । सपत्न्योरित्यत्र मासान्तर्गतस्य पत्युरुपमानं वारणस्येति ॥

#### ताभिर्गर्भः प्रजाभूत्ये दध्ने देवांशसंभवः। सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः॥ ५८॥

ताभिः कौसल्यादिभिः प्रजानां भूत्या अभ्युदयाय । देवस्य विष्णोरंशः संभवः का-रणं यस्य स गर्भः । सूर्यस्येमाः सौर्यः । ताभिः सौरीभिः । 'सूर्यतिष्य—' इत्युपधाय-कारस्य छोपः । अमृता इत्याख्या यासां ताभिः । जलवहनसाम्यान्नाडीभिरिव । नाडी-भिर्वृष्टिविसर्जनीभिर्दीधितिभिरणं विकारोऽम्मयो जलमयो गर्भ इव । दधे धृतः । जा-तावेकवचनम् । गर्भा दिधर इत्यर्थः । अत्र यादवः—'तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां वृष्टिसर्जने । शतत्रयं हिमोत्सर्गे तावद्गर्भस्य सर्जने ॥ आनन्दाश्च हि मेध्याश्च नूतनाः पूतना इति । चतुःशतं वृष्टिवाहास्ताः सर्वा अमृताः स्त्रियः ॥' इति ॥

#### सममापन्नसत्त्वास्ता रेजुरापाण्डुरत्विषः। अन्तर्गतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः॥ ५९॥

समं युगपदापन्ना गृहीताः सत्त्वाः प्राणिनो याभिस्ता आपन्नसत्त्वा गर्भिण्यः । 'आपन्नसत्त्वा स्याद्धिविण्यन्तर्वत्नी च गर्भिणी' इत्यमरः । अत एवापाण्डुरत्विष ईषत्पाडुरव-णीस्ता राजपत्न्यः । अन्तर्गता गुप्ताः फलारम्भाः फलप्रादुर्भावा यासां ताः । सत्यानां संपद् इव । रेजुर्बेभुः ॥

संप्रति तासां स्वप्नदर्शनान्याह—

#### गुप्तं दृहशुरात्मानं सर्वाः स्रप्तेषु वामनैः। जलजासिगदाशार्श्वचकलाञ्चितसूर्तिभिः॥ ६०॥

सर्वास्ताः खप्रेषु । जलजः राङ्कः । जलजासिगदाशाईराकैलीव्छिता मूर्तयो येषां तैर्वामनैर्द्धस्यः पुरुषेर्गुप्तं रक्षितमात्मानं स्वरूपं दद्द्युः ॥ षेण आ

(9

स्या ङ्गेर स्व

ख र्या ता

141 AH

हेमपक्षप्रभाजालं गगने च वितन्वता । उद्यन्ते सम सुपर्णेन वेगारुष्टपयोमुचा ॥ ६१ ॥

किंचेति चार्थः । हेम्रः सुवर्णस्य पक्षाणां प्रभाजालं कान्तिपुत्रं वितन्वता विस्तारयता वेगेनाकृष्टाः पयोसुचो मेघा येन तेन । सुपर्णन गरुत्मता गरुडेन गगने ता उह्यन्ते स्मोढाः

विभ्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलिभ्वनम्। पर्यपास्यन्त लक्ष्म्या च पद्मव्यजनहस्तया॥ ६२॥

किंच । स्तनयोरन्तरे मध्ये विलिम्बनं लम्बमानम् । न्यस्यतः इति न्यासः । कौस्तुभ एव न्यासस्तम् । पत्या कौतुकान्यस्तम् । कौस्तुभमित्यर्थः । विश्रत्या पद्ममेव व्यजनं इस्ते यस्यास्तया लक्ष्मया पर्युपास्यन्तोपासिताः ॥

कृताभिषेकैर्दिव्यायां त्रिस्रोतिस च सप्तभिः। ब्रह्मिषिभः परं ब्रह्म गृणद्भिरुपतस्थिरे ॥ ६३ ॥

किंच । दिनि भनायां दिव्यायां त्रिस्रोतस्याकाशगङ्गायां कृताभिषेकैः कृतावगाहैः । परं ब्रह्म नेदरहस्यं गृणद्भिः पठद्भिः सप्तभिर्वह्मार्षिभिः कर्यपप्रभृतिभिरुपतस्थिर उपा-सांचिकिरे ॥

ताभ्यस्तथाविधान्स्वुप्ताञ्छ्रत्वा प्रीतो हि पार्थिवः । मेने परार्ध्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः ॥ ६४ ॥

पार्थिबो दशरथस्ताभ्यः पत्नीभ्यः । 'आख्यातोपयोगे' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । त-याविधानुक्तप्रकारान्स्वप्राञ्च्छुत्वा प्रीतः सन् । आत्मानं जगद्भरोविष्णोरपि गुरुत्वे । पितृत्वेन हेतुना परार्ध्यं सर्वोत्कृष्टं मेने हि ॥

विभक्तात्मा विभुस्तासामेकः कुक्षिष्वनेकथा। उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्नानामपामिव॥ ६५॥

एक एकरूपो विभुर्विष्णुस्तासां राजपत्नीनां कुक्षिषु गर्भेषु । प्रसन्नानां निर्मलानामपां कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिविम्बचन्द्र इव । अनेकथा विभक्तात्मा सन् । उवास ॥

अथाज्यमहिषी राज्ञः प्रस्तिसमये स्ती । पुत्रं तमोपुद्दं लेभे नक्तं ज्योतिरिवौषधिः ॥ ६६ ॥

अथ राज्ञो दशरथस्य संती पतिव्रता । अप्र्या चासौ महिषी चाग्र्यमहिषी । कौ-सल्या । प्रसृतिसमये प्रसृतिकाले । ओषधिर्नक्तं रात्रिसमये तमोऽपहन्तीति तमोपहम् । 'अपे क्षेश्रतमसोः' इति डप्रत्ययः । ज्योतिरिव । तमोपहं तमोनाशकरं पुत्रं लेभे प्राप ॥

राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः। नामधेयं गुरुश्चके जगत्प्रथममङ्गलम्॥ ६७॥

अभिरमतेऽत्रेखिभरामं मनोहरम् । अधिकरणार्थे घञ्प्रत्ययः । तेन वपुषा चो दितः प्रेरितो गुरुः पिता दशरथस्तस्य पुत्रस्य जगतां प्रथमं मङ्गलं सुलक्षणं राम इति नामधेयं चक्रे । अभिरामत्वमेव रामशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः ॥

रघुवंशप्रदीपेन तेनापृतिमृतेजसा । रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन् ॥ ६८॥

रघुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन । अप्रतिसतेजसा तेन रामेण रक्षागृहगताः सूतिकागृह-गता दीपाः प्रतादिष्टाः प्रतिवद्धा इवाभवन् । महादीपसमीपे नाल्पाः स्फुरन्तीति भावः॥ शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ। सैकताम्भोजबिलना जाह्नवीय शरत्कृशा॥ ६९॥

शातोदरी गर्भमोचनात्कृशोदरी माता शय्यागतेन रामेण । सैकते पुलिने योडम्भो-जविल: पद्मोपहारस्तेन शरिद कृशा जाहवी गङ्गेव । बभौ ॥

कैकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्। जनयित्रीमलंचके यः प्रश्रय इव श्रियम्॥ ७०॥

केकयस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री केकियी । 'तस्यापत्यम्' इत्यणि कृते 'केकयमित्रयुप्रल-यानां यादेरियः' इतीयादेशः । तस्या भरतो नाम शीलवांस्तनयो जज्ञे जातः । यस्त-नयः । प्रश्रयो विनयः श्रियमिव । जनियित्रीं मातरमलंचके ॥

सुतौ लक्ष्मणशत्रुद्धौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥ ७१ ॥

सुमित्रा लक्ष्मणशत्रुद्धौ नाम यमौ युग्मजातौ सुतौ पुत्रौ । सम्यगाराधिता ख-भ्यस्ता विद्या प्रवोधविनयौ तत्त्वज्ञानेन्द्रियजयाविव । सुषुवे ॥

निर्दोषमभवत्सर्वमाविष्कृतगुणं जगत्। अन्वगादिव हि खर्गों गां गतं पुरुषोत्तमम्॥ ७२॥

सर्वे जगद्भूलोको निर्दोषं दुर्भिक्षादिदोषरहितम् । आविष्कृतगुणं प्रकटीकृतारोग्या-दिगुणं चाभवत् । अत्रोत्प्रेक्ष्यते—गां भुवं गतमवतीर्णं पुरुषोत्तमं विष्णुं खर्गोऽप्यन्व-गोदिव । खर्गो हि गुणवानिर्दोषश्चेसागमः । खर्गतुल्यमभूदिसर्थः ॥

तस्योदये चतुर्मृतेः पौलस्त्यचिकतेश्वराः। विरजस्कैर्नभस्वद्भिदिश उच्छृसिता इव ॥ ७३॥

चतुर्भूते रामादिरूपेण चत्रूष्पस्य सतस्तस्य हरेरुदये सित । पौठस्त्याद्रावणाचिकता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिशश्वतस्रो विरजस्करपधूित्रिभर्नमस्तद्भिर्वा-युभिः । मिषेण । उच्छ्रिसिता इव । इत्युत्प्रेक्षा । श्वसेः कर्तरि क्तः । स्वनाथशरणलाभ-संतुष्टानां दिशामुच्छ्रासवाता इव वाता वबुरित्यर्थः । चतुर्दिगीशरक्षणं मूर्तिचतुष्टय-प्रयोजनमिति भावः ॥

कृशानुरपधूमत्वात्प्रसंन्नत्वात्प्रभाकरः। भूष+विद्यः मि श्रे व्यक्षः कि भूष्णदृश् रक्षोविष्रकृतावास्तामपविद्यशुचाविव ॥ ७४ ॥

रक्षसा रावणेन विप्रकृतावपकृतौ । पीडितावित्यर्थः । कृशानुरिः प्रभाकरः सूर्यश्र यथासंख्यमपध्मत्वात्प्रसन्नत्वाचापविद्वशुचौ निरस्तदुःखाविवास्तामभवताम् ॥

द्शाननिकरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसिश्रयः। मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्यामश्रुबिन्द्वः॥ ७५॥

तत्क्षणं तस्मिन्क्षणे रामोत्पत्तिसमये राक्षसिश्रयोऽश्रुबिन्दवो दशाननिकरीटेभ्यो मणीनां व्याजेन मिषेण पृथिव्यां पर्यस्ताः पतिताः । रामोदये सित तद्वध्यस्य रावणस्य किरीटमणिश्रंशलक्षणं दुर्निमित्तमभूदिसर्थः ॥

पुत्रजनममवेरयानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः। आरम्भं प्रथमं चकुर्देवदुन्दुभयो दिवि॥ ७६॥ षेण आ स्या ङ्गेर स्व

र्य

त

(9

पुत्रिणो जातपुत्रस्य तस्य दशरथस्य पुत्रजन्मनि प्रवेशयानां प्रवेशयितव्यानाम् । वादनीयानामित्यर्थः । तूर्याणां वाद्यानामारम्भमुपकमं प्रथमं दिवि देवदुन्दुभयश्चकुः । साक्षात्पितुर्दशरथादपि देवा अधिकं प्रहृष्टा इत्यर्थः ॥

संतानकमयी वृष्टिर्भवने चास्य पेतुषी। सन्मङ्गलोपचाराणां सैवादिरचनाभवत्॥ ७७॥

अस्य राज्ञो भवने संतानकानां कल्पवृक्षकुसुमानां विकारः संतानकमयी वृष्टिश्च पेतु-षी पपात । 'कसुश्च' इति कसुप्रत्ययः । 'उगितश्च' इति ङीप् । सा वृष्टिरेव सन्तपुत्र-जन्मन्यावश्यका ये मङ्गलोपचारास्तेषामादिरचना प्रथमिकयाभवत् ॥

कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः । आनन्देनाय्रजेनेव समं वद्यधिरे पितुः ॥ ७८ ॥

कृताः संस्कारा जातकर्मादयो येषां ते । धात्रीणासुपमातॄणां स्तन्यानि प्यांसि पि-बन्तीति तथोक्ताः । ते कुमारा अग्रे जातेनायजेन ज्येष्ठेनेव स्थितेन पितुरानन्देन समं बद्धिरे । कुमारबद्ध्या पिता महान्तमानन्दमवापेत्यर्थः । कुमारजन्मनः प्रागेव जात-त्वाद्यजत्वोक्तिरानन्दस्य ॥

खाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा। मुमूर्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजाम्॥ ७९॥

तेषां कुमाराणां संवन्धि खाभाविकं सहजं विनीतत्वं विनयकर्मणा शिक्षया । हविर्भुजा-मभीनां सहजं तेजो हविषाज्यादिकेनेव।सुमूर्छं वत्रधे। निसर्गसंस्काराभ्यां विनीता इत्यर्थः

परस्पराविरुद्धास्ते तद्द्योरनघं कुलम्। अलमुद्दयोतयामासुर्देवारण्यमिवर्तवः॥ ८०॥

परस्परमविरुद्धा अविद्विष्टाः । सौभ्रात्रगुणवन्त इत्यर्थः । ते कुमारास्तत्प्रसिद्धमनघं निष्पापं रघोः कुलम् । ऋतवो वसन्तादयो देवारण्यं नन्दनमिव । सहजविरोधानाम-प्यृत्नां सहावस्थानसंभावनार्थं देविवशेषणम् । अलमत्यन्तमुद्द्योतयामासुः प्रकाशया-मासुः । सौभ्रात्रवन्तः कुलभूषणायन्त इति भावः ॥

समानेऽपि हि सौभात्रे यथोभौ रामलक्ष्मणौ॥ तथा भरतशत्रुम्मौ प्रीत्या द्वन्द्वं वभूवतुः॥ ८१॥

शोभनाः क्रिग्धा श्रातरो येषां ते सुश्रातरः । 'नयृतश्च' इति कप् न भवति । वन्दिते श्रातुरिति निषेधात् । तेषां भावः सौश्रात्रम् । युवादित्वादण् । तस्मिन्समाने चतुर्णां तुल्येऽपि यथोभौ रामलक्ष्मणौ श्रीत्या द्वन्द्वं वभूवतुः । तथा भरतशत्रुष्ट्यौ श्रीत्या द्वन्द्वं द्वौ द्वौ साहचर्यणाभिन्यक्तौ वभूवतुः । 'द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनन्युत्कमणयज्ञपात्रयोगाभिन्यक्तिषु' इत्यभिन्यक्तार्थे निपातः । कचित्कस्यचित्स्नेहो नातिरिच्यत इति भावः ॥

तेषां द्वयोर्द्रयोरैक्यं विभिद्दे न कदाचन । यथा वायुविभावस्वोर्यथा चन्द्रसमुद्रयोः ॥ ८२॥

तेषां चतुर्णी मध्ये द्वयोर्द्वयोः । रामलक्ष्मणयोभेरतशत्रुष्वयोश्वेत्यर्थः । यथा वायुविभाव-स्रोर्वातवह्वयोरिव । चन्द्रसमुद्रयोरिव च । ऐक्यमैकमत्यं कदाचन न विभिदे । एकका-र्यत्वं समानसुखदुःखत्वं च कमादुपमाद्वयाह्रभ्यते सहजः सहकारी हि वहेर्वायुः । च-नद्रवृद्धौ हि वर्धते सिन्धुस्तत्क्षये च क्षीयत इति ॥ ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च। मनो जहुर्निद्राघान्ते स्यामाभ्रा दिवसा इव ॥ ८३ ॥

प्रजानाथास्ते कुमारास्तेजसा प्रभावेण प्रश्रयेण विनयेन च । निदाघान्ते प्रीष्मान्ते । र्यामान्यश्राणि मेघा येषां ते र्यामाश्राः । नातिश्रीतोष्णा इत्यर्थः । दिवसा इव । प्रजानां मनो जहुः ॥

स चतुर्घा वभौ व्यस्तः प्रसवः पृथिवीपतेः। धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गवान्॥ ८४॥

स चतुर्धा । 'संख्याया विधार्थे धा' इत्यनेन धाप्रत्ययः । व्यस्तो विभक्तः पृथिवी-पतेर्दशरथस्य प्रसवः संतानः । चतुर्धाङ्गवान्मूर्तिमान्धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इव बभौ॥

गुणैराराध्यामासुस्ते गुरुं गुरुवत्सलाः। तमेव चतुरन्तेशं रत्नैरिव महार्णवाः॥ ८५॥

गुरुवत्सटः पितृभक्तास्ते कुमारा गुणैर्विनयादिभिर्गुरं पितरम् । चतुर्णामन्तानां दिग-न्तानामीशं चतुरन्तेशम् । 'तद्धितार्थ—' इत्यादिनोत्तरपदसमासः । तं दशरथमेव महा-र्णवाश्वत्वारो रहेरिव । आराधयामासुरानन्दयामासुः ॥

> सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिधारै-र्नय इव पणबन्धव्यक्तयोगैरुपायैः। हरिरिव युगदीधैर्दोभिरंशैस्तदीयैः पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुर्भिः॥ ८६॥

भन्ना दैत्यानामसिधारा येस्तैश्रतुर्भिर्दन्तैः सुरगज ऐरावत इव । पणवन्धेन फल-सिद्धया व्यक्तयोगैरनुमितप्रयोगैरुपायेश्रतुर्भिः सामादिभिर्नयो नीतिरिव । युगवद्दीर्घेश्व-तुर्भिद्दोभिर्भुजैर्हरिविष्णुरिव । तदीयैर्हरिसंवन्धिभिरंशैरंशभूतैश्रतुर्भिस्तैः पुत्रैरवनिपतीनां पती राजराजो दशरथश्वकाशे विदिद्युते ॥

इति महामहोपाध्यायकोठाचठमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाठिदासकृतौ रष्ठवंशे महाकाव्ये

रामावतारो नाम दशमः सर्गः ।

रामावतारो नाम दशमः सर्गः ।

राम्यावतारो नाम दशमः सर्गः ।

तत्र सन्ति हि रसाश्रवुर्विधास्तान्यशारुचि सदैव निर्विश ॥

कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये। काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते॥१॥

कौशिकेन कुशिकापत्येन विश्वामित्रेणैत्याभ्यागत्य स क्षितीश्वरो दशरथः। अध्वरिव-धातशान्तये यज्ञविष्ठविध्वंसाय। काकपक्षधरं बालकोचितशिखाधरम्। 'बालानां तु शि-खा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः' इति हलायुधः। रामं याचितः किल प्राधितः खलु। याचेद्विकर्मकादप्रधाने कर्मणि क्तः। अप्रधाने दुहादीनामिति वचनात्। नायं बालाधि- कार इत्याशङ्कचाह—तेजसां तेजिस्वनां वयो बाल्यादि न समीक्ष्यते हि । अप्रयोजक-मित्यर्थः । अत्र सर्गे रथोद्धता वृत्तम् । उक्तं च—'रात्रराविह रथोद्धता लगां' इति ॥

कुच्छूलब्धमिप लब्धवर्णभाक्तं दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्। अप्यसुप्रणियनां रघोः कुले न व्यह्नयत कदाचिद्धिता ॥ २ ॥ १ लब्धा वर्णाः प्रसिद्धयो यैस्ते लब्धवर्णा विचक्षणाः । 'लब्धवर्णो विचक्षणः' इल्स-

मरः । तान्भजत इति छन्धवर्णभाक् । विद्वत्सेवीत्यर्थः । स राजा कृच्छ्रछन्धमिष स-लक्ष्मणं तं रामं मुनये दिदेशातिस्रष्टवान् । तथाहि । असुप्रणियनां प्राणार्थिनामप्य-धिता यात्रा रघोः कुछे कदाचिदिष न न्यहन्यत न विहता । न विफ्छोक्वतेत्यर्थः । यैर्गिभ्यः प्राणा अपि समर्प्यन्ते तेषां पुत्रादित्यागो न विस्मयावह इति भावः ॥

यावदादिशति पाथिवस्तयोर्निर्गमाय पुरमार्गसंस्क्रियाम् । तावदाशु विद्धे मरुत्सक्षैः सा सपुष्पजलवर्षिभिर्धनैः ॥ ३॥

पार्थिवः पृथिवीश्वरस्तयो रामलक्ष्मणयोर्निर्गमाय निष्कमणाय पुरमार्गसंस्कियां धूलि-संमार्जनगन्धोदकसेचनपुष्पोपहाररूपसंस्कारं याबदादिशत्याज्ञापयति । तावन्मरूत्सत्ते-वांयुसत्तैः । अनेन धूलिसंमार्जनं गम्यते । सपुष्पजलविंभिः पुष्पसहितजलविंभिर्धनैः सा मार्गसंरिकयाञ्च विद्धे विहिता । एतेन देवकार्यप्रवृत्तयोर्देवानुकूल्यं सूचितम् ॥

तौ निदेशकरणोद्यतौ पितुर्धन्विनौ चरणयोर्निपेततुः। भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोर्नभ्रयोरुपरि बाष्पविन्दवः॥ ४॥

निदेशकरणोद्यतौ पित्राज्ञाकरणोद्युक्तौ धन्विनौ धनुष्मन्तौ तौ कुमारौ पितुश्चरण योर्निपततुः । प्रणतावित्यर्थः । भूपतेरिप वाष्पविन्दवः प्रवत्स्यतोः प्रवासं करिष्यतोः । अत एव नम्रयोः प्रणतयोः । 'निमकिम्प-' इति रप्रत्ययः । तयोरुपरि निपेतुः पतिताः॥

तौ पितुर्नयनजेन वारिणा किंचिदुक्षितशिखण्डकावुमौ । धन्विनौ तमृषिमन्वगच्छतां पौरदृष्टिकृतमार्गतोरणौ ॥ ५॥

पितुर्नयनजेन वारिणा किंचिदुक्षितशिखण्डकावीपित्सक्तचूडो । 'शिखा चूडा शि-खण्डः स्यात्' इत्यमरः । 'शेषाद्विभाषा' इति कप्प्रत्ययः । धन्विनौ तानुभौ । पौरद्द-ष्टिभिः कृतानि मार्गतौरणानि संपाद्यानि कुवलयानि ययोस्तौ तथोक्तौ । संघशो निर्शिक्ष्यमाणावित्यर्थः । तमृषिमन्वगच्छताम् ॥

लक्ष्मणानुचरमेव राघवं नेतुमैच्छद्दषिरित्यसौ नृपः। आशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीं सा हि रक्षणिवधौ तयोः क्षमा ॥६॥ ऋषिर्वक्षमणानुचरमेव लक्ष्मणमात्रानुचरं तं राघवं नेतुमैच्छदिति हेतोरसौ नृप

आशिषं प्रयुयुजे प्रयुक्तवान् । वाहिनीं सेनां न प्रयुयुजे न प्रेषितवान् । हि यस्मात्सप्र शिरेत्र तयोः कुमारयो रक्षणविधौ क्षमा शक्ता ॥

मातृवर्गचरणस्पृशौ मुनेस्तौ प्रपद्य पदवीं महौजसः। रेजतुर्गतिवशात्प्रवर्तिनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव॥ ७॥

मातृवर्गस्य चरणान्सपृशत इति माहवर्गचरणस्पृशौ । कृतमाहवर्गनमस्कारावित्यर्थः । 'स्पृशोऽनुदके किन्' इति किन्प्रत्यः । तौ महौजसो मुनेः पदवीं प्रपय । महौजसो भास्करस्य गतिवशान्मेषादिराशिसंकान्त्यनुसारात्प्रवार्तिनौ मधुमाधवाविव चैत्रवैशाखान

विव रेजतुः । 'फणां च सप्तानाम्' इति वैकल्पिकावेत्वाभ्यासलोपो । 'स्याचैत्रे चैत्रिको मधुः' इति । 'वैशाखे माधवो राधः' इति चामरः ॥

वीचिलोलभुजयोस्तयोर्गतं शैशवाचपलमप्यशोभत। तोयदागम इबोद्ध्यभिद्ययोर्नामधेयसदशं विचेष्टितम्॥८॥

वीचिछोलभुजयोस्तरंगचञ्चलवाह्वोः । इदं विशेषणं नदोपमानसिद्धार्थं वेदितव्यम् । तयोश्रपलं चञ्चलमपि गतं गतिः शैशवाद्धेतोरशोभत । किमिव । तोयदागमे वर्षास-मये उज्झल्युदकमित्युद्धाः । भिनत्ति कूलमिति भिद्यः । भिद्योद्धयो नदे इति क्यवन्तौ निपातितौ । उद्ध्यभिद्ययोर्नद्विशेषयोर्नामधेयसदृशं नामानुहृषं विचेष्टितमिव । उद्को-ज्झनकूलभेदनहृपव्यापार इव । समयोत्पन्नं चापलमि शोभत इति भावः ॥

तौ वलातिवलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि मुनिप्रदिष्ट्योः।

मम्लतुर्ने मणिकुद्दिमोचितौ मातृपार्श्वपरिवर्तिनाविव ॥ ९ ॥

मणिकुट्टिमोचितौ मणिवद्धभूमिसंचारोचितौ तौ मुनिप्रदिष्टयोः कौशिकेनोपिदिष्टयो-र्वेठातिवलयोर्विद्ययोर्वलातिवलाख्ययोर्मन्त्रयोः प्रभावतः सामर्थ्यान्मालृपार्श्वपरिवर्तिनौ मालृसमीपवर्तिनाविव पथि न मम्लुतः । न म्लानावित्यर्थः । अत्र रामायणश्लोकः—'क्षुत्पि-पासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । वलामितवलां चैव पठतः पथि राघव ॥' इति ॥

पूर्ववृत्तकथितैः पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघवः। उद्यमान इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्॥ १०॥

वाहनोचितः सानुजो राघवः । पुराविदः पूर्ववृत्ताभिज्ञस्य पितृसखस्य मुनेः पूर्ववृत्तकथितैः पुरावृत्तकथाभिरुह्यमान इव वाहनेन प्राप्यमाण इव । वहेर्घातोः कर्मणि शानच् । 'उद्यमानः' इत्यत्र दीर्घाद्रिरपपाठः । दीर्घाप्राप्त्यभावात् । पादचारमपि न व्यभावयत्र ज्ञातवान् ॥

तौ सरांसि रसवद्भिरम्बुभिः कूजितैः श्रुतिसुखैः पतन्निणः । वायवः सुरभिपुष्परेणुभिरछायया च जळदाः सिषेविरे ॥ ११ ॥ तौ राघवौ कर्मभूतौ सरांसि कर्तृणि रसवद्भिर्मधुरैरम्बुभिः सिषेविरे । पतन्निणः पक्षिणः । सुखयन्तीति सुखानि । पचाद्यच् श्रुतीनां सुखानि । तैः कूजितैः । वायवः सुरभिपुष्परेणुभिः । जळदारछायया च । सिषेविरे इति सर्वत्र संवध्यते ॥

नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमिच्छदाम्। दर्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपिखनः॥ १२॥

तप एषामस्तीति तपस्तिनः । 'तपःसहस्राभ्यां विनीनीः' इति विनिप्रस्ययः । छघुने-ष्टेन । 'त्रिष्विष्टेंऽत्पे छघुः' इस्यमरः । तयोरुभयोः कर्मभूतयोः । दर्शनेन यथा प्रीतिमापुः । तथा कमलशोभिनामम्भसां दर्शनेन नापुः । परिश्रमच्छिदां शास्त्रिनां दर्शनेन च नापुः॥

स्थाणुदग्धवपुषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तकार्मुकः। वित्रहेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत्प्रतिनिधिनं कर्मणा॥ १३॥

स आत्तकार्मुकः । दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथी रामः । 'अत इन्' इतीञ्प्रत्ययः । स्थाणुर्हरः । 'स्थाणुः कीले हरे स्थिरे' इति विश्वः । तेन दग्धवपुषो मदनस्य तपो पिन्प्राण्यारणा विप्रहेण कायेन । 'विप्रहः समरे काये' इति विश्वः । प्रतिनिधिः कार्यः पु-क्तिः निश्वः । प्रतिनिधिः कार्यः पु-क्तिः निश्वः । देहेन मदनसुन्दर इति भावः ॥

म

ल

fŧ

यै

वां

स

तौ सुकेतुसुतया खिळीकृते कौशिकाद्विदितशापया पथि। निन्यतुः खलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुषी अधिज्यताम् ॥१४॥ अत्र रामायणवचनम्—'अगस्त्यः परमः कुद्धस्ताडकामभिशप्तवान् । पुरुषादी महाकृ यक्षी विकृता विकृतानना । इदं रूपमपाहाय दारुणं रूपमस्तु ते ॥' इति । तदेतदाह-विदितशापयेति । कौशिकादाख्यातुः । 'आख्यातोपयोगे' इत्यपादानात्पश्चमी । विदितशा पया सुकेतुसुतया ताडकया खिलीकृते पथि। 'खिलमप्रहतं स्थानम्' इति हलायुधः। तौ रामलक्ष्मणौ । स्थले निवेशिते अटनी धनुःकोटी याभ्यां तो तथोक्तौ । 'कोटिरस्याटनिः' इसमरः । लीलयैव धनुषी । अधिकृते ज्ये मौर्व्यी ययोस्ते अधिज्ये । 'ज्या मौर्वीमातृभू-मिषु' इति विश्वः । तयोर्भावस्तत्तामधिज्यतां निन्यतुर्नीतवन्तौ । नयतिर्द्विकर्मकः ॥

वहती क ज्यानिनादमथ गृह्वती तयोः प्रादुरास बहु छक्षपाछिवः। भिक्किक विज्ञा चलकपालकुण्डला कालिकेच निविडा वलाकिनी ॥१५॥

अंथ तयोज्यीनिनादं गृह्वती जानती । श्रुण्वतीत्यर्थः । बहुरुक्षपाछविः कृष्णपक्षरा-त्रिवर्णा । 'बहुल: कृष्णपक्षे च' इति विश्व: । चले कपाले एव कुण्डले यस्याः सा त-थोक्ता ताडका । निविडा सान्द्रा वलाकिनी वलाकावती । 'वीह्यादिभ्यश्च' इतीनिः। कालिकेव घनावलीव । 'कालिका योगिनीभेदे काष्ण्यें गौर्या घनावली' इति विश्वः। प्रादुरास प्रादुर्वभूव ॥ Tala a germent,

तीववेगधुतमार्गवृक्षया प्रेतचीवरवसा खनोप्रया। अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया ॥ १६ ॥

यो किर्ने केर्न तीव्रवेगेन धुताः कम्पिता मार्गवृक्षा यया तथोक्तया । प्रेतचीवराणि वस्त इति प्रेतची-वरवाः । तया प्रेतचीवरवसा । वसतेराच्छदनार्थात्किए । स्वनेन सिंहनादेनोप्रया तया ताडकया । पितृकानने रमशान उत्थोत्पन्ना । 'आतश्चोपसर्गे' इत्युत्पूर्वात्तिष्ठतेः कर्तरि क्तप्रखयः । तया वाखयेव वातसमृहेनेव । 'पाशादिभ्यो यः' इति यः । भरताप्रजो रा-मोऽभ्यभाव्यभिभूतः । कर्मणि ठुङ् । तीव्रवेगेसादिविशेषणानि वास्यायामपि योज्यानि ॥

उद्यतैकभुजयष्टिमायतीं श्रोणिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम् । अन्ति कार्णाकार तां विलोक्य वनितावधे घृणां पित्रणा सह मुमोच राघवः॥१७॥

उद्यतोन्नमितैको भुज एव यष्टिर्यस्यास्ताम् । आयतीमायान्तीम् । इणो धातोः श-तरि 'उगितश्र इति डीप् । श्रोणिलम्बिनी पुरुषाणामन्त्राण्येव मेखला यस्यास्ताम् । इति विशेषणद्वयेनाप्याततायित्वं सूचितम् । अत एव तां विलोक्य राघवो वनितावथे स्त्रीवधनिमित्ते घृणां जुगुप्सां करुणां वा । 'जुगुप्साकरुणे घृणे' इत्यमरः । पत्रिणेषुणा सह । 'पत्री रोप इष्ठर्द्वयोः' इत्यमरः । सुमोच सुक्तवान् । आततायिवधे मनुः—'आ-ततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन् । जिघांसन्तं जिघांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्वन ॥' इति ॥

यचकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः। मातृवगरे अवविष्टविषयस्य रक्षसां द्वारतामगमद्नतकस्य तत्॥ १८॥ (स्पृशोऽनुदके) प्रामसायकः शिलावद्धने सान्द्रे ताडकोरिस यद्विवरं रन्ध्रं चकार तिद्विवरं भास्करस्य गतिवरे धृतिषयस्य । अप्रविष्टरक्षोदेशस्येत्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वाः

री

आ

शीं

'विषयः स्यादिन्द्रियार्थे देशे जनपदेऽपि च' इति विश्वः । अन्तकस्य यमस्य द्वारताम-गमत् । इयं प्रथमा रक्षोमृतिरिति भावः ॥

## वाणभिन्नहृद्या निपेतुषी सा स्वकाननभुवं न केवलाम्। विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्चियमपि व्यकम्पयत्॥ १९॥

बाणिमन्नहृदया निपेतुषी निपतिता सती । 'क्रमुश्व' इति क्रसुप्रख्यः । 'उगितश्व' इति ङीप् । सा केवलामेकाम् । 'निर्णाते केवलिमिति निलिङ्गं त्वेककृत्स्रयोः' इत्यमरः । स्वकाननभुवं न व्यकम्पयत् । किंतु विष्टपत्रयस्य लोकत्रयस्य पराजयेन स्थिरां राव-णिश्रयमिप व्यकम्पयत् । ताडकावधश्रवणेन रावणस्यापि भयमुत्पन्नमिति भावः ॥

अत्र ताडकाया अभिसारिकायाः समाधिरभिधीयते—

# राममन्मथरारेण ताडिता दुःसहेन हृद्ये निशाचरी। गन्धवद्वधिरचन्द्नोक्षिता जीवितेशवसींत जगाम सा ॥ २०॥

सा । निशासु चरतीति निशाचरी राक्षसी । अभिसारिका च । दुःसहेन सोहुमश-क्येन राम एव मन्मथः । अन्यत्राभिरामो मन्मथः । तस्य शरेण हृदय उरिस मनिस च । 'हृदयं मनउरसोः' इति विश्वः । ताडिता विद्धाङ्गा गन्धवहुर्गन्धि यहुधिरमस्वत-देव चन्दनं तेनोक्षिता लिप्ता । अपरत्र गन्धवती सुगन्धिनी ये रुधिरचन्दने कुङ्कुमचन्दने ताभ्यासुक्षिता । 'रुधिरं कुङ्कुमस्जोः' इत्युभयत्रापि विश्वः । जीवितेशस्यान्तकस्य जाणश्वरस्य च वसति जगाम ॥

# नैर्ऋतघ्रमथ मन्त्रवन्सुनेः प्रापदस्त्रमवदानतोषितात् । ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्सूर्यकान्त इव ताडकान्तकः॥२१॥

अथानन्तरं ताडकान्तको रामः । अवदानं पराक्रमः । 'पराक्रमोऽवदानं स्यात्' इति भागुरिः । तेन तोषितान्मुनेः । नैर्ऋतान्राक्षसान्हन्तीति नैर्ऋतक्षम् । 'अमनुष्यकर्दिके च' इति टक् । मन्त्रवन्मन्त्रयुक्तमस्त्रम् । सूर्यकान्तो मणिविशेषो भास्करादिन्धनानि निपातयतीतीन्धननिपाति काष्ठदाहकं ज्योतिरिव । प्रापत्प्राप्तवान् ॥

#### वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतसृषेरुपेयिवान् । उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यसारन्नपि वभूव राघवः ॥ २२ ॥

ततः परं राघवः । ऋषेः कौशिकादाख्यातुः श्रुतं पावनं शोघनं वामनस्य स्वपूर्वा-वतारिवशेषस्याश्रमपदमुपेयिवानुपगतः सन् । 'उपेयिवाननाश्वानन्श्वानश्च' इति निपातः। प्रथमजन्मचेष्टितानि रामवामनयोरिक्यात्स्मृतियोग्यान्यपि रामस्याज्ञानावतारत्वेन सं-स्कारदौर्विल्यादस्सरत्रपि । उन्मना उत्सुको बभूव ॥

आससाद मुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताईणम्। बद्धपञ्जवपुटाञ्जलिद्धमं दर्शनोन्मुखमृगं तपोवनम् ॥ २३॥

ततो मुनिः । शिष्यवर्गेण परिकल्पिता सजिताईणा पूजासामयी यस्मिस्वत्तथोक्तम् । वद्धाः पछवपुटा एवाञ्जलयो येस्ते तथाभूता द्वमा यस्मिस्तत्तथोक्तम् । दर्शनेन मुनिद्दर्शनेनोन्मुखा मृगा यस्मिस्तत् । आत्मनस्तपोवनमाससाद । एतेन विशेषणत्रयेणादि गरिन्द्राः पुन्ताच्छील्यविनयशान्तयः सूचिताः ॥

तत्र दीक्षितमृषि ररक्षतुर्विघ्नतो दशरथात्मजौ शरैः।
लोकमन्धतमसात्क्रमोदितौ रिह्मिभिः शिशादिवाकराविव ॥२४॥
तत्र तपोवने दशरथात्मजौ दीक्षितं दीक्षासंस्कृतमृषि शरैविघ्नतो विघ्नेभ्यः। क्र
मेण पर्यायेण रात्रिदिवसयोरुदितौ शशिदिवाकरौ रिह्मिभरन्धतमसाद्राढध्वान्तात ।
'ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसम्' इत्यमरः। 'अवसमन्धेभ्यस्तमसः' इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः।
लोकमिव। ररक्षतुः। रक्षणप्रवृत्तावभूतामित्यर्थः।

विकार विस्य वेदिमथ रक्तबिन्दुभिर्वन्धुजीवपृथुभिः प्रदूषिताम् । विकास संभ्रमोऽभवदपोढकर्मणामृत्विजां च्युतविकङ्कतस्रुचाम् ॥ २५ ॥

अय बन्धुजीवपृथुभिर्वन्धुजीवकुसुमस्थूलैः । 'रक्तकस्तु वन्धुको बन्धुजीवकः ' इत्य-मरः । रक्तिबन्दुभिः प्रदूषितासुपहतां वेदि वीक्ष्य । अपोडकर्मणां त्यक्तव्यापाराणाम् । च्युता विकङ्कतस्रुचो येभ्यस्तेषामृत्विजां याजकानां संभ्रमोऽभवत् । विकङ्कतप्रहणं खदिराद्युपलक्षणम् । सुगादीनां खदिरादिप्रकृतिकत्वात् । सृगादिपात्रस्थेव विकङ्कतप्र-कृतिकत्वात् । 'विकङ्कतः सुचां वृक्षः' इत्यमरः । यद्वा सुद्धात्रस्य विकङ्कतप्रकृतिकत्व-मस्तु । उभयजापि शास्त्रसंभवात् । यथाह भगवानापस्तम्वः—'खादिरस्रुचः पर्णमयी-जुहुयाद्वैकङ्कतीः सुचो वा' इति ॥

उन्मुखः सपदि लक्ष्मणात्रजो वाणमाश्रयमुखात्समुद्धरन् । रक्षसां बलमपदयदम्बरे गृध्रपक्षपवनेरितध्वजम् ॥ २६ ॥

सपि टक्ष्मणायजो रामो वाणमाश्रयमुखान्णीरमुखात्समुद्धरन् । उन्मुख उर्ध्वन् मुखोऽम्बरे । गृध्रपक्षपवनैरीरिताः कम्पिता ध्वजा यस्य तत्त्रथोक्तम् । रक्षसां दुर्निमिन्तसूचनमेतत् । तदुक्तं शकुनार्णवे—'आसन्नमृत्योर्निकटे चरन्ति गृधादयो मूर्धि गृह्योर्धिमागे' इति । रक्षसां वट्टमपश्यत् ॥

तत्र यावधिपती मसद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्। किं महोरगविसर्पिविकमो राजिलेषु गरुडः प्रवर्तते॥ २७॥

स रामस्तत्र रक्षमां वर्छे यो मखद्विषामधिपती तो सुबाहुमारीची शरव्यं लक्ष्यम-करोत् । 'वेध्यं छक्ष्यं शरव्यं च' इति हलायुधः । इतरात्राकरोत् । तथाहि । महोरग-विसर्पिविक्रमो गरुहो गरुत्मान्राजिलेषु जलव्यालेषु प्रवर्तते किम् । न प्रवर्तत इत्यर्थः । 'अलगर्दो जलव्यालः समो राजिलहुण्डुभौ' इत्यमरः ॥

सोऽस्त्रमुयजवमस्त्रकोविदः संद्धे धनुषि वायुदैवतम्। तेन शैल्यगुरुमप्यपातयत्पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्॥ २८॥

अस्रकोविदोऽस्रज्ञः स राम उप्रजवमुत्कटजवं वायुदैवतं वायुदैवतं यस्य तद्वायव्य-मस्रं धनुषि संदधे संहितवान् । कर्तरि छिट् । तेनास्रेण शैलवद्भरुमपि ताडकासुतं मारीचम् । पाण्डुपत्रमिव । परिणतपर्णमिवेद्यर्थः । अपातयत्पातितवान् ॥

मातृ यः सुवाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तत्र विससपं मायया । 'स्पृशोऽनुदे तं सुरप्रशकलीकृतं कृती पत्रिणां व्यभजदाश्रमाद्वहिः ॥ २९ ॥ भास्करस्य गास्वाहुरिति योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया शम्वरिवया विसर्प संवचार । शक्लीकृतं खण्डीकृतं तं सुवाहुं कृती कुशलो रामः । 'कृती च कुशलः समी' इसमरः । आश्रमाद्वहिः पत्रिणां पक्षिणाम् । 'पत्रिणों शरपक्षिणों' इस्रमरः । व्यभ-जत् । विभज्य दत्तवानिस्रर्थः ॥

इत्यपास्तमखिद्मयोस्तयोः सांयुगीनमभिनन्य विक्रमम्। ऋतिवजः कुळपतेर्यथाक्रमं वाग्यतस्य निरवर्तयिन्क्रयाः ॥ ३० ॥ इत्यपास्तमखिद्मयोस्तयो राघवयोः । संयुगे रणे साधुः सांयुगीनस्तम् । 'प्रतिजना-दिभ्यः खत्र्' इति खञ्प्रत्ययः । 'सांयुगीनो रणे साधुः' इत्यमरः । विक्रममभिनन्य । ऋतिजो याज्ञिकाः । वाचि यतो वाग्यतो मौनी तस्य कुलपतेर्मुनिकुलेश्वरस्य क्रियाः कृतिकया यथाक्रमं निरवर्तयिविष्पादितवन्तः ॥

तौ प्रणामचलकाकपक्षको भ्रातराववभृथाप्नुतो मुनिः। आशिषामनुपदं समस्पृशद्दर्भपाटिततलेन पाणिना॥ ३१॥

अवभृथे दीक्षान्त आष्ठुतः स्नातो मुनिः । 'दीक्षान्तोऽवभृथो यञ्जे' इत्यमरः । प्र-णामेन चलकाकपक्षको चञ्चलच्छो तो भ्रातरावाशिषामनुपद्मन्वग्दर्भपाटिततलेन कु-शक्षतान्तः अदेशेन । पवित्रेणेत्यर्थः । पाणिना समस्पृशत्संस्पृष्टवान् संतोषादिति भावः ॥

तं न्यमन्त्रयत संभृतकतुर्मैथिलः स मिथिलां व्रजन्वशी। राघवाविप निनाय विभ्रतौ तद्धनुःश्रवणजं कुत्हलम् ॥ ३२॥

संभृतकतुः संकल्पितसंभारो मिथिलायां भवो मैथिलो जनकस्तं विश्वामित्रं न्यम-न्त्रयताहूतवान् । वशी स मुनिर्मिथिलां जनकनगरीं व्रजंस्तस्य जनकस्य यद्भनुस्तस्त्र-इत्रजं कुत्त्हलं विश्रतौ राघवाविप निनाय नीतवान् ॥

तैः शिवेषु वसतिर्गताध्वभिः सायमाश्रमतरुवगृद्यत । येषु दीर्घतपसः परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां ययौ ॥ ३३॥

गताध्विभित्ते स्थिति सायं शिवेषु रम्येष्वाश्रमतरुषु वसितः स्थानमगृह्यत । येष्वा-श्रमतरुषु दीर्घतपसो गौतमस्य परिश्रहः पत्नी । 'पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिश्रहाः' इत्यमरः । अहल्येति यावत् । वासवस्येन्द्रस्य क्षणकलत्रतां यथौ ॥

प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्चारु गौतमवधूः शिलामयी। स्वं वपुः स किल किल्विषच्छिदां रामपाद्रजसामनुग्रहः॥३४॥

शिलामयी भर्तशापाच्छिलातं श्रीप्ता गौतमवधूरहल्या चारु स्वं वपुश्चिराय पुनः प्रखपद्यत प्राप्तवती यत् । स किल्बिषच्छिदां पापहारिणाम् । 'पापं किल्बिषकल्मषम्' इखमरः । रामपादरजसामजुप्रहः किल प्रसादः किलेति श्रूयते ॥

राघवान्वितमुपस्थितं मुनिं तं निशम्य जनको जनेश्वरः। अर्थकामसहितं सपर्यया देहबद्धमिव धर्ममभ्यगात्॥ ३५॥

राघवाभ्यामन्वितं युक्तसुपस्थितमागतं तं सुनिं जनको जनेश्वरो निशम्य । अर्थ-कोमाभ्यां सहितं देहबद्धं बद्धदहेम् । मूर्तिमन्तिमत्यर्थः । वाहितास्यादित्वात्साधुः । धर्ममिव । सपर्ययाभ्यगात्प्रत्युद्गतवान् ॥

तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनर्वस् । मन्यते सा पिबतां विलोचनैः पश्मपातमापे वञ्चनां मनः ॥ ३६ /रि-दिवः सुरवर्तमेन आकाशात् । 'बौः खर्गसुरवर्त्मनोः' इति विश्वः । गां भुवं गरुँजः पु- 'खगेंषुपञ्चवाग्वज्रदिङ्नेत्रघृणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या ख्रियां पुंति गौः' इत्यमरः । पुनर्वसू इव तन्नामकनक्षत्राधिदेवते इव स्थितौ । तौ राघवौ विलोचनैः पिवताम् । अत्यास्थया पर्यतामित्यर्थः । विदेहनगरी मिथिला । तन्निवासिनां मनः कर्तृ पद्मपातं निमेषम्भि तद्दर्शनप्रतिवन्धकत्वाद्वञ्चनां विडम्बनां मन्यते सा मेने । 'लट् स्मे' इति भूतार्थे लट् ॥

यूपवत्यवसिते कियाविधौ कालवित्कुशिकवंशवर्धनः। राममिष्वसनद्शीनोत्सुकं मैथिलाय कथयांवभूव सः॥ ३७॥

यूपवित कियाविधी कर्मानुष्ठाने । कतावित्यर्थः अवसिते समाप्ते सित कालविदव-सरज्ञः कुश्चिकवंशवर्धनः स मुनी रामम् । अस्यते ऽनेनेत्यसनम् । इषूणामसनिमिष्वसनं चापम् । तस्य दर्शन उत्मुकं मैथिलाय जनकाय कथयांवभूव कथितवान् ॥

तस्य वीक्ष्य लिलतं वपुः शिशोः पार्थिवः प्रधितवंशजन्मनः । स्वं विचिन्त्य च धनुर्दुरानमं पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया ॥ ३८॥

पार्थिवो जनकः । प्रथितवंश जन्म यस्य तथोक्तस्य । एतेन वरसंपत्तिरुक्ता । शि-शोस्तस्य रामस्य छितं कोमलं वपुर्वीक्ष्य । स्वं स्वकीयं दुरानममानमयितुमशक्यम् । नमेर्ण्यन्तात्खल् । धनुर्विचिन्त्य च दुहित्रशुल्कं कन्यामूलं जामातृदेयम् । 'शुल्कं घटा-दिदेये स्याजामातुर्वन्धकेऽपि च' इति विश्वः । तस्य धनुर्भङ्गरूपस्य संस्थया स्थित्या ।। 'संस्था स्थितौ शरे नाशे' इति विश्वः । पीडितो बाधितः । शिशुना रामेण दुष्कर-मिति दुःखित इति भावः ॥

अव्रवीच भगवन्मतंगजैर्यद्वृहद्गिरिप कर्म दुष्करम्।

तत्र नाहमनुमन्तुमुत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम् ॥ ३९ ॥ अत्रवीच । मुनिमिति शेषः । किमिति । हे भगवन्मुने, वृहद्भिर्मतंगजैर्महागजैर्पि दुष्करं यत्कर्म तत्र कर्मणि कलभस्य बालगजस्य । 'कलभः करिशावकः' इंत्यमरः । मोघवृत्ति व्यर्थव्यापारं चेष्टितं साहसमनुमन्तुमहं नोत्सहे ॥

हेपिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात धनुषा धनुर्भृतः। ज्यानिघातकठिनत्वचो भुजान्स्वान्विध्य घिगिति प्रतस्थिरे॥४०॥

हे तात, तेन धनुषा बह्वो धनुर्भृतो नरेश्वरा ह्वेपिता हियं प्रापिता हि। जिहते-र्धातोर्ष्यन्तात्कर्मणि क्तः। 'आंतही-'इत्यादिना पुगागमः। ते नरेश्वरा ज्यानिर्घातैः कठिनत्वचः खान्भुजान्धिगिति विध्यावमत्य प्रतिश्वरे प्रस्थिताः॥

प्रत्युवाच तमृषिर्निशम्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम्। चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्गिराविव ॥ ४१ ॥

ऋषितं प्रत्युवाच । किमिति । अयं रामः सारतो बलेन निशम्यतां श्रूयताम् । अ-थवा गिरा सारवर्णनया कृतमलम् । गीर्न वक्तव्येखर्थः । 'युगपर्याप्तयोः कृतम्' इस-मरः । अव्ययं चैतत् । 'कृतं निवारणनिषेधयोः' इति गणव्याख्याने । गिरेति कर्णं तृतीया । निषेधिकयां प्रति करणत्वात् । किंत्वशनिर्वज्रो गिराविव । चापे धनुष्येव मवतस्तव व्यक्तशक्तिर्देष्टसारो भविष्यति ॥

भास्करस्य प्रवमाप्तवचनात्स पौरुषं काकपक्षकधरेऽपि राघवे। श्रद्धं त्रिद्शगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥ ४२॥ एवमाप्तस्य मुनेवेचनात्स जनकः काकपक्षकधरे बालेऽपि राघवे पुरुषस्य कर्म पौरुषं पराक्रमम् । 'हायनान्तयुवादिभ्योऽण्' इति युवादित्वादण् । 'पौरुषं पुरुषस्योक्तं भावे केर्माण तेजिति' इति विश्वः । त्रिदशगोप इन्द्रगोपकीटः प्रमाणमस्य त्रिदशगोपमात्रः । 'प्रमाणे द्वयसच्-' इत्यादिना मात्रच्यत्ययः । ततः स्वार्थे कप्रत्ययः । तस्मिन्कृष्णवर्त्मनि वृद्धी दाहशक्तिमिव । श्रद्धे विश्वस्तवान् ॥

व्यादिदेश गणशोऽथ पार्श्वगान्कार्मुकाभिहरणाय मैथिलः।
तैजसस्य धनुषः प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३॥

अथ मैथिलः पार्श्वगान्पुरुषान्कार्मुकाभिहरणाय कार्मुकमानेतुम् । 'तुमर्थाच-' इति चतुर्था । सहस्रलोचन इन्द्रस्तैजसस्य तेजोमयस्य धतुषः प्रश्नत्तय आविभावाय तोय-दान्मेघानिव गणान्गणशः । 'संख्यैकवचनाच वीप्सायाम्' इति शस्प्रत्ययः । व्यादि-देश प्रजिद्याय ॥

तत्प्रसुप्तभुजगेन्द्रभीषणं वीक्ष्य दाशरथिराददे धनुः। विद्वतकतुमृगानुसारिणं येन बाणमसृजद्वषध्वजः॥ ४४॥

दाशरथी रामः प्रसुप्तसुजगेन्द्र इव भीषणं भयंकरं तद्भनुवींक्याददे जन्नाह । त्रुषो ध्वजिक्षिद्धं यस्य स शिवो येन धनुषा । ऋतुरेव सृगः । विदुतं पलायितं ऋतुमृगमनुस-रित । ताच्छील्ये णिनिः । तं विद्वुतऋतुमृगानुसारिणं वाणमस्जन्मुमोच ॥

आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षितः। शैलसारमपि नातियत्नतः पुष्पचापिमव पेशलं स्मरः॥ ४५॥

स रामः संसदा सभया विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा स्यात्तथेक्षितः सन् । शैलस्येव सारो यस्य तच्छेलसारमपि धनुः । स्मरः पेशलं कोमलं पुष्पचापिमव । नातियल्लाते नातियल्लात् । नवर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । आततज्यमधिज्य-मकरोत् ॥

भज्यमानमितमात्रकर्षणात्तेन वज्रपरुषस्वनं धनुः। भागवाय दढमन्यवे पुनः क्षत्रमुद्यतमिव न्यवेदयत्॥ ४६॥

तेन रामेणातिमात्रकर्षणाद्भज्यमानमत एव वज्रपरुषखनम् । वज्रमिव परुषः खनो यस्य तत् । धनुः कर्तृ दृढमन्यवे दृढकोधाय । 'मन्युः कोधे कतौ दैन्ये' इति विश्वः । भागवाय क्षत्रं क्षत्रकुलं पुनरुवतं न्यवेदयदिव ज्ञापयामासेव ॥

दृष्टसारमथ रुद्रकार्मुके वीर्यग्रुल्कमभिनन्द्य मैथिलः। राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेद्यत्॥ ४७॥

अथ मैथिलो जनको रुद्रकार्सुके दृष्टः सारः स्थिरांशो यस्य तदृष्टसारम् । 'सारो ्वले स्थिरांशे च' इति विश्वः । वीर्यमेव शुल्कम् । धनुर्भङ्गरूपमित्यर्थः । अभिनन्य राधवाय रामायायोनिजां देवयजनसंभवां तनयां सीतां रूपिणीं श्रियमिव साक्षाल-इसीमिव न्यवेदयदिपितवान् । वाचेति शेषः ॥

उक्तमेवार्थं सोपस्कारमाइ—

मैथिलः सपिद सत्यसंगरो राघवाय तनयामयोनिजाम्। गरि-संनिधौ द्युतिमतस्तपोनिधेरियसाक्षिक इवातिसृष्टवान्॥ ४/जः पु-

सत्यसंगरः सत्यप्रतिज्ञः। 'अथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्यु संगरः' इत्यमरः। मैथिलो राघवा-यायोनिजां तनयां युतिमतत्तेजस्विनस्तपोनिधेः कौशिकस्य संनिधौ । अग्निः साक्षी यस्य सोऽग्निसाक्षिकः । 'शेषाद्विभाषा' इति कप्प्रत्ययः । स इव । सपद्यतिस्ष्टवीन्दत्तवान् ॥

प्राहिणोच महितं महाद्युतिः कोसलाधिपतये पुरोधसम् ।
भृत्यभावि दुहितुः परिप्रहाद्दिश्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥ ४९ ॥
महाद्युतिर्जनको महितं पूजितं पुरोधसं पुरोहितं कोसलाधिपतये दशरयाय प्राहिणोत्प्रहितवांश्व । किमिति । निमिर्नाम जनकानां पूर्वजः कश्चित् । इदं निमेः कुलं दुहितुः सीतायाः परिप्रहात्सुषात्वेन स्वीकाराद्वेतोः । भृत्यस्य भावो भृत्यत्वम् । सोऽस्था-

स्तीति भृत्यभावि दिश्यतामनुमन्यतामिति ॥

अन्वियेष सदर्शीं स च सुषां प्राप चैनमनुकूलवाग्द्रिजः।

<u>सद्य एव सुकृतां</u> हि पच्यते कल्पनृक्षफलधर्मि काङ्कितम्॥५०॥

स दशरथश्च सदशीमनुरूपां सुषामन्वियेष । रामिववाहमाचकाङ्केत्वर्थः । अनुकूळवाक्सु-पासिद्धिरूपानुकूलार्थवादी द्विजो जनकपुरोधाश्चेनं दशरथं प्राप । तथाहि । कल्पगृक्ष-फलस्य यो धर्मः सद्यःपाकरूपः सोऽस्यास्तीति कल्पगृक्ष्मलल्याम् । अतः सुकृतां पुण्यका-रिणां काङ्कितं मनोरथः सद्य एव पच्यते हि । कर्मकर्तरि लट् । स्वयमेव पकं भवतीत्यर्थः। 'कर्मवत्कर्मणा तुत्यिक्रयः' इति कर्मवद्भावात् 'भावकर्मणोः' इत्यात्मनेपदम् ॥

तस्य कल्पितपुरस्कियाविधेः ग्रुश्रवान्वचनमग्रजन्मनः । उच्चचाल बलभित्सखो वशी सैन्यरेणुमुषितार्कदीधितिः ॥५१॥

बलभित्सख इन्द्रसहचरो वशी खाधीनतावान् । 'वश आयत्ततायां च' इति विश्वः । किल्पतपुरिक्तयाविधेः कृतपूजाविधेस्तस्यायजन्मनो द्विजस्य वचनं जनकेन संदिष्टं शु-श्रुवाञ्छुतवान् । श्रुणोतेः क्रसुः । सैन्यरेणुमुषितार्कदीधितिः सन्नुचचाल प्रतस्थे ॥

आससाद मिथिलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बलैः।

पितरोधमसहिष्ट सा पुरी स्त्रीव कान्तमिरिभोगमायतम्॥ ५२॥
स दशरथो बलैः सैन्यैः पीडितोपवनपादपां मिथिलां वेष्टयन्परिधीकुर्वन् । आस-

साद । सा पुरी । स्त्री युवितरायतमितप्रसक्तं कान्तपरिभोगं प्रियसंभोगिमव । प्रीत्या रोधं प्रीतिरोधमसिहिष्ट सोढवती । द्वेषरोधं तु न सहत इति भावः ॥

तौ समेत्य समये स्थितानुभौ भूपती वरुणवासवोपमौ। कन्यकातनयकौतुकिक्रियां स्वप्रभावसद्दशीं वितेनतुः॥ ५३॥

समये स्थितावाचारिनष्ठी । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । वरणवासवावप्रमोपमानं ययोस्तौ तथोक्तौ । तावुभौ भूपती जनकदशरथौ समेत्य ख-प्रभावसदशीमात्ममिहिमानुरूपां कन्यकानां सीतादीनां तनयानां रामादीनां च कौतुक-कियां विवाहोत्सवं वितेनतुर्विस्तृतवन्तौ । तनोतेर्किट् ॥

पार्थिवीमुद्वहद्रघृद्धहो लक्ष्मणस्तद्जुजामथोर्मिलाम्। यो तयोरवरजो वरोजसौ तो कुराध्वजसुते सुमध्यमे॥ ५४॥ भवते उद्वहतीलुद्वहः । पचायच् । रघूणामुद्वहो रघूद्वहो रामः । पृथिव्या अपसं स्त्री । रप्पृत्रो । 'त्स्यापस्यम्' इत्यणि 'टिङ्डा-' इति ङीप् । तां सीतामुद्दवहत्परिणीतवान् । र भास्करसे श्रद्द्वस्तस्याः सीताया अनुजां जनकस्योरसीमूर्मिलामुद्दवहत् । यो वरौजसौ तयो राम् क्ष्मणयोरवरजावनुजातौ भरतशत्रुन्नौ तौ सुमध्यमे कुशध्वजस्य जनकानुजस्य सुते कन्यः माण्डवीं श्रुतकीर्ति चोदबहताम् । नात्र व्युत्कमिवाहदोषो भिन्नोदरत्वात् । तदुक्तम्— (पितृव्यपुत्रे सापत्न्ये परनारीसुतेषु च । विवाहाधानयज्ञादौ परिवेत्तास्यदूषणम्' । इति ॥

ते चतुर्थसहितास्त्रयो वभुः सुनवो नववधूपरित्रहाः।

सामदानविधिभेद्शियहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः ॥ ५५ ॥ ते चतुर्थसिहतास्त्रयः । चत्वार इत्यर्थः । वृत्तानुसारादेवमुक्तम् । सूनवो नववधूपरि-यहाः । सिद्धिमन्तः फलसिद्धियुक्तास्तस्य भूपतेर्दशरथस्य सामदानविधिभेदविम्रहाश्वत्वार उपाया इव वमुः । विधीयत इति विधिः । दानमेव विधिः । निम्नहो दण्डः । सून्नामु-पायैर्वधूनां सिद्धिभिश्वौपम्यमित्यनुसंधेयम् ॥

ता नराधिपसुता नृपात्मजैस्ते च ताभिरगमन्कृतार्थताम्। सोऽभवद्भरवधूसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसंनिभः॥ ५६॥

ता नराधिपसुता जनककन्यका नृपात्मजैर्दशस्थपुत्रैः कृतार्थतां कुलशीलत्रयोरूपा-दिसाफल्यमगमन् । ते च ताभिस्तथा । किंच । स वराणां वधूनां च समागमः । प्रत्य-यानां प्रकृतीनां च योग इव संनिभातीति संनिभः । अभवत् । पचायच् । प्रत्ययाः सनादयो येभ्यो विधीयन्ते ताः प्रकृतयः । यथा प्रकृतिप्रत्यययोः सहैकार्थसाधनत्वं तद्वद्त्रापीति भावः ॥

एवमात्तरितरात्मसंभवांस्तान्निवेश्य चतुरोऽपि तत्र सः। अध्वसु त्रिषु विसृष्टमैथिलः स्वां पुरीं दशरथो न्यवर्तत ॥ ५७॥

एवमात्तरितरनुरागवान्स दशरथस्तांश्चतुरोऽप्यात्मसंभवान्पुत्रांस्तत्र मिथिलायां नि-वेश्य थिवाह्य । 'निवेशः शिविरोद्वाहविन्यासेषु प्रकीर्तितः' इति विश्वः । त्रिष्वध्वसु प्र-याणेषु सत्सु विसष्टमैथिलः सन् । खां पुरीं न्यवर्तत । उद्देशिकयापेक्षया कर्मत्वं पुर्याः ॥

तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वर्त्मसु ध्वजतरुप्रमाथिनः । चिक्किशुर्भृशतया वर्र्षाथनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीम् ॥५८॥

्र जातु कदाचिद्वर्त्मसु ध्वजा एव तरवस्तान्प्रमथ्नन्ति ये ते ध्वजतस्त्रमाथिनः । प्रतीप-गाः प्रतिकूलगामिनो मस्तः । उत्तटा नदीरयाः स्थलीमक्वित्रमभूमिमिव । 'जानपदकु-ण्ड-' इत्यादिना डीप् । तस्य वरूथिनीं सेनां भृशतया भृशं चिक्तिशुः क्लिश्यन्ति स्म ॥

लक्ष्यते सा तद्नन्तरं रविर्बद्धभीमपरिवेशमण्डलः।

वैनतयर्रामितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मणिः॥ ५९॥ तदनन्तरं प्रतीपपवनानन्तरं बद्धं भीमं पिरवेशस्य पिरधेर्मण्डलं यस्य सः। 'पिरि-वेशस्य पिरधिरपसूर्यकमण्डले 'इस्यमरः। रिवः। वैनतेयशिमतस्य गरुडहतस्य भोगिनः सर्पस्य भोगेन कायेन । 'भोगः सुखे स्थादिभृतावहेश्व फणकाययोः' इस्यमरः। वैष्टितश्च्युतः शिरोश्रष्टो मणिरिव। लक्ष्यते स्म ॥

इयेनपक्षपरिधूसरालकाः सांध्यमेघरुधिरार्द्रवाससः।

भ अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभूवुरवलोकनक्षमाः ॥ ६० ॥ देयेनपक्षा एव परिधूसरा अलका यासां तास्तथोक्ताः । सांध्यमेघा एव रुधिराद्रीणि सांसि यासां तास्तथोक्ताः । रजो धूलिरासामस्तीति रजस्वलाः । 'रजःकृ यासुतिपरिनो वलच्' इति वलच्प्रस्ययः । दिशः । रजस्वला ऋतुमस्योऽङ्गना इव । 'स्याद्रजः पु-

(90) ,00)

स्निग्धो म प्यमार्तवम्' इल्पमरः । अवलोकनक्षमा दर्शनार्हा नो वभूवुः । एकत्रादृष्टदोषाद्परत्र शास्त्रदोषादिति विज्ञेयम् । अत्र रजोवृष्टिस्त्पात उक्तः ॥

आस्थित स्यात'

भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे । गर्द्र अञ्चरोणितिपतिकियोचितं चोद्यन्त्य इव भार्गवं शिवाः ॥ ६१ ॥

भारकरो यां दिशमध्युवास च यस्यां दिश्युषितः । 'उपान्वध्याङ्गसः' इति कर्मत्वम् । तां दिशं श्रिताः शिवा गोमायवः । 'स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृगधूर्तकाः' इत्यमरः। क्षत्रशोणितेन या पितृकिया पितृतर्पणं तत्रोचितं परिचितं भार्गवं चोदयन्त्य इव प्रतिभयं भयंकरं ववासिरे रुरुष्ठः । 'वास शब्दे' इति धातोर्छिट्। 'तिरश्चां वासितं रुतम्'इत्यमरः॥

तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं प्रेश्य शान्तिभिषकृत्य कृत्यवित्। अन्वयुङ्क गुरुमीश्वरः क्षितेः खन्तमित्यलघयत्स तद्वयथाम् ॥६२॥

तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं दुर्निमित्तं प्रेक्ष्य कृत्यवित्कार्यज्ञः क्षितेरीश्वरः शान्तिमनर्थ-निवृत्तिमधिकुरोहिश्य गुरुं विशिष्टमन्वयुङ्गापृच्छत्। 'प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः। स गुरुः खन्तं शुभोदर्के भावीति तस्य राज्ञो व्यथामलवयलवूकृतवान् ॥

तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीमुखे । यः प्रमृज्य नयनानि सैनिकैर्लक्षणीयपुरुषाकृतिश्चिरात् ॥ ६३ ॥ सपयुत्थितस्तेजसो राशिर्वाहिनीमुखं सेनाग्रे प्रादुरास किल खलु । यः सैनिकैर्नय-नानि प्रमृज्य चिराह्रक्षणीया भावनीया पुरुषाकृतिर्यस्य स्तयोक्तः । अभूदिति शेषः ॥

पिञ्यमंशमुपवीतलक्षणं मातृकं च धनुकर्जितं द्धत्। यः ससोम इव घर्मदीधितिः सद्विजिह्न इव चन्दनद्रमः ॥ ६४ ॥

उपवीतं लक्षणं चिह्नं यस्य तम् । पितुरयं पित्र्यः । 'वाय्रुतुपित्रुषसो यत्' इति यत्प्रत्ययः । तमंशम् । धनुषोजितं धनुरूर्जितम् । मातुरयं मातृकः । 'ऋतष्ठञ्' इति ठञ्प्रत्ययः । तमंशं च दधयो भागवः । ससोमश्रन्द्रयुक्तो घर्मदीधितिः सूर्य इव । स-द्विजिह्नः संसर्पश्चन्दनदुम इव । स्थितः ॥

येन रोपपरुपात्मनः पितुः शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा। वेष क्रजान्म, वेपमानजननीशिरश्चिदा प्रागजीयत घुणा ततो मही॥ ६५॥ यते । अतः क्षेत्र स्वाप्त अत्मा बुद्धिर्यस्य सः । 'आत्मा जीवो धृतिर्वृद्धिः' इत्यमरः । तस्य रोषपरु-षातमनः थितिभिदोऽपि मर्यादालिङ्गनोऽपि पितुः शासने तस्थुषा स्थितेन वेपमानज-ननीशिरिहछदा येन प्राग्धृणाऽजीयत । ततोऽनन्तरं मह्यजीयत । मातृहन्तुः क्षत्रवधा-त्कृतो जुगुप्सेति भावः ॥

अक्षबीजवलयेन निर्वभौ दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः। रक्षित्रयान्तकरणैकविंशतेर्व्याजपूर्वगणनामिवोद्वहन् ॥ ६६ ॥ यो भागवो दक्षिणश्रवणे संस्थितेनाक्षवीजवलयेनाक्षमालया । क्षत्रियान्तकरणानी क्षित्रयवधानामेकार्वेशतेरेकविंशतिसंख्याया व्याजोऽक्षमालाह्यः पूर्वो यस्यास्तां गण-नामुद्रहत्रिव निर्वभी ॥

तं पितुर्वधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्। वालसूतुरवलोक्य भार्गवं सां दशां च विषसाद पार्थिवः॥ ६७॥

पुन शीरथं नुभाव

हैरावण स्वामी

र्यादेवेः

ताविवे

पु तरुनि त्युतिव न्द्यार्द

£: नाः त्केक

मरः

मनो वाणी

इति

निस्र

पितुर्जमदमेर्वथमवेन क्षत्रियकर्तृकवधोद्भवेन मन्युना कोपेन राजवंशानां निधनाय नाशार्थम् । 'निधनं स्यात्कुले नाशे' इति विश्वः । दीक्षितम् । प्रवृत्तमित्यर्थः । तं भा-र्भवं स्वां दशां चावलोक्य वालाः सूनवो यस्य स पार्थिवो विषसाद । स्वस्यातिदौर्व-ल्याच्छत्रोश्चातिकोधात्कांदिशीकोऽभवदित्यर्थः ॥ काविद्यानिक-भूको कि भिक्को

नाम राम इति तुल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च दारुणे। व्यापन स्टामस्य भयदायि चाभवद्रत्नजातमिव हारसर्पयोः॥ ६८॥ प्रापन

आत्मजे पुत्रे दारुणे घोरेऽहिते शत्रो च तुल्यमिवशेषेण वर्तमानं राम इति नाम । हारसर्पयोर्वर्तमानं रत्नजातं रत्नजातिरिव । अस्य दशरथस्य हृद्यं हृद्यंगमं भयदायि भयंकरं चाभवत् ।

अर्ध्यमर्थिमिति वादिनं नृपं सोऽनवेश्य भरतायजो यतः। क्षत्रकोपदहनार्चिषं ततः संद्धे दशमुद्यतारकाम्॥ ६९॥

स भागवः । अर्ध्यमर्ध्यमिति वादिनं नृपमनवेक्ष्य । यतो यत्र भरताय्रजस्ततस्तत्र । 'इतराभ्योऽपि दर्यन्ते' इति सार्वविभक्तिकस्तिः । क्षत्रे क्षत्रकुले विषये यः कोपद्द्रह्नो रोषाग्निस्तस्याचिषं ज्वालामिव स्थिताम् । 'ज्वालाभासोर्न पुंस्यचिः' इत्यमरः । उद्या तारका कनीनिका यस्यास्ताम् । 'तारकाक्षणः कनीनिका' इत्यमरः । दशं संदर्धे ॥

तेन कार्मुकनिषक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः। अङ्गुळीविवरचारिणं शरं कुर्वता निजगदे युयुत्सुना॥ ७०॥

कार्मुकनिषक्तमुष्टिना । शरमङ्गुलीविवरचारिणं कुर्वता । युयुत्सुना योद्धिमिच्छता । तेन भागवेण कर्ता । विगतभीर्निभींकः सन् । पुरोगतोऽप्रगतो राघवो निजगद उक्तः । कर्मणि लिट् ॥

क्षत्रज्ञातमपकारवैरि मे तन्निहत्य वहुशः शमं गतः। सुप्तसर्प इव दण्डघट्टनाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवात्॥ ७१॥

क्षत्रजातं क्षत्रजातिर्मेऽपकारेण पितृवधरूपेण वैरि द्वेषि । तत्क्षत्रजातं बहुरा एक-विंरातिवारान्निहस्य रामं गतोऽस्मि । तथापि सुप्तसपों दण्डघद्टनादिव । तव विक्रमस्य श्रवादाकर्णनाद्दोषितो रोषं प्रापितोऽस्मि ॥

मैथिलस्य धनुरन्यपार्थिवैस्त्वं किलानमितपूर्वमक्षणोः। तन्निशम्य भवता समर्थये वीर्यश्रङ्गमिव भग्नमात्मनः॥ ७२॥

अन्यैः पार्थिवैः । अनिमतपूर्वे पूर्वमनिमतम् । सुप्सुपेति समासः । अस्य मैथिलस्य ध-नुस्त्वमक्षणोः क्षतवान् । किलेति वार्तायाम् । 'वार्ता संभाव्ययोः किल' इत्यमरः । त-द्भनुर्भग्नं निशम्याकर्ण्यं भवता आत्मनो मम वीर्यमेव श्टङ्गं भग्नमिव समर्थये मन्ये ॥

अन्यदा जगित राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात्। वीडमावहित मे स संप्रति व्यक्तवृत्तिरुदयोन्मुखे त्विय ॥ ७३॥

अन्यदाऽन्यस्मिन्काले । जगित राम इत्ययं शब्द उचिरितः सन्मामेवागात् । संप्रति त्वय्युदयोन्मुखे सित व्यस्तवृत्तिर्विपरीतवृत्तिः । अन्यगामीति यावत् । स शब्दो मे त्री-डमावहृति लजां करोति ॥ स्नि वेण्य' अ स्ट

(90)

THE POST OF THE

क्षिर <sup>ध्पमार्</sup> विभ्रतोऽस्त्रमचलेऽप्यकुण्ठितं ह्यौ रिपू मम मतौ समागसौ। धेनुवत्सहरणाच हैहयस्त्वं च कीर्तिमपहर्तुमुद्यतः॥ ७४॥

अचले कौबादावप्यकुण्ठितमस्त्रं विभ्रतो मम द्वौ समागसौ तुल्यापराधौ रिपू मतौ किनोः पितृहोमधेनोर्वत्सस्य हरणाद्वेतोहैंहयः कार्तवीर्यश्च । कीर्तिमपहर्तुमुद्यत उद्यक्ति रत्वं च । वत्सहरणे भारतस्त्रोकः—'प्रमत्तश्चाश्रमात्तस्य होमधेन्वास्ततो बलात् । जहार वत्सं कोशन्त्या वभक्च च महादुमान्'॥ इति ॥

क्षत्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । √पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्जवलति सागरेऽपि यः ॥ ७५ ॥

तेन कारणेन । क्रियते येनासौ करणः । क्षित्रयान्तस्य करणोऽपि विक्रमः । त्व-य्यजिते । मां नावति न प्रीणाति । तथाहि । पावकस्याग्नेमीहिमा स गण्यते । यः कक्ष-वत्कक्ष इव । 'तत्र तस्येव' इति सप्तम्यर्थे वतिः । सागरेऽपि ज्वलति ॥

विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरैश्वरं धनुरभाजि यत्त्वया। चातम्लमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि मृदुस्तटद्वमम्॥ ७६॥

किंच । ऐश्वरं धनुईरेविंष्णोरोजसा वलेनात्तवलं हतसारं च विद्धि । यद्धनुस्त्वयाऽभाज्य-मिंज । 'भज्जेश्व चिणि' इति विभाषया नलोपः । तथाहि । नदीरयैः खातमूलमवैदारितपा-दंतटहुमं मृदुरप्यनिलः पातयित । ततः शिशुरिप रोद्रं धनुरभाङ्गमिति मा गर्वीरिति भावः ॥

तन्मदीयमिद्मायुधं ज्यया संगमय्य सशरं विकृष्यताम् । तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यदं तुल्यवाहुतरसा जितस्त्वया॥ ७७॥

तत्तस्मान्मदीयमिदमायुधं कार्मुकं ज्यया संगमय्य संयोज्य । 'ल्यपि छघुपूर्वात्' इति णेरयादेशः । सशरं यथा तथा त्वया विकृष्यताम् । प्रधनं रणस्तिष्ठतु । प्रधनं तावदा-स्तामित्यर्थः । 'प्रधनं मारणे रणे' इति विश्वः । एवमपि मद्भनुष्कर्षणेऽप्यहं तुल्यबाहु-तरसा समबाहुबळेन । 'तरसी बलरंहसी' इत्यमरः । त्वया जितः ॥

कातरोऽसि यदि वोद्रतार्चिषा तर्जितः परशुधारया मम। ज्यानिघातकठिनाङ्गुळिर्चृथा बध्यतामभययाचनाञ्जिलः॥ ७८॥

यदि वोद्गताचिषोद्गतित्वषा मम परग्रुधारया तर्जितः कातरोऽसि भीतोऽसि । वृथा ज्यानिघातेन कठिना अङ्गुलयो यस्य स तथोक्तोऽभययाचनाङ्गलिरभयप्रार्थनाङ्गलिर्व-ध्यताम् । 'तौ युतावङ्गलिः पुमान्' इत्यमरः ॥

एवमुक्तवित भीमदर्शने भागवे स्मितविकम्पिताधरः । तद्ध नुर्म्रहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम् ॥ ७९ ॥ भीमदर्शने भागव एवमुक्तवित सित । राघवः स्मितेन हासेन विकम्पिताधरः सन् ।

तद्वतुर्भ्रहणमेव समर्थमुचितमुत्तरं प्रखपद्यताङ्गीचकारं ॥

पूर्वजन्मधनुषा समागतः सोऽतिमात्र लघुदर्शनोऽभवत् । केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः किं पुनिस्त्रदशचापलाञ्छितः॥ ८०॥

पूर्वजन्मिन नारायणावतारे यद्भुत्तेन समागतः संगतः स रामोऽतिमात्रमत्यन्तं लघुदर्शनः प्रियदर्शनोऽभवत् । तथाहि । नवाम्बुदः केवलो रिक्तोऽपि सुभगः । त्रिदशचापेनेन्द्रधनुषा लाञ्छितश्चिहितः किं पुनः । सुभग एवेति भावः ॥

न

य हैं द्वि

att degun Alle

> नन रकुर

्ति स्वाहित स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्वाहित्स्य स्व

नामु

र द

## तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाधिरोपितम् । निष्प्रभश्च रिपुरास भूभृतां धूमरोष इच धूमकेतनः॥ ८१॥

बिलना तेन रामेण भूमिनिहितैका कोटिर्यस्य तत्। कर्मणे प्रभवतीति कार्मुकं धनुश्च कर्मण उकन्' इत्युकञ्प्रस्ययः। अधिरोपितम्। भूभृतां रिपुर्भार्गवश्च। धूमकोणे धूमके-तनोऽप्रिरिव। निष्प्रभो निस्तेजस्क आस् वभूव। आसेति तिङ्ग्तप्रतिरूपकमन्ययं दी-स्यर्थकस्यास्ते रूपं वा॥ अभावाय वन्तिति स्वाति कार्मिक।

## तावुभाविप परस्परिखतौ वर्धमानपरिहीनतेजसौ। पश्यति स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव ॥ ८२॥

परस्परस्थितावन्योन्याभियुक्तौ । वर्धमानं च परिहीनं चेति द्वन्द्वः । वर्धमानपरिहीने तेजसी ययोस्ताबुभौ राघवभागवाविष । दिनाखये सायंकाळे पर्वणि भवौ पार्वणौ शिदिवाकराविव । जनता जनसमूहः । 'श्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तल्' इति तल्प्रत्ययः । पर्यति स्मापर्यत् । अत्र राघवस्य शशिना भागवस्य भानुनौपम्यं द्रष्टव्यम् ॥

## तं ऋपामृदुरवेक्ष्य भागवं राघवः स्खिलतवीर्यमात्मिन । स्वं च संहितममोघमाशुगं व्याजहार हरस्नुसंनिभः॥ ८३॥

हरसृनुसंनिभः स्कन्दसमः । कृपामृदू राघवः । आत्मनि विषये स्खलितवीर्ये कुंठित-शक्तिं तं भागवं खं खकीयं संहितममोघमाशुगं वाणं चावेक्ष्य । व्याजहार बभाषे ॥

### न प्रहर्तुमलमस्मि निर्दयं विप्र इत्यभिभवत्यपि त्वयि। रांस कि गतिमनेन पात्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखार्जितम्॥ ८४॥

अभिभवत्यिप त्विय । विप्र इति हेतोः । निर्देयं प्रहर्तुमलं राक्तो नास्मि । किंत्वनेन पत्रिणा रारेण ते गति गमनं हन्मि । उत मखार्जितं लोकं खर्गे हन्मि रांस वृहि ॥

#### प्रत्युवाच तमृषिर्न तत्त्वतस्त्वां न वेद्मि पुरुषं पुरातनम्। गां गतस्य तव धाम वैष्णवं कोपितो ह्यसि मया दिदृश्चणा ॥ ८५ ॥

ऋषिर्भार्गवस्तं रामं प्रत्युवाच । किमिति । तत्त्वतः खरूपतस्त्वां पुरातनं पुरुषं न वेद्मीति न । किंतु वेद्दयेवेत्यर्थः । किंतु गां गतस्य भुवमवतीर्णस्य तव वैष्णवं धाम तेजो दिद्दश्चणा द्रष्टुमिच्छुना मया कोपितो ह्यसि ॥

#### भससात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाच वसुधां ससागराम् । आहितो जयविपर्ययोऽपि मे स्ठाघ्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६ ॥

पितृद्विषः पितृवैरिणो भस्मसात्कृतवतः कोपेन भस्मीकुर्वतः । 'विभाषा सातिका-तस्न्ये' इति सातिप्रत्ययः । ससागरां वसुधां च पात्रसात्पात्राधीनं देयं कृतवतः । 'देये त्रा च' इति चकारात्सातिः । कृतकृत्यस्य मे परमेष्ठिना परमपुरुषेण त्वया आहितः कृतो जयविपर्ययः पराजयोऽपि श्लाध्य आशास्य एव ॥

#### तद्गतिं मतिमतां चरेप्सितां पुण्यतीर्थगमनाय रक्ष मे । पीडियष्यित न मां खिळीकुता खूर्गपद्मतिरभोगळोळुपम् ॥ ८७ ॥

तत्तस्मात्कारणाद्धे मितमतां वर, पुण्यतीर्थगमनायाष्ट्रमिष्टामीरिसतां मे गाँत रक्ष पालय । किंतु खिलीकृता दुर्गमीकृतापि खर्गपद्धितरभोगलोलुपं भोगनिःसपृद्दं मां न पीडियिष्यति । अतस्तामेव जहीत्यर्थः ॥ (90) (138)

STATE OF THE PARTY.

हिंग्य वोण्य आ<sup>†</sup> स्य क्षेत्र स्व

र्य

5

ि प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङ्मुखश्च विससर्ज सायकम् । भार्गवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवत्सर्गमार्गपरिघो दुरत्ययः ॥ ८८॥

राघवस्तथेति प्रत्यपद्यताङ्गीकृतवान् । प्राङ्मुख इन्द्रदिङ्मुखः सायकं विससर्ज च स सायकः सकृतोऽपि साधुकारिणोऽपि । करोतेः किप् । भागवस्य दुरत्ययो दुरति कमः स्वर्गमार्गस्य परिघः प्रतिवन्धोऽभवत् ॥

राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्पृशत्। निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये॥ ८९॥

राघवोऽपि क्षम्यतामिति वदंस्तपोनिधेभार्गवस्य चरणौ समस्प्रशत्प्रणनाम । तथाहि । तरस्विनां वलवतां तरसा बलेन निर्जितेषु शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये । भवतीति शेषः ॥

राजसत्वमवधूय मातृकं पिज्यमिस गमितः शमं यदा । नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निम्रहोऽप्ययमनुम्रहीकृतः ॥ ९०॥

मातुरागतं मातृकं राजसत्वं रजोगुणप्रधानत्वमवधूय पितुरागतं पित्र्यं शमं यदा गमितोऽस्मि । तदा त्वया ममापेक्षितत्वादिनिन्दितमगिईतं फलं स्वर्गहानिलक्षणं यस्य सोऽयं नियहोऽपकारोऽप्यनुमहोकृतो ननूपकारीकृतः खलु ॥

साधयाम्यहमविघ्नमस्तु ते देवकार्यमुपपादियण्यतः। ऊचिवानिति वचः सलक्ष्मणं लक्ष्मणात्रज्ञमृषिस्तिरोद्धे॥ ९१॥

अहं साधयामि गच्छामि । देवकार्यमुपपाद्यिष्यतः संपाद्यिष्यतस्तेऽविव्रम्भस्तु विद्याभावोऽस्तु । 'अव्ययं विभक्ति—'इत्यादिनार्थाभावेऽव्ययीभावः । सह लक्ष्मणेन सलक्ष्मणस्तम् । 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इति बहुवीहिः । लक्ष्मणायजं राममिति वच अचिवानुक्तवान् । बूत्रः कसुः । ऋषिस्तिरोद्धेऽन्तर्द्धे ॥

तस्मिन्भार्गवे गते सित । विजयिनं रामं पिता स्नेहात्परिरम्यालिङ्ग्य पुनर्जातमेवा-मन्यत । क्षणं शुग्यस्पेति विग्रहः । क्षणशुचस्तस्य दशरथस्य परितोषलाभः संतोष-प्राप्तिः । कक्षाप्रिना दावानलेन । 'कक्षः शुष्ककाननवीरुधोः' इति विश्वः । लिङ्कतस्या-भिहतस्य तरोर्बृष्टिपात इव अभवत् ॥

अथ पथि गमयित्वा क्रृतरम्योपकार्ये कतिचिद्वनिपालः शर्वरीः शर्वकल्पः। पुरमविशदयोध्यां मैथिलीदर्शनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम्॥ ९३॥

अथ । ईषदसमाप्तः शर्वः शर्वकल्पः । 'ईषदसमाप्तौ-' इति कल्पप्प्रत्ययः । अव-निपालः कृप्ता रम्या नवा उपकार्यो यस्मिन्स तस्मिन्पथि कतिचिच्छर्वरी रात्रीर्गम-यित्वा मैथिठीदर्शनीनामङ्गनानां लोचनैः कुवलयानि येषां संजातानि कुवलियताः ।

वेष्यं र

न

िक्षि नाम्

ं ह

1-

'तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्' इतीतच्य्रस्यः । कुवलयिता गवाक्षा यस्यास्ता पुरमयोध्यामविशत्प्रविष्टवान् ॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिहनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये सीताविवाहवर्णनो नामैकादशः सर्गः।

# बाद्शः सर्गः।

वन्दामहे महोइण्डदोर्दण्डौ रघुनन्दनौ । तेजोनिर्जितमार्तण्डमण्डलौ लोकनन्दनौ ॥

निर्विष्टविषयस्नेहः स द्शान्तमुपेयिवान् । आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपार्चिरिवोषसि ॥ १ ॥

स्नेह्यन्ति प्रीणयति पुरुषिमिति स्नेहाः । पचायच् । स्निद्यन्ति पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः । अधिकरणार्थे घन् । विषयाः शब्दादयस्त एव स्नेहा निर्विष्टा भुक्ता विषयस्नेहा येन स तथोक्तः । 'निर्वेशो भृतिभोगयोः' इति विश्वः । दशा जीवनावस्था तस्य अन्तं वार्धकमुपेयिवान्स दशरथः । उषि प्रदीपाचिरिव दीपज्वालेव । आसन्नं निर्वाणं मोक्षो यस्य स तथोक्त आसीत् । अचिःपक्षे तु विषयो देश आश्रयः । भाजनमिति यावत् । 'विषयः स्यादिन्द्रियार्थे देशे जनपदेऽपि च' इति विश्वः । स्नेहस्तैलादिः । 'स्नेहस्तैलादिकरसे द्रवे स्यात्सौहदेऽपि च' इति विश्वः । दशा वर्तिका । 'दशा वर्ताववस्थायाम्' इति विश्वः । निर्वाणं विनाशः । 'निर्वाणं विनशितो मोक्षे विनाशे गजमजने' इति यादवः ॥

तं कर्णमुलमागत्य रामे श्रीन्यस्यतामिति । कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छद्मना जरा ॥ २ ॥

जरा कैकेयीशङ्क्येव पिलतस्य केशादिशौक्कयस्य छद्मना मिषेण । 'पिलतं जरसा शो-क्रयं केशादौ' इत्यमरः । कर्णमूलं कर्णोपकण्ठमागत्य रामे श्री राज्यलक्ष्मीन्यस्यतां निधी यतामिति तमाइ । दशरथो बृद्धोऽहमिति विचार्य रामस्य यौवराज्याभिषेकं चकोङ्केत्यर्थः ॥

सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिः । प्रत्येकं हादयांचके कुल्येवोद्यानपादपान् ॥ ३॥

सा पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिरिभषेकवार्ता । कुल्या कृत्रिमा सरित् । 'कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्' इत्यम्रः । उद्यानपादपानिव । पौराद् प्रत्येकं ह्यादयांचके ॥

तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्रानिश्चया। दूषयामास कैकेयी शोकोष्णैः पार्थिवाश्वभिः॥ ४॥

कूरनिश्रया कैकेयी तस्य रामस्य कित्तं संभृतमभिषेकस्य संभारमुपकारणं शो-

सा किलाश्वासिता चण्डी भूत्री तत्संश्रुतौ वरौ। उद्यवामेन्द्रसिका भूविलमग्नाविवोरगौ॥ ५॥

चण्ड्यतिकोपना । 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । सा किल भर्त्राऽऽश्वासिताऽनु-नीता सती तेन भर्त्रा संश्रुतौ प्रतिज्ञातौ नरौ । इन्द्रेण सिक्ताभिवृष्टा भूविले वल्मीकादौ ममावुरगाविव । उद्ववामोजगार ॥ अस्मावुरगाविव । उद्ववामोजगार ॥ SESTANS. و عدر عدم (90)

स्मि

षेण्य आ

₹

क्ष

₹

र

# तयोश्चतुर्दशैकेन रामं प्रावाजयत्समाः। द्वितीयेन सुतस्यैच्छद्वैधव्यैकफलां श्रियम्॥६॥

सा तयोर्वरयोर्मध्य एकेन वरेण रामं चतुर्दश समाः संवत्सरान् । अत्यन्तसंयोुर्गे द्वितीया । प्रात्राजयत्प्रावासयत् । द्वितीयेन वरेण सुतस्य भरतस्य वैधव्यैकफलां खवैध-व्यमात्रफलाम् । न तूपभोगफलामिति भावः । श्रियमैच्छिद्येष ॥

पित्रा दत्तां रुद्न् रामः प्राङ्महीं प्रत्यपद्यत । पश्चाद्वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितोऽग्रहीत्॥ ७॥

रामः प्राक् पित्रादत्तां महीं रुदन् प्रत्यपद्यताङ्गीचकार । खत्यागदुःखादिति भावः । प-श्राद्वनाय गच्छेत्येवंरूपां तदाज्ञां पित्राज्ञां मुदितोऽयहीत् । पित्राज्ञाकरणठाभादिति भावः ॥

> दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले। दृहशुर्विस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः॥८॥

मङ्गलक्षीमे द्वातो वल्कले वसानस्याच्छाद्यतश्च तस्य रामस्य सममेकविधं मुख-रागं मुखवर्णे जना विस्मिता ददशुः । सुखदुःखयोरविकृत इति भावः ॥

स सीतालक्ष्मणसखः सत्याद्गुरुमलोपयन्। विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ९॥

स रामो गुरुं पितरं सत्याद्वरदानरूपाद्लीपयनभ्रंशयन् । सीतालक्ष्मणयोः सखेति वियह: । ताभ्यां सहित: सन् दण्डकारण्यं विवेश । सतां मनश्व प्रत्येकं विवेश । पितृ-भत्तया सर्वे सन्तः संतुष्टा इति भावः ।।

> राजाऽपि तद्वियोगार्तः स्मृत्वा शापं खकर्मजम्। शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ॥ १०॥

तद्वियोगार्तः पुत्रवियोगदुः खितो राजाऽपि स्वकर्मणा मुनिपुत्रवधरूपेण जातः स्व-कर्मजस्तं शापं पुत्रशोकजं मरणात्मकं स्मृत्वा शरीरत्यागमात्रेण देहत्यागेनैव शुद्धि-लाभं प्रायश्चित्तममन्यत । मृत इत्यर्थः ॥

विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्। रन्ध्रान्वेषणद्क्षाणां द्विषामामिषतां ययौ ॥ ११ ॥

विप्रोषिता गताः कुमारा यस्मिस्तत्तथोक्तम् । अस्तमितो मृत ईश्वरो राजा यस्य तत्तथोक्तं तद्राज्यं रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां भोग्यवस्तुतां ययों । 'आमिषं भोग्यवस्तुनि' इति केशवः ॥

अथानाथाः प्रकृतयो मातृवन्धुनिवासिनम्। गाल-व किर्वाहरू मोलेरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुमिः॥ १२॥

अथानाथाः प्रकृतयोऽमात्याः । 'प्रकृतिः सहजे योनावमास्ये परमात्मिन' इति विश्वः । मात्रवन्धुषु निवासिनं भरतं स्तम्भिताश्रभिः । पितृमरणगुप्त्यर्थमिति भाषः । मौळेराप्तेः सचिवरानाययामासुरागमयांचकुः ॥

श्रुत्वा तथाविधं मृत्युं कैकेयीतनयः पितुः। मातुर्न केवलं खस्याः श्रियोऽप्यासीत् पराङ्मुखः ॥ १३ ॥

रवृ

सि नामु

कैछेयीतनयो भरतः पितुस्तथाविधं खमातृमूलं मृत्युं मरणं श्रुत्वा खस्या मातुः केवलं मातुरेव पराङ्मुखो न । किंतु श्रियोऽपि पराङ्मुख आसीत् ॥

ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दर्शितानाश्चमालयैः। तस्य पर्यन् ससौमित्रेरुद्शुर्वसतिद्वमान्॥ १४॥

ससैन्यो भरतो राममन्वगाच । किं कुर्वन् । आश्रमालयैर्वनवासिभिर्दीश्चतानेते राम-निवासा इति कथितान् ससौमित्रेर्लक्ष्मणसहितस्य तस्य रामस्य वसतिद्रुमान्निवासनृक्षान् पश्यनुदश्रू रदन् ॥

चित्रक्टवनस्थं च कथितस्वर्गतिर्गुरोः। लक्ष्म्या निमन्त्रयांचके तमनुच्छिष्टसंपदा॥१५॥

चित्रक्टवनस्थं तं रामं च गुरोः पितुः कथितस्वर्गतिः कथितपितृमरणः सन्नित्वर्थः । अनुच्छिष्टाननुभूतशिष्टा संपद्भुणोत्कर्षो यस्याः सा । 'संपद्भृतौ गुणोत्कर्षे' इति केशवः । तया लक्ष्म्या करणेन निमन्त्रयांचक आहूतवान् ॥

स हि प्रथमजे तसिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । परिवेत्तारमात्मानं हेसे स्वीकरणाद्भवः ॥ १६॥

स हि भरतः प्रथमजेऽयजे तिसमन् रामेऽकृतश्रीपरियहे सित खयं भुवः स्वीकरणा-दात्मानं परिवेत्तारं मेने । 'परिवेत्तानुजोऽन्हे ज्येष्ठे दारपरियहात्' इत्यमरः । भूपरि-यहोऽपि दारपरियहसम इति भावः ॥

तमराक्यमपाकष्टुं निदेशात्स्वर्गिणः पितुः। ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते॥ १७॥

स्वर्गिणः पितुर्निदेशादपाकष्टुं निवर्तयितुमशक्यं तं रामं पश्चाद्राज्याधिदेवते स्वा-मिन्यो कर्तुं पादुके ययाचे ॥

स विस्रष्टस्तथेत्युक्तवा भ्रात्रा नैवाविशत् पुरीम् । नन्दित्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक् ॥ १८ ॥ न्यायः निहीप्

स भरतो भ्रात्रा रामेण तथेत्युक्त्वा विस्रष्टः सन् पुरीमयोध्यां नाविश्चदेव । किंतु न-न्दिश्रामगतः संस्तस्य रामस्य राज्यं न्यासिमव निक्षेपिमवासुनगपालयत् । न तूपसुक्त-वानित्यर्थः । अन्यथा 'सुजोऽनवने' इत्यात्मनेपदप्रसङ्गात् । सुजेर्लङ् ॥

दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्मुखः। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्॥ १९॥

ज्येष्ठे दृहमक्ती राज्यतृष्णापराङ्मुखो भरत इति पूर्वोक्तानुष्ठानेन मातुः पापस्य प्राय-श्चित्तं तदपनोदकं कर्माकरोदिव । इत्युत्प्रेक्षा । दृहमक्तिरित्यत्र दृहद्यादस्य 'श्चियाः पुं-वृत्-' इत्यादिना पुंवद्भावो दुर्घटः । 'अप्रियादिषु' इति निषेधात् । मक्तिश्चद्य प्रिया-दिषु पाठात्। अतो दृहं मक्तिरस्थेति नपुंसकपूर्वपदो बहुत्रीहिरिति गणन्याख्याने दृहम-क्तिरित्येवमादिषु पूर्वपदस्य नपुंसकस्य विवश्चितत्वात्तिद्धमिति समाधेयम् । वृत्तिकारश्च— दीर्घनिवृत्तिमात्रपरो दृहमक्तिशब्दो छिङ्गविशेषस्यानुपकारत्वात् स्नीत्वमविवश्चितमेव, त-स्मादस्नीलिङ्गत्वादृह्वमक्तिशब्दस्यायं प्रयोग इत्यमिप्रायः । न्यासकारोऽप्येवम् । भोजराज-स्तु — कर्मसाधनस्येव भक्तिशब्दस्य प्रियादिपाठाद्भवानीमक्तिरित्यादौ कर्मसाधनत्वात् पुं-वद्भावप्रतिषेधः । दृहमक्तिरित्यादौ भावसाधनत्वात् पुंवद्रसावसिद्धिः पूर्वपदस्येत्याह ॥ (90) 5, (00)

स्ट्रिट वेण्ट

आ

₹

ङ्ग

₹

र

रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन्। चचार सानुजः शान्तो वृद्धेश्वाकुव्रतं युवा॥ २०॥

सानुजः शान्तो रामोऽपि वैदेह्या सह वने वन्येन वनभवेन कन्दमूलादिना वर्तयम् रहित कुर्वजीवन्युद्धेक्ष्वाकूणां वतं वनवासात्मकं युवा यौवनस्थ एव चचार ॥

प्रभावस्तिम्भितच्छायमाश्रितः स वनस्पतिम् । कदाचिदङ्के सीतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमात् ॥ २१ ॥

स रामः कदाचित्प्रभावेण खमहिन्ना स्तिमिता स्थिरीकृता छाया यस्य तं वनस्प-तिमाश्रितः सन् । किंचिदीषच्छ्रमादिव सीताया अङ्के शिश्ये सुष्वाप ॥

ऐन्द्रिः किल नखैस्तस्या विददार स्तनौ द्विजः। जिल्लाम्बर्गानुन्यपुन्योपभोगचिह्नेषु पौरो भाग्यमिवाचरन्॥ २२॥

ऐन्द्रिरिन्द्रस्य पुत्रो द्विजः पक्षी काकस्तस्याः सीतायाः स्तनौ । प्रियस्य रामस्योप-भोगचिहेषु । तत्कृतनस्वक्षतेष्विस्यर्थः । पुरोभागिनो दोषेकदिश्चनः कर्म पौरोभाग्यम् । 'दोषेकदक् पुरोभागी' इस्पमरः । दुःश्लिष्टदोषघातमाचरन् कुर्वनिव नस्तिविद्दार विलि-लेख । किलेस्तितिहो ॥ दुःश्लिष्टि । कुर्वनिव नस्तिविद्दार

तस्मित्रास्थदिषीकास्त्रं रामो रामाववोधितः। आत्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः॥ २३॥

रामया सीतयाऽववोधितो रामस्तस्मिन् काक इषीकास्नं काशास्त्रम् । 'इषीका काशमु-च्यते' इति हलायुधः । आस्थदस्यति स्म । 'असु क्षेपणे' इति धातोर्लुङ् । 'अस्यित्व-क्तिख्यातिभ्योऽङ्' इल्ड्यल्ययः । 'अस्यतेस्थुक्' इति थुगागमः । स काक एकनेत्रस्य व्ययेन दानेन तस्मादस्नादात्मानं मुमुचे मुक्तवान् । मुचेः कर्तरि लिट् । 'धेनुं मुमोच' (रा१) इतिवत्प्रयोगः ॥

रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्धरतागमनं पुनः। आशङ्कचोत्सुकसारङ्गां चित्रकूटस्थर्ली जहाँ॥ २४॥

रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्धेतोः पुनर्भरतागमनमाशङ्कयोत्पुकसारङ्गामुत्किण्ठितहरिणां चि-त्रकृटस्थलीं जही तत्याज । आसन्नश्चासौ देशश्चेति विग्रहः ॥

प्रययावातिथेयेषु वसन् ऋषिकुलेषु सः। दक्षिणां दिशमृक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्करः॥ २५॥

स रामः । अतिथिषु साधृन्यातिथेयानि । 'पथ्यतिथिवसितस्वपतेर्टम्' इति ढञ्प्र-स्यः । तेष्वृषिकुलेष्वृष्याश्रमेषु । 'कुलं कुल्ये गणे देहे गेहे जनपदेऽन्वये' इति हैमः । वर्षासु भवानि वार्षिकाणि । 'वर्षाभ्यष्ठक्' इति ठक्प्रस्ययः । तेष्वृक्षेषु नक्षत्रेषु राशिषु सा भास्कर इत्र । वसन् दक्षिणां दिशं प्रययौ ॥

वभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता । प्रतिषिद्धाऽपि कैकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी ॥ २६ ॥

तं राममनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः स्रता सीता कैकेय्या प्रतिषिद्धा निवारितापि गुणोन्मुखी गुणोत्सुका ठक्ष्मी राजछक्ष्मीरिव वभौ ॥

अनुस्यातिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्। सा चकाराङ्गरागेण पुष्पोच्चितषट्पदम्॥ २७॥

रेष्ट्र

ष न

100 mg

स्वी

नाम्

सा सीताऽनुसूययाऽत्रिभार्ययाऽतिस्रष्टेन दत्तेन पुण्यगन्धेनाङ्गरागेण काननं वनं पु-व्येभ्य उचिलता निर्गताः षट्पदा यस्मिस्तत्तथाभृतं चकार ॥

> संध्याभ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः। अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः॥ २८॥

संध्याश्रकपिशो विराधो नाम राक्षसः । श्रहो राहुरिन्दोरिव । तस्य रामस्य मार्ग-मध्वानमावृत्यावरुध्यातिष्ठत् ॥

स जहार तयोर्भध्ये मैथिलीं लोकशोषणः।
नभोनभस्ययोर्वृष्टिमवग्रह इवान्तरे॥ २९॥

लोकस्य शोषणः शोषकः स राक्षसस्तयो रामलक्ष्मणयोर्मध्ये मैथिलीम् । नभोनभ-स्ययोः श्रावणभाद्रपदयोरन्तरे मध्ये वृष्टिमवयहो वर्षप्रतिबन्ध इव । जहार । 'वृष्टिवेषे तिद्वघातेऽवयाहावयहो समो' इत्यमरः ॥

तं विनिष्पिष्य काकुत्स्था पुरा दूषयति स्थलीम् । पुरा क्षिण्य गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचल्नतुः ॥ ३० ॥ पञ्चिति

ककुतस्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसी काकुतस्थी रामलक्ष्मणी तं विराधं विनिष्पिष्य हत्वा। अञ्चिनाऽपवित्रेण गन्धेन स्थलीमाश्रमभुवं पुरा दूषयित दूषयिष्यतीति हेतोः। 'यावत्पुरा-निपातयोर्लट्' इति भविष्यदर्थे लट्। वसुधायां निचल्नतुर्भूमौ खनित्वा निक्षिप्तवन्ती च॥

> पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः। अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१॥

ततो रामः कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात् । पत्रानां वटानां समाहारः पत्रवटी । 'तिद्वितार्थ—' इति तत्पुरुषः । 'संख्यापूर्वे द्विगुः' इति द्विगुसंज्ञायाम् 'द्विगोः' इति डीप् । 'द्विगुरेकवचनम्' इत्येकवचनम् । तस्यां पत्रवट्याम् । विन्ध्याद्विः प्रकृतौ वृद्धेः पूर्वावस्थायामिव । अनपोदस्थितिरनितकान्तमर्थादस्तस्थौ ॥

रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा । अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्वमम् ॥ ३२ ॥

तत्र पञ्चवट्यां मदनातुरा रावणावरजा शूर्पणखा । 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः' इति ण-त्वम् । राघवम् । निदाघार्ता घर्मतप्ता व्याकुला व्याली भुजंगी मलयदुमं चन्दनदुम-मिव । अभिपेदे प्राप ॥

सा सीतासंनिधावेव तं वत्रे कथितान्वया। अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः॥ ३३॥

सा रार्पणखा सीतासंनिधावेव कथितान्वया कथितखवंशा सती तं रामं वत्रे वृत-वती । तथाहि । अत्यारूढोऽतिप्रवृद्धो नारीणां मनोभवः कामः कालज्ञोऽवसरज्ञो न भवतीत्यकालज्ञो हि ॥

कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्य मे । इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः राशास ताम् ॥ ३४ ॥ वृषः पुमान् । 'वृषः स्याद्वासवे धर्मे सौरमेये च शुक्रले । पुराशिमेदयोः शृक्षयां (90) ( 20)

30年至10000

क्षर्ग

नार्

प्रकिश्रेष्ठयोरिप' इति विश्वः । वृषं पुरुषमात्मार्यमिच्छतीति वृषस्यन्ती कामुकी । 'वृष-स्यन्ती तु कामुकी' इत्यमरः । 'सुप आत्मनः क्यच्' इति क्यच्प्रत्ययः । 'अश्वक्षीर-वृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि' इत्यसुगागमः । ततो लटः शत्रादेशः । 'उगितश्व' इति डीप् । श्लोकार्थस्तु—वृषस्कन्धो रामो वृषस्यन्तीं तां राक्षसीम् 'हे वाले, अहं करे त्रवान्, मे कनीयांसं कनिष्ठं भजस्व' इति शशासाज्ञापितवान् ॥

अपूर्वति । ज्येष्टाभिगमनात्पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता । अस्ति किर्न्युक्तिस्थिते साभूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयकूलभाक् ॥ ३५॥

पूर्व ज्येष्ठामिगमनात्तेन लक्ष्मणेनाप्यनभिनन्दिता नाङ्गीकृता भूयो रामाश्रया सा राक्षसी । उभे कूले भजतीत्युभयकूलभाक् । नदीवाभूत् । सा हि यातायाताभ्यां पर्यायेण कूलद्वयगामिनी नदीसदर्यभूदित्वर्थः ॥

संरम्भं मैथिलीहासः क्षणंसौम्यां निनाय ताम्। निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोद्धेः॥ ३६॥

मैथिलीहासः क्षणं सौम्यां सौम्याकारां तां राक्षसीम् । निवातेन स्तिमितां निश्वला-मुद्धेर्वेलामम्बुविकृतिम् । अम्बुपूरिमित्यर्थः । 'अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला' इत्यमरः । च-न्द्रोदय इव । संरम्भं संक्षोमं निनाय ॥

> फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यिस पश्य माम्। मृग्याः परिभवो व्याव्यामित्यवेहि त्वया कृतम्॥ ३७॥

श्लोकद्वयेनान्वयः । अस्योपहासस्य फलं सद्यः संप्रत्येव प्राप्स्यसि । मां पर्य । त्व्या कर्न्यां कृतसुपहासरूपं करणं व्याध्यां विषये मृग्याः कर्न्याः परिभव इत्यवेहि ॥

इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुरङ्के निविश्वतीं भयात्। रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥ ३८॥

भयाद्रर्तुरङ्के निविशतीमालिङ्गन्तीं मैथिलीमित्युक्तवा शूर्पणखा नामः सदशम् । शू-र्पाकारनखयुक्तमिखर्थः । रूपमाकारं प्रखपद्यत स्वीचकार । अदर्शयदिखर्थः ॥

लक्ष्मणं प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामञ्जवादिनीम् । सङ्ग्रिस्कार्त्रे शिवाघोरस्वनां पश्चाद्वबुधे विकृतेति ताम् ॥ ३९॥

लक्ष्मणः प्रथमं कोकिलावन्मञ्जवादिनीं पश्चाच्छिवाबद्धोरस्वनां तां रूप्पणसां श्रुत्वा । तस्याः स्वनं श्रुत्वेत्यर्थः । सुस्वनः राङ्कः श्रूयत इतिवत्प्रयोगः । विकृता मायाविनीति बुबुधे बुद्धवान् । कतीरे लिट् ॥

पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविक्य सः। वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्॥ ४०॥

अथ स लक्ष्मणो विकृष्टासिः कोशोद्धृतखङ्गः सन्क्षिप्रं पर्णशालां प्रविश्य । भीषय-तीति भीषणाम् । नन्दादित्वाल्लयुट् कर्तरि । तां राक्षसीं वैरूप्यस्य पौनरुक्लं द्वैगुप्र्यं लक्षणया । तेनायोजययोजितवान् । स्वभावत एव विकृतां तां कर्णादिच्छेदेन पुनर-तिविकृतामकरोदित्यर्थः ॥

सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्करापर्वया । अङ्कुशाकारयाङ्गुल्या तावतर्जयदम्बरे ॥ ४१ ॥ सा वकनलं धारयतीति वकनलंधारिणी । तया वेणुवत्कर्कशपर्वया । अत एवाङ्करः स्याकार इवाकारो यस्याः सा तया । अङ्कल्या तौ राघवावम्बरे व्योम्नि स्थिता । 'अम्बरं इयोम्नि वाससि' इत्यमरः । अतर्जयदभर्त्सयत् । 'तर्ज भर्त्सने' इति धातोश्चौरादिकादनुगत्तेत्वादात्मनेपदेन भाव्यम् । तथापि चक्षिङो ङित्करणाज्ज्ञापकानुदात्तेत्वनिमित्तस्यानेल्यत्वात्परस्मैपदमूह्यमित्युक्तमाख्यातचिन्द्रकायाम् । तर्जयते भर्त्सयते तर्जयतील्यपि
च दश्यते कविष्विति ॥

#### प्राप्य चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्। रामोपक्रममाचस्यौ रक्षःपरिभवं नवम्॥ ४२॥

साशु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यो राक्षसेभ्यस्तथाविधं स्वाङ्गच्छेदात्मकम् । उपक-म्यत इत्युपकमः । कर्मणि घञ्प्रत्ययः । रामस्य कर्तुरुपकमः । रामोपकमम् । रामेणा-दाबुपकान्तमित्यर्थः । 'उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्' इति क्वीवत्वम् । तन्नवं र-क्षसां कर्मभूतानां परिभवमाचख्यौ च ॥

#### मुखावयवलूनां तां नैर्ऋता यत्पुरो द्धुः। रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्॥ ४३॥

नैर्ऋता राक्षसाः । 'नैर्ऋतो यातुरक्षसी' इत्यमरः । मुखावयवेषु कर्णादिषु द्धनां छिन्नां तां पुरो दधुरप्रे चकुरिति यत्तदेव रामाभियायिनां राममभिद्रवतां तेषाममङ्गळमभूत् ॥

#### उदायुधानापततस्तान्द्रप्तान्प्रेक्ष्य राघवः । निद्धे विजयार्शसां चापे सीतां च ठक्ष्मणे ॥ ४४ ॥

उदायुधानुद्यतायुधानापतत आगच्छतो दप्तांस्तान्खरादीन्प्रेक्ष्य राघवश्चापे विजय-स्याशंसामाशां ठक्ष्मणे सीतां च निद्धे । सीतारक्षणे ठक्ष्मणं नियुज्य खयं युद्धाय संनद्ध इति भावः ॥

एको दारार्थिः कामं यातुधानाः सहस्रद्धाः । यातुधानाः वेक्कार्यः ते तु यावन्त एवाजी तावांश्च दृददो से तैः ॥ ४५ ॥ आजि क्वार्

दाशरथी राम एकोऽद्वितीयः। यातुधानाः कामं सहस्रशः। सन्तीति शेषः। तैर्यातुधानै-स्तु स राम आजौ ते यातुधाना यावन्तो यावत्संख्याका एव तावांस्तावत्संख्याकश्च ददसे॥

## असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम् । न चक्षमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ॥ ४६॥

अथ ग्रुमाचारो रणे साधुचारी सद्वृत्तश्च से काकुतस्थोऽसजनेन दुर्जनेन रक्षोजनेन च प्रयुक्तं प्रेषितमुचारितं च दूषणं दूषणाख्यं राक्षसमात्मनो दूषणं दोषमिव न चक्षमे न सेहे । प्रतिकर्तुं प्रयुत्त इत्यर्थः ॥

## तं शरैः प्रतिज्ञग्राह् खर्त्रिशिर्सौ च सः। क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययुः॥ ४७॥

स रामस्तं दूषणं खरित्रशिरसी च शरैः प्रतिजयाह । प्रतिजहारेखर्थः । कमशो यथा-कमम् । प्रयुक्ता अपीति शेषः । तस्य ते शराः पुनश्चापात्समं युगपदिवोद्ययुः । अति-लघुहस्त इति भावः ॥

तैस्त्रयाणां शितैर्वाणैर्यथापूर्वविशुद्धिभिः। आयुर्देहातिंगैः पीतं रुधिरं तु पतित्रिभिः॥ ४८॥ (90) ()

स्निग्धो मण् देहमतीत्य भित्त्वा गच्छन्तीति देहातिगाः । तैर्यथास्थिता पूर्वविद्युद्धिर्येषां तैः । अ-षेण्यः । 'प्रा' तिवेगत्वेन देहभेदात्प्रागिव रुधिरछेपरिहतैरित्यर्थः । शितैस्तीक्ष्णेस्तर्वाणेस्रयाणां खरा-आस्थिता दीनामायुः पीतं रुधिरं तु पतित्रिभिः पीतम् ॥

तिसान्रामशरोत्कृत्ते वले महित रक्षसाम्। उत्थितं दहशेऽन्यच कवन्धेभ्यो न किंचन॥ ४९॥

तस्मिन्। मशरैरुत्कृत्ते छिन्ने महति रक्षसां बल उत्थितमुत्यानिक्रियाविशिष्टं प्राणिनां क-बन्धेभ्यः शिरोहीनशरीरेभ्यः । 'कवन्धोऽस्त्री कियायुक्तमपमूर्धकलेवरम्' इत्यमरः । अन्य-चान्यित्किंचन न दहशे। कवन्धेभ्य इत्यत्र 'अन्यारात्—' इति पञ्चमी। निःशेषं हतमित्यर्थः॥

# सा बाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम् । अप्रवोधाय सुष्वाप गृप्रच्छाये वरूथिनी ॥ ५०॥

सा सुरिद्वषां वरूथिनी सेना वाणविषणं रामं योधियला युद्धं कारियत्वा यृध्राणां छाया यृध्रच्छायम् । 'छाया वाहुल्ये' इति क्षीवत्वम् । तस्मिन्नप्रवोधायापुनर्वोधाय सु-प्वाप । ममारेल्थर्थः । अत्र सुरतश्रान्तकान्तासमाधिर्ध्वन्यते ।।

#### राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम् । तेषां शूर्पणसैवैका दुष्प्रवृत्तिहराभवत् ॥ ५१ ॥

एका शूर्पवन्नखानि यस्याः सा शूर्पणखा । 'पूर्वपदात्संज्ञायाम्-'इति णत्वम् । 'न-खमुखात्संज्ञायाम्' इति ङीप्प्रतिषेधः । सैव रावणं प्रति राघवास्त्रेविंदीणीनां हतानां तेषां रक्षसां खरादीनां दुष्प्रवृत्तिं वार्ती हरति प्रापयतीति दुष्प्रवृत्तिहराऽभवत् । 'हरते-रमुखमनेऽच्' इत्यच्प्रत्ययः ॥

#### नित्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच धनदानुजः। रामेण निहितं मेने पदं दशसु मुर्धसु॥ ५२॥

ससुः सूर्पणखाया निम्रहादङ्गच्छेदादाप्तानां वन्धूनां खरादीनां वधाच कारणाद्धन-दानुजो रावणो रामेण दशसु मूर्धसु पदं पादं निहितं मेने ॥

> रक्षसा मृगरूपेण वश्चयित्वा स राघवौ । जहार सीतां पक्षीन्द्रप्रयासक्षणविघ्नितः ॥ ५३ ॥

स रावणो मृगरूपेण रक्षसा मारीचेन राघवौ वश्वियत्वा प्रतार्थ पक्षीन्द्रस्य जटा-युषः प्रयासेन युद्धरूपेण क्षणं विव्रितः संजातविद्यः सन्सीतां जहार ॥

तौ सीतान्वेषिणौ गृश्चं लूनपक्षमपश्यताम्। प्राणैर्दशर्थप्रीतेरनुणं कण्ठवर्तिभिः॥ ५४॥

सीतान्वेषिणौ तौ राघवौ छ्तपक्षं रावणेन छिन्नपक्षं कण्ठवर्तिभिः प्राणैर्दशरथप्रीते-र्दशरथसख्यस्यानृणमृणैर्विमुक्तं गृधं जटायुषमपश्यतां दृष्टवन्तौ । दशेर्लिङ रूपम् ॥

स रावणहतां ताभ्यां वचसाचष्ट मैथिलीम् । आत्मनः सुमहत्कर्म वणैरावेद्य संस्थितः॥ ५५॥

स जटायू रावणहतां मैथिलीं ताभ्यां रामलक्ष्मणाभ्याम् । 'क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्' इति संप्रदानलाचतुर्थीं । वचसा वाग्वत्याचष्ट । आत्मनः सुमहत्कर्म युद्धरूपं व्रणेरावेद्य संस्थितो मृतः ॥

पुन: शीरर्थे

नुभावी

स्यात्'

ङ्गेरावणा

स्वामी !

र्यादेवेर।

ताविवेर्ा

पुन तरुनिस् त्युत्किर

न्द्यादीष

रथने न्नाः । इ

त्केका । जातः । यते यह

भगान्ध

मनोभि वाणी १

वि न्दने इति

न्स्रिय

## तयोस्तस्मिन्नवीभूतिपतृब्यापत्तिशोकयोः। पितरीवाग्निसंस्कारात्परा ववृतिरे क्रियाः॥ ५६॥

्रव्यापत्तिर्मरणम् । नवीभूतः पितृव्यापत्तिशोको ययोस्तौ तयो राघवयोस्तस्मिन्गृधे पितरीवामिसंस्कारादिमसंस्कारमारभ्य परा उत्तराः क्रिया ववृतिरेऽवर्तन्त । तस्य पि-तृवदौर्ध्वदेहिकं चक्रतुरित्यर्थः ॥

# वधनिर्धूतशापस्य कवन्धस्योपदेशतः। मिलीक्सुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ॥ ५७॥

वधेन रामकृतेन निर्धृतशापस्य देवभुवं गतस्य कवन्धस्य रक्षोविशेषस्योपदेशतो रामस्य समानव्यसने समानापदि । सख्याधिनीत्यर्थः । हरी कपौ सुप्रीवे । 'शुकाहिकपि॰ भेकेषु हरिनी कपिछे त्रिषु' इत्यमरः । सख्यं सुमूर्छ वृष्ट्ये ॥

#### स हत्वा वाळिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्किते। धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्॥ ५८॥

वीरः स रामो वालिनं सुत्रीवात्रजं हत्वा चिरकाङ्किते तत्पदे वालिस्थाने । धातोः स्थान आदेशमिव आदेशभूतं धात्वन्तरिमवेत्यर्थः । सुत्रीवं संन्यवेशयत्स्थापितवान् । यथा 'अस्तेर्भूः' इत्यस्तिधातोः स्थान आदेशो भूधातुरस्तिकार्यमशेषं समिभधत्ते तद्व• दिति भावः । आदेशो नाम शब्दान्तरस्य स्थाने विधीयमानं शब्दान्तरमिधीयते ॥

#### इतस्ततश्च वैदेहीमन्वेष्टं भर्तृचोदिताः। कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः॥ ५९॥

वैदेहीमन्वेष्टुं मार्गितुं भर्त्रा सुग्रीवेण चोदिताः प्रयुक्ताः कपयो हनुमत्प्रमुखाः । आ-र्तस्य विरहातुरस्य रामस्य मनोरथाः कामा इव । इतस्ततश्चेहर्नानादेशेषु बभ्रमुश्च ॥

#### प्रवृत्ताबुपलब्धायां तस्याः संपातिदर्शनात्। मारुतिः सागरं तीर्णः संसारमिव निर्ममः॥ ६०॥

संपातिनीम जटायुषो ज्यायान्ध्राता । तस्य दर्शनात् । तन्मुखादिति भावः । तस्याः सीतायाः प्रवृत्तौ वार्तायाम् । 'वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः' इत्यमरः । उपलब्धायां ज्ञातायां सत्याम् । मारुतस्यापत्यं पुमान्मारुतिः । हनुमान्सागरम् । ममेत्येतद्व्ययं ममतावाचि । तद्रहितो निर्ममो निःस्पृहः संसारमविद्यावन्धनिमव । तीर्णस्ततार । तरतेः कर्तरि क्तः ॥

#### दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीवृता। जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः॥ ६१॥

लङ्कायां रावणराजधान्यां विचिन्वता मृगयमाणेन तेन मारुतिना राक्षसीिमर्वृता जानकी । विषवल्लीभिः परीता परिवृता महौषधिः संजीविनीलतेव । दृष्टा ॥

# तस्यै भर्तुरभिज्ञानमङ्गुलीयं ददौ कपिः। स्टर्स्स्टर्मे प्रत्युद्गतिमवानुष्णैस्तदानन्दाश्चविन्दुभिः॥ ६२॥

किपिर्हनुमान्भर्त् रामस्य संबन्ध्यभिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानसाधकमङ्गुठीयमूर्मिकाम् । 'अङ्गुठीयकमूर्मिका' इत्यमरः । 'जिङ्कामूठाङ्गुठेश्छः' इति छप्रत्ययः । तस्य जानक्य दद्गे । किविधमङ्गुठीयम् । अनुष्णेः शीतठैस्तस्या आनन्दाश्रुविन्दुभिः प्रत्युद्गतमिव स्थितम् । भत्रभिज्ञानदर्शनादानन्दवाष्पो जात इत्यर्थः ॥

(90) (968)

A DOMENTAL MENTAL MENTA

क्षिग्धं षेण्यः । ' आस्थित

स्यात्' कैरावण

खामी यीदेवैर ताविवे

> पुन शीरथें नुभावां

पुन तरुनिस् त्युत्किः न्यादीः

रथः नाः । ! त्केकाः

जातः यते यर भगान्ध

मरः । मनोभि

वाणी व

विः न्दने ः इति ह

न्स्रिया

निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतामक्षवधोद्धतः। स ददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढारिनिग्रहः॥ ६३॥

स किपः । प्रियस्य रामस्य संदेशैर्वाचिकैः सीतां निर्वाप्य सुखियता । अक्षस्य स्व वणकुमारस्य वधेनोद्धतो दृप्तः सन् । क्षणं सोढोऽरेरिन्द्रजितः कर्तुः निप्रहो वाधो ब्रह्मा स्रवन्धरूपो येन स तथोक्तः सन् । लङ्कां पुरीं ददाह भस्मीचकार ॥

भर्यायोजने प्रत्यभिज्ञानरतं च रामायादर्शयत्कृती।

हृद्यं खयमायातं वैदेह्या इव मूर्तिमत् ॥ ६४ ॥

कृती कृतकृत्यः कपिः खयमायातं मूर्तिमद्वैदेह्या हृदयमिव स्थितं तस्या एव प्रत्य-भिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत् ॥

स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः। निर्णा अपयोधरसंसर्गा प्रियालिङ्गनिर्नृतिम् ॥ ६५ ॥ आनन्त

हृदये वक्षिस न्यस्तस्य धृतस्य मणेरभिज्ञानरत्नस्य । स्पर्शेन निमीलितो मोहितः स रामोऽनिद्यमानः पयोधरसंसर्गः स्तनस्पर्शो यस्यास्तां तथाभूतां प्रियाया आलिङ्गनेन या निर्वृतिरानन्दस्तां प्राप ॥

विश्विष्य श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्संगमोत्सुकः।
महार्णवपरिक्षेपं लङ्काया परिखालघुम्॥ ६६॥

त्रियाया उदन्तं वार्ताम् । 'उदन्तः साधुनार्तयोः' इति विश्वः । श्रुत्वा तस्याः सीतायाः संगम उत्सुको रामो छङ्कायाः संगन्धी यो महार्णव एव परिक्षेपः परिवेष्टस्तं परिखालधुं दुर्गवेष्टनवत्सुतरं मेने ॥

स प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्यैरनुदुतः । संवाधकां difficulty न केवलं भुवः पृष्ठे व्योम्नि संवाधवर्तिभिः ॥ ६७ ॥ स्व १ हिंदिनिका

केवलमेकं भुवः पृष्ठे भूतले न किंतु व्योम्नि च संवाधवर्तिभिः संकटगामिभिईरि-सैन्यैः किषवलैरनुद्वतोऽन्वितः सन्स रामोऽरिनाशाय प्रतस्थे चचाल ॥

निविष्टमुद्धेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः। स्रोहादाक्षसलक्ष्मेव वुद्धिमाविश्य चोदितः॥ ६८॥

उद्धे: कूले निविष्टं तं रामम् । विशेषेण भीषयते शत्रूनिति विभीषणो रावणानुजः । राक्षसळक्ष्म्या स्नेहाद्वुर्द्धि कर्तव्यताज्ञानमाविश्य चोदितः प्रणोदित इव । प्रपेदे प्राप्तः ॥

तसै निशाचरैश्वर्यं प्रतिशुश्राव राघवः।

काळे खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ॥ ६९ ॥

राघवस्तस्मै विभीषणाय । 'प्रसाङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता' इति संप्रदानत्वाचतुर्था । निशाचरैश्वर्ये राक्षसाधिपत्यं प्रतिद्युशाव प्रतिज्ञातवान् । तथाहि । कालेऽवसरे समा-रब्धः प्रक्रान्ता नीतयः फलं बध्नन्ति गृह्णन्ति । जनयन्तीत्पर्थः । खलु ॥

स सेतुं बन्धयामास प्रवगैर्लवणाम्भसि । सिंग रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वप्नाय शार्ङ्गिणः॥ ७०॥

स रामो छवणं क्षारमम्भो यस्यासौ छवणाम्भास्तस्मिँ छवणान्धौ प्रवगैः प्रयोज्यैः । शार्द्भिणो विष्णोः स्वप्नाय शयनाय रसातछात्पाताछादुन्मम्भमुत्थितं शेषमिवं स्थितम् । सेतुं बन्धयामास ॥

तेनोत्तीर्य पथा लड्डां रोधयामास पिङ्गलैः। द्वितीयं हेमप्राकारं कुर्वद्भिरिव वानरैः॥ ७१॥

रामस्तेन पथा सेतुमार्गणोत्तीर्थ । सागरमिति शेषः । पिङ्गलैः सुवर्णवर्णेरत एव द्वि-तीयं हेमप्राकारं कुर्वद्भिरिव स्थितेर्वानरैर्लङ्कां रोधयामास ॥

रणः प्रववृते तत्र भीमः प्रवगरक्षसाम्।

दिग्विजृस्भितकाकुत्स्थपौलस्त्यजयघोषणः॥ ७२॥ च्यानिक विभक्तते

तत्र लङ्कायां प्रवगानां रक्षसां च भीमो भयंकरो दिग्विज्ञिम्भतं काकुतस्थपोलस्त्ययो रामरावणयोर्जयघोषणं जयशब्दो यस्मिन्स तथोक्तो रणः प्रववृते प्रवृत्तः । 'अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहवियहौं इत्यमरः ॥

पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पिष्टमुद्धरः।

अतिशस्त्रनखन्यासः शैलहरणमतंगज्ञः॥ ७३॥ 🕬 🕬

किविधो रणः । पादपैर्वक्षेराविद्धा भन्नाः परिचा लोहवद्धकाष्ट्रानि यस्मिन्स तथोक्तः। परिघः परिघातनः' इत्यमरः । शिलाभिर्निष्पिष्टाश्रूणिता मुद्गरा अयोघना यस्मिन्स तथोक्तः । 'द्रघणो सुदूरघनौ' इत्यमरः । अतिशस्त्राः । शस्त्राण्यतिकान्ता नखन्यासा यस्मिन्स तथोक्तः । शैलै रुग्णा भन्ना मतंगजा यस्मिन्स तथोक्तः ॥

अथ रामशिररछेदद्शेनोद्धान्तचेतनाम्। सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत्॥ ७४॥

अथानन्तरम् । छियत इति छेदः खण्डः । शिर एव छेद इति विग्रहः । रामशिर-रुछेदस्य विद्युजिह्वाख्यराक्षसमायानिार्मेतस्य दर्शनेनोद्भान्तचेतनां गतसंज्ञां सीतां त्रिज-टा नाम काचित्सीतापक्षपातिनी राक्षसी मायाकल्पितं न त्वेतत्सत्यमिति शंसन्ती ब्र-वाणा । 'शब्दयनोर्नित्यम्' इति नित्यं नुमागमः । समजीवयत् ॥

कामं जीविति मे नाथ इति सा विजहौ शुचम्। प्राद्धात्वा सत्यमस्यान्तं जीवितासीति लक्जिता॥ ७५॥

सा सीता मे नाथो जीवतीति हेतोः ग्रुचं शोकं कामं विजहों । किंतु प्राक्पूर्वमस्य नाथस्यान्तं नाशं सत्यं यथार्थं मला जीविता जीवितवत्यस्मीति हेतोर्रुजिता लजावती । कर्तरि क्तः । दुःखादपि दुःसहो लजाभर इति भावः ॥

गरुडापातविश्ठिष्टमेघनादास्त्रबन्धनः।

दाशरथ्योः क्षणक्केशः स्वप्नवृत्त इवाभवत् ॥ ७६ ॥

गरुडस्तार्क्यः । तस्यापातेनागमनेन विश्विष्टं मेघनादस्येन्द्रजितोऽस्रेण नागपाशेन वन्धनं यस्मिन्स तथोक्तः क्षणक्लेशो दाशरथ्यो रामलक्ष्मणयोः स्त्रपृतः स्त्रप्रावस्थायां भूत इवाभवत्॥

ततो बिभेद पौलस्यः शक्तया वक्षसि लक्ष्मणम् । रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्विदीर्णहृदयः श्रचा ॥ ७७ ॥

ततः पौलस्त्यो रावणः शक्तया कासूनामकेनायुथेन । 'कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः' इ-त्यमरः । लक्ष्मणं वक्षसि विभेद विदारयामास । रामस्लनाहतोऽप्यहतोऽपि शुचा शोकेन विदीर्णहृदय आसीत्॥

(90)

**《主》、《支票》、《新》、新》、新加工** 

स्त्रिग षेण्यः । आस्थित स्यात्'

ङ्गेरावण स्वामी र्यादेवैर

ताविवें

पुन शीरथें नुभावां

पुन तरुनिस त्युत्किः न्दादी

रथः नाः । ः त्केका : जात:

यते यर भगान्ध

मरः। मनोभि वाणी ।

वि न्द्ने । इति ह न्स्रिया

स मारुतिसमानीतमहौषधिहतव्यथः। रिक्टीमाषु, गार्डीमार्टीया

लङ्कास्त्रीणां पुनश्चके विलापाचार्यकं दारैः॥ ७८॥

स लक्ष्मणो मारुतिना मरुत्सुतेन हनुमता समानीतया महौषध्या संजीविन्या हतव्यथ्य सन्पुनः ग्ररैर्लङ्कास्त्रीणां विल्रापे परिदेवने । 'विलापः परिदेवनम्' इत्यमरः । आचार्यकमाः चार्यकर्म । 'योपधादुरूपोत्तमादृज्' इति उुज् । चक्रे । पुनरपि राक्षसाञ्जघानेति व्यज्यते ।. \*

आचार्यकं ग

स नादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभम्।

मेघस्येव शरत्कालो न किंचित्पर्यशेषयत्॥ ७९॥

स लक्ष्मणः । शरत्कालो मेघस्येव । मेघनादस्येन्द्रजितो नादं सिंहनादम् । अन्यत्र गर्जितं च । इन्द्रायुधप्रभं शक्रधनुःप्रभं धनुश्र किंचिदल्पमपि न पर्यशेषयत्रावशेषितवान् । तमवधीदित्यर्थः ॥

कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तृत्यावस्थः खसुः कृतः । रुरोध रामं शृङ्गीव टङ्कचिछन्नमनःशिलः॥ ८०॥

कपीन्द्रेण सुत्रीवेण खसुः शूर्पणखायास्तुत्यावस्थो नासाकर्णच्छेदेन सदशः कृतः कु-म्भकर्णष्टेङ्केन शिलाभेदकशस्त्रेण छिन्ना मनःशिला रक्तवर्णधातुविशेषो यस्य स तथोक्तः । 'टङ्कः पाषाणभेदनः' इति, 'धातुर्मनःशिलाखदेः' इति चामरः । श्वङ्गी शिखरीव । रामं हरोध ॥

अकाले बोधितो भात्रा प्रियस्वप्तो वृथा भवान्। रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः॥ ८१॥

प्रियस्तप्र इष्टनिद्रोऽनुजो भवान्त्रथा आत्रा रावणेनाकाले बोधित इतीवासौ कुम्भकर्णी रामेषुभी रामवाणैर्दीर्घनिद्रां मरणं प्रवेशितो गमितः। यथा लोकेष्विष्टवस्तुविनाशदुःखि-तस्य ततोऽपि भूयिष्टमुपपाचते तद्वदिति भावः ॥

इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु। रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ ८२ ॥

इतराणि रक्षांस्यपि वानरकोटिषु । समरोत्थानि रजांसि तेषां रक्षसां शोणितनदीषु रक्तप्रवाहेष्विव । पेतुः । निपत्य मृतानीत्यर्थः ॥

निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात्। अरावणमरामं वा जगद्येति निश्चितः॥ ८३॥

अथ पौलस्लो रावणः । अद्य जगदरावणं रावणश्चन्यमरामं रामशून्यं वा भवेदिति निश्चितो निश्चितवान् । कर्तरि क्तः । विजयमरणयोरन्यतरनिश्चयवान्पुनर्युद्धाय मन्दिरा-त्रिर्ययौ निर्जगाम ॥

रामं पदातिमालोक्य लङ्केशं च वर्षाथनम्। वर्षे प्रतियाय हरियुग्यं रथं तसे प्रजिघाय पुरंदरः ॥ ८४ ॥ प्र+ि ४ कि वन्तरे

पादाभ्यामततीति पदातिः। तं पादचारिणं रामम् । वरूथो रथगुप्तिः । 'रथगुप्तिर्वरूथो ना' इत्यमरः । अत्र वरूथेन रथो ठक्ष्यते । वरूथिनं रथिनं लङ्केशं चालोक्य पुरंदर इन्द्रः । युगं वहन्तीति युग्या रथाश्वाः । 'तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्' इति यत्प्रत्ययः । हरियुग्यं किपलवर्णाश्वम् । 'शुकाहिकिपभेकेषु हरिनी किपले त्रिषु' इत्यमरः । रथं तस्मै रामाय प्रजिघाय प्रहितवान् ॥

#### तमाधूतध्वजपटं च्योमगङ्गोर्भिवायुभिः । देवस्तुभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघवः ॥ ८५ ॥ अधिकशस्ति अधिकारी

राघवो व्योमगङ्गोर्मिवायुभिराधूतध्वजपटम् । मार्गवशादिति भावः । जेतैव जैत्रो प्यनशीलः । तं जैत्रम् । जैतृशब्दात्तृत्रन्तात् 'प्रज्ञादिभ्यश्व' इति स्वार्थेऽण्प्रखयः । तं स्य देवसूत्रभुजालम्बी मातलिहस्तावलम्बः सन्नध्यास्ताधिष्टितवान् । आसेर्लङ् ॥

मातिलस्तस्य माहेन्द्रमासुमोच तजुच्छदम् । अस्तुन्तः स्वीर्ध्य यत्रोत्पलदलक्कैच्यमस्त्राण्याषुः सुरद्विषाम् ॥ ८६ ॥

मातिलिरिन्द्रसारिथर्माहेन्द्रम् । तनुश्छायतेऽनेनेति तनुच्छदो वर्म । 'पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' इति घः । तं तस्य रामस्यामुमोचाञ्जयामास । यत्र तनुच्छदे सुरिद्विषामस्त्राण्युत्प- उदलानां यत्क्षेञ्यं नपुंसकत्वं निरर्थकत्वं तदापुः ॥

#### अन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात्। रामरावणयोर्युद्धं चरितार्थमिवाभवत्॥ ८७॥

चिरादन्योन्यदर्शनेन प्राप्तविक्रमावसरं रामरावणयोर्युद्धं योधनं चरितार्थं सफलमभ-विदव । प्राक्ष्पराक्रमावसरदौर्वेल्याद्विफलस्याच तहाभारसाफल्यमुरप्रेक्ष्यते ॥

### भुजमूर्थोरुवाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः। दहरो ह्ययथापूर्वो मातृवंश इव स्थितः॥ ८८॥

यथा भूतः पूर्व यथापूर्वः । सुप्सुपेति समासः । यथापूर्वो न भवतीत्ययथापूर्वः । निह-तंबन्धुलाद्रक्षःपरिचार्श्न्य इत्यर्थः । अत एवैकोऽपि सन्धनदानुजो रावणः । भुजाश्र मूर्धानश्चोरवः पादाश्च भुजमूर्धोरु । प्राण्यङ्गत्वाद्धन्द्वैकवद्भावः । तस्य बाहुल्याद्भहुत्वा-द्वेतोः । तद्भहुत्वे यादवः—'दशास्यो विंशतिभुजश्चनुष्पान्मात्मिन्दिरे' इति । मातृवंशे मातृसंबिन्धिन वर्गे स्थित इव दहशे दृष्टो हि । 'वंशो वेणो कुले वर्गे' इति विश्वः । अत्र रावणमात् रक्षोजातित्वात्तद्धर्गो रक्षोवर्ग इति लभ्यते । अतश्चैकोऽप्यनेकरक्षःपरिवृत इवालक्ष्यतेत्यर्थः ॥

### जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरिचेतेश्वरम् । रामस्तुलितकैलासमराति बह्वमन्यत ॥ ८९ ॥

लोकपालानामिन्द्रादीनां जेतारम् । 'कर्त्वकर्मणोः कृति' इति कर्मणि षष्ठी । खमुखेः खिरारोभिरिचेतेश्वरं तुलितकैलासमुिद्धप्तरुद्राद्विं तमेवं शौर्यवीर्यसत्त्वसंपन्नं महावीर्यम-राति शत्रुं रामो गुणग्राहित्वाजेतन्योत्कर्षस्य जेतुः खोत्कर्षहेतुत्वाच बह्नमन्यत साधु मद्विकमस्यायं पर्याप्तो विषयं इति बहुमानमकरोदित्यर्थः । बिह्निति क्रियाविशेषणम् ॥

#### · तस्य स्फुरित पौलस्यः सीतासंगमशंसिनि । निचलानाधिककोधः शरं सब्येतरे भुजे ॥ ९० ॥

अधिककोधः पौळस्यः स्फुरित स्पन्दमानेऽत एव सीतासंगमशंसिनि तस्य रामस्य व्य इतरो यस्मात्सव्येतरे दक्षिणे । 'न बहुत्रीहौ' इतीतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञाप्रति-अधः । भुजे शरं निचखान निखातवान् ॥

> रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृद्यमाशुगः। विवेदा भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्॥ ९१॥

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

रामेणास्तः क्षिप्त आञ्चगो बाणः । विश्रवसोऽपत्यं पुमान्रावणः । विश्रवः शब्दांदपत्येsर्थेsण्यत्यये सित 'विश्रवसो विश्रवणरवणो' इति रवणादेशः । तस्य रावणस्यापि हृदयं वक्षो भित्त्वा विदार्य । उरगेभ्यः पातालवासिभ्यः प्रियमाख्यातुमिव । भुवं विवेश ।

वचसैव तयोर्वाक्यमस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः।

अन्योन्यजयसंरम्भो बबुधे वादिनोरिव ॥ ९२ ॥ संरक्ष-अत्स्

वाक्यं वचसैवास्त्रमस्त्रेण निव्नतोः प्रतिकुर्वतोस्तयो रामरावणयोः । वादिनोः कथ-क्योरिव । अन्योन्यविषये जयसंरम्भो वृद्धे ॥

भामान्या विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्वयोरिष। यतिहार मध्य निव्यक्ष जयश्रीरन्तरा वेदिर्मत्तवारणयोरिव ॥ ९३॥ वटीकार् मध्यदीकी

जयश्रीविकमस्य व्यतिहरेण पर्यायक्रमेण तयोर्द्वयोरिष । अन्तरा मध्ये । अव्ययमे-तत् । वेदिवेंद्याकारा भित्तिर्मत्तवारणयोरिव । सामान्या साधारणाभूत् । न त्वन्यतरिन-यतेल्यर्थः । अत्र मत्तवारणयोरित्यत्र द्वयोरित्यत्र च 'अन्तरान्तरेणयुक्ते' इति द्वितीया न भवति । अन्तराज्ञव्दस्योक्तरीत्यान्यत्रान्वयात् । मध्ये कामपि भिक्तिं कृत्वा गिजौ योधयन्तीति)प्रसिद्धिः ॥

Asui भिर्व क्वा कृतप्रतिकृतप्रीतेस्तयोर्मुक्तां सुरासुरैः। aqualt. परस्परशरत्राताः पुष्पतृष्टिं न सेहिरे ॥ ९४ ॥ aultitude

खयमस्त्रप्रयोगः कृतं प्रतिकृतं परकृतप्रतीकारस्ताभ्यां प्रीतैः सुरासुरैर्यथासंख्यं तयो रामरावणयोर्मुक्तां पुष्पवृष्टिम् । द्वयीमिति शेषः । परस्परं शरवाता न सेहिरे । अहुमे-वालं किं त्वयेति चान्तराल एवेतरेतरवाणवृष्टिरितरेतरपुष्पवृष्टिमवारयदिखर्थः ॥

अयः राङ्कचितां रक्षः रातन्नीमथ रात्रवे। हतां वैवस्वतस्येव कूटशाल्मिलिमिक्षिपत् ॥ ९५ ॥

अथ रक्षो रावणोऽयसः शङ्कभिः कीलैश्चितां कीणीं शतन्नीं लोहकण्डककीलितयष्टि-विशेषाम् । 'शतघ्री तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टिः' इति केशवः । हतां विजय-लच्याम्। वैवस्वतस्यान्तकस्य कृटशाल्मलिमिव। शत्रवे राघवायाक्षिपित्क्षप्तवान् । कृटशा-ल्मलिरिव कृटशाल्मलिरिति व्युत्पत्त्या वैवखतगदाया गौणी संज्ञा । कृटशाल्मलिर्नामैक-मूलप्रकृतिः कण्टकी वृक्षविशेषः । 'रोचनः कूटशाल्मिलः' इत्यमरः । तत्सादश्यं च गदाया अयःशङ्कचितत्वादनुसंधेयम् ॥

> राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम्। अर्धचन्द्रमुखैर्बाणैश्चिच्छेद कदलीसुखम्॥ ९६॥

राघवो रथमप्राप्तां तां शतशीं सुरद्विषां रक्षसामाशां विजयतृष्णां च । 'आशा तृष्णा-दिशोः प्रोक्ता' इति विश्वः । अर्धचन्द्र इव मुखं येषां तैर्बाणैः कदलीवत्सुखं यथा तथा चिच्छेद । अथवा कदल्यामिव सुखमक्केशो यह्मिनकर्मणि तदिति विग्रहः ॥

अमोवं संद्धे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः। ब्राह्ममस्त्रं वियाशोकशत्यनिष्कर्षणौषधम् ॥ ९७ ॥

एकोऽद्वितीयो धनुर्धरो रामः प्रियायाः शोक एव शल्यं तस्य निष्कर्षणमुद्धारकं य-दौषधं तदमोषं ब्राह्मं ब्रह्मदेवताकमस्त्रमिमन्त्रितं वाणमस्मे रावणाय च । तद्वधार्थ-मिल्पर्थः । घनुषि संद्धे ॥

पुन रथें ाव

स्निग

: 1

स्था

त्' वण

मी

वैर

वेवे

पुन निग तेक

ादी

रथ

: 1 का तः

य गन्ध

C: 1 गेभि णी ः

वि

ने ः ते ह

त्रया

河州的司

#### तद्योस्नि शतथा भिन्नं दहशे दीप्तिमन्मुखम्। वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्॥ ९८॥

व्योम्नि शतथा भिन्नं प्रस्तं दीप्तिमन्ति मुखानि यस्य तद्रह्मास्त्रम् । करालं भीषणं जक्षं वा फणमण्डलं यस्य तत्तथोक्तम् । 'करालो दन्तुरे तुक्षे करालो भीषणेऽपि च' दिति विश्वः । महोरगस्य शेषस्य वपुरिव । ददशे दृष्टम् ॥

तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्थाद्पातयत्। स रावणशिरःपङ्किमज्ञातव्रणवेदनाम्॥ ९९॥

स रामो मन्त्रप्रयुक्तेन तेनास्त्रणाज्ञातव्रणवेदनामितशैष्ट्रयादननुभूतव्रणहुःखां रावण-शिरःपिङ्कि निमेषाधीदपातयत्पातयामास ॥

> वालार्कप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः । रराज रक्षःकायस्य कण्ठच्छेद्परम्परा ॥ १०० ॥

पतिष्यत आसन्नपातस्य रक्षःकायस्य रावणकलेवरस्य । छिद्यन्त इति छेदाः खण्डाः । कण्ठानां ये छेदास्तेषां परम्परा पिक्षः । वीचिभिर्भिन्ना नानाकृताप्सु बालार्कस्य प्रतिमा प्रतिबिम्बिमव । रराज । अर्कस्य बालविशेषणमारुण्यसिद्धर्थमिति भावः ॥

मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि। मनो नातिविश्रश्यास पुनःसंधानशङ्किनाम्॥ १०१॥

पतितानि तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनःसंधानशङ्किनाम् । पूर्व तथाद-र्वजादिति भावः । मरुताममराणाम् । 'मरुतौ पवनामरौ' इत्यमरः । मनौ नातिविशश्वा-सातिविश्वासं न प्राप ॥

अथ मद्गुरुपक्षेठोंकपालद्विपाना-मनुगतमिलवृन्दैर्गण्डभित्तीर्विहाय। उपनतमिणवन्धे मूर्धि पौलस्त्यश्रात्रोः सुरमि सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात॥१०२॥

अथ मदेन गजगण्डसंचारसंकान्तेन गुरुपक्षेभीरायमाणपक्षेरिलचन्दैर्छोकपालद्विपाना-मरावतादीनां गगनवर्तिनां गण्डिभत्तीर्विहायानुगतमनुद्वृतं सुरिभ सुगन्धि । 'सुरिभिश्व-मपके खणें जातीफलवसन्तयोः । गन्धोपले सौरभेष्यां सहकीमातृभेदयोः ॥ सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवतसुरिभ स्मृतम् ॥' इति विश्वः । सुरिवसुक्तं पुष्पवर्षसुपनत आ-सन्नो मणिबन्धो राज्याभिषेकसमये भावी यस्य तस्मिन्पौलस्ख्यज्ञात्रो रामस्य मूर्भि प-पात । इदमेव राज्याभिषेकसूचकमिति भावः ॥

> यन्ता हरेः सपिद् संहतकार्मुकज्य-मापृच्छय राघवमनुष्टितदेवकार्यम् । नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टि-मुर्ध्व रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३॥

हरेरिन्द्रस्य यन्ता मातिलः सपिद संहतकार्भुकज्यमनुष्ठितं देवकार्यं रावणवधरूपं येन तं राघवमापृच्छय साधु यामीत्यामच्चय । नामाङ्कैनामाक्षरचिह्ने रावणशरेरिङ्कृता चिह्निता केतु-यष्ठिध्वजदण्डो यस्य तम् । हरीणां वाजिनां सहस्रेण युज्यत इति हरिसहस्रयुक् । तम् 'यमा-निलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहां शुवाजिषु । हरिः' इत्युभयत्राप्यमरः । रथमूर्ध्वं निनाय नीतवान् ।। स्न

स्थ

1

मी

वे

व

पुर

नि तेक

दी

ES

1

का

तः

3

Π.

ì

ŶÎ

रघुपतिरिप जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियं वैरिणः। रविस्रुतसिहतेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम् ॥ १०४॥

रघुपतिरिप जातवेदस्यम्नी विद्युद्धां जातद्युद्धिं प्रियां सीतां प्रगृह्य स्वीकृत्य । प्रियसुह्येदि विभीषणे वैरिणो रावणस्य श्रियं राज्यलक्ष्मीं संगमय्य संगतां कृत्वा । गमेण्यन्ताल्लयप्त्र- स्वयः । 'मितां इस्तः' इति इस्तः । 'स्विप लघुपूर्वात्' इति णेरयादेशः । रिवसुतसिहतेन सुप्रीवयुक्तेन ससौमित्रिणा सलक्ष्मणेन तेन विभीषणेनानुयातोऽनुगतः सन् । विमानं रल- मिव विमानरलमित्युपमितसमासः । भुजविजितं यद्विमानरलं पुष्पकं तदारूढः सन् । पुरीमयोध्यां प्रतस्थे । 'समवप्रविभ्यः स्थः' इस्रात्मनेपदम् । अत्र प्रस्थानिकयाया अकर्मकत्वेऽपि तदङ्गभूतोदेशिकयापेक्षया सकर्मकत्वम् । अस्ति च धातूनां क्रियान्तरोपसर्जनक- स्वार्थोभिधायकत्वम् । यथा 'कुसूलान्पचित' इस्यादावादानिकयागर्भः पाको विधीयत इति ॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये रावणवधो नाम द्वादशः सर्गः।

# त्रयोद्दाः सर्गः।

त्रैलोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धोश्वकार बन्धं मरणं रिपूणाम् । पुण्यप्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥

अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः। रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सं जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥१॥

अथ प्रस्थानानन्तरम् । जानातीति ज्ञः । 'इगुपध-' इत्यादिना कप्रत्ययः । गुणानां ज्ञो गुणजः । रत्नाकरादिवण्येंश्वर्यगुणाभिज्ञ इत्यर्थः । स रामाभिधानो हरिविष्णुः शब्दो गुणो यस्य तच्छव्दगुणमात्मनः स्वस्य पदं विष्णुपदम् । आकाशमित्यर्थः । 'वियद्विष्णु-पदम्' इत्यमरः । 'शब्दगुणमाकाशम्' इति तार्किकाः । विमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन् । रत्नाकरं वीक्ष्य मिथो रहिस । 'मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि' इत्यमरः । जायाः पत्नीं सीतामिति वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं निरङ्कशमिहमद्योतना- र्थम् । मिथोप्रदृणं गोष्ठीविश्नम्भस्चनार्थम् ॥

वैदेहि पश्या मल्याद्विभक्तं मत्सेतुना फ्रेनिलमम्बुराशिम्। छायापथेनेव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतेचारुतारम्॥ २॥

हे वैदेहि सीते, आमलयान्मलयपर्यन्तम् । 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' इति पश्चमी । पद् द्वयं चैतत् । मत्सेतुना विभक्तं द्विधाकृतम् । अत्यायतसेतुनेत्वर्थः । हर्षाधिक्याच भ्र-द्रहणम् । फेनिल्लं फेनवन्तम् । 'फेनादिल्च' इतीलच्प्रत्ययः । क्षिप्रकारी चायमिति भावः । अम्बुराशिम् । छायापयेन विभक्तं शरत्प्रसन्नमाविष्कृतचार्तारमाकाशिमव । पश्य । मम महानयं प्रयासस्त्वदर्थं इति हृदयम् । छायापथो नाम ज्योतिश्वक्रमध्यवतीं कश्चित्तरश्चीनोऽवकाशः ॥

# गुरोविंगुक्षोः कपिछेन मेध्ये रसात् हं संक्रमिते तुरंगे । तद्र्थमुर्वीमवदारयद्भिः पूर्वैः किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३॥ /

वियक्षीर्यष्ट्रिमिच्छोः। यजेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। गुरोः सगरस्य मेध्येऽश्वमेघाहें तुरो हुये किपिलेन मुनिना रसातलं पातालं संकमिते सित । तदर्थमुर्वीमवदारयद्भिः खन-द्भिनीऽस्माकं पूर्वेर्नुद्धैः सगरमुतरयं समुद्रः परिवर्धितः किल । किलेलैतिह्ये । अतो नः पूज्य इति भावः। यद्यपि तुरंगहारी शतकतुस्तथापि तस्य कपिलसमीपे दर्शनात्स ए-वेति तेषां भ्रान्तिः। तन्मत्वेत कविना किपिलेनेति निर्दिष्टम् ॥

गर्भ द्रथत्यकमरीचयोऽसाद्विचुद्धिमत्राश्चवते वस्ति। अविन्धनं विह्नमसौ विभर्ति प्रहादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४॥

अर्कमरीचयोऽस्माद्ब्धेः । अपादानात् । गर्भमम्मयं दथति । वृष्ट्यर्थमित्यर्थः । अय-मर्थो दशमसर्गे 'ताभिर्गर्भः-' (५८) इत्यत्र स्पष्टीकृतः । अयं ठोकोपकारीति भावः । अत्राब्धौ वसूनि धनानि । 'धने रत्ने वसु स्मृतम्' इति विश्वः । विवृद्धिमश्चवते प्राप्नु-वन्ति । संपद्वानित्यर्थः । असावाप इन्धनं दाह्यं यस्य तद्दाहकं विकिति । अपका-रेऽप्याश्चितं न त्यजतीति भावः । अनेन प्रह्लादनमाह्लादकं ज्योतिश्चन्द्रोऽजनि जनि-तम् । जनेर्ण्यन्तारकर्मणि लुङ् । सौम्य इति भावः ॥

तां तामवर्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिसा। विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीहक्तया रूपमियत्तया वा॥५॥

्तां तामनेकाम् । 'नित्यवीप्तयोः' इति वीप्तायां द्विक्तिः । अवस्थामक्षोभाद्यव-स्था । विष्णुपक्षे सत्त्वाद्यवस्थाम् । प्रतिपद्यमानं भजमानं महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थि विष्णोरिवास्य रत्नाकरस्य रूपं स्वरूपमुक्तरीत्या वहुप्रकारत्वाद्ध्यापकत्वाचेदक्त-येयु याः वा प्रकारतः परिमाणतश्चानवधारणीयं दुर्निरूपम् ॥

नाभिप्रकृदीम्बुरुहासनेन संस्त्यमानः प्रथमेन धात्रा ॥ अस् युगान्तोचितयोगनिदः संहत्य ठोकोन्प्रकोऽधिशेत ॥ ६॥

युगान्ते कल्पान्त उचिता परिचिता योगाः खात्मिनिष्ठेव निद्रेव निद्रा यस्य स पुरुषो निदेशिष्णुर्लोकान्संह्रस्य । नाभ्यां प्ररूढं यदम्बुरुहं पद्मं तदासनेन तन्नाभिकमलाश्रयेण प्रथमेन शात्रा दक्षादीनामिष स्रष्ट्रा पितामहेन संस्तूयमानः सन् । अमुमिथिशेते । अमु- ध्मिन्छेत इस्पूर्थः । कल्पान्तेऽप्यस्तीति भावः ॥ १०००

पक्षिक्ति गोत्रिमिदात्तर्गन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीधाः । नृपा इवीपष्ठविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥ ७॥

पक्षच्छिदा गोत्रभिदेन्द्रेण । उभयत्र 'सत्सूद्विष-' इत्यादिना किए । आत्तगन्धा हत-गर्नाः । अभिभूता इत्यर्थः । 'गन्धो गन्धक आमोदे लेशे संबन्धगवयोः' इति विश्वः । आत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्' इत्यमरः । महीं धारयन्तीति महीधाः पर्वताः । मूलविभुजा-दित्वात्कप्रत्ययः । शतं शतं शतंशः शरण्यं रक्षणसमर्थमेनं समुद्रम् । परेभ्यः शत्रुभ्य उपप्रविनो भयवन्तो तृपा धमीत्तरं धर्मप्रधानं मध्यमं मध्यमभूपालमिव । आश्रयन्ते । 'अस्य विजिगीषोश्य मध्यमो भूम्यनन्तरः' इति कामन्दकः । आर्तवनधुरिति भावः ॥

रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तीद्वहनिकयायाः। अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहूर्तवक्राभरणं वभूव॥ ८॥ 0)

स्त्रिग

स्था

त्'

वा

मी

वै

आदिभवेन पुंसादिवराहेण रसातलात्प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः कृतोद्धरणिक्रयायाः । वि-वाहिकिया च व्यज्यते । भुवो भूदेवतायाः प्रलये प्रवृद्धमस्याब्धेरच्छमम्भो सुहूर्ते वकाभरण् ठजारक्षणार्थं मुखावगुण्ठनं वभूव। तदुक्तम्—'उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहना' इति

मुखार्पणेषु प्रकृतिप्रगत्भाः स्वयं तरंगाधरदानद्क्षः । अनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिवत्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥ ९॥ कि अन्येषां पुंसां सामान्या साधारणा न भवतीत्यनन्यसामान्या कलत्रेषु वृत्तिर्भोगरूपा यस्य स तथोक्तः । इममेवार्थं प्रतिपादयति—तरंग एवाधरस्तस्य दाने समर्पणे दक्षश्वतुरो-Sसौ समुद्रो मुखार्पणेषु प्रकृत्या संख्यादिप्रेषणं विना प्रगलभा चृष्टाः सिन्धूर्नदीः । 'सिन्धुः स-सुद्रे नद्यां च' इति विश्वः । खयं पिवति पाययते च । तरंगाधरमिति शेषः । 'न पादम्या-ङ्यम-' इत्यादिना पित्रतेर्ण्यन्तान्नित्यं परसौपदनिषेधः । 'गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थ-' इ-त्यादिना सिन्धूनां कर्मत्वम् । दंपत्योर्युगपत्परस्पराधरपानमनन्यसाधारणमिति भावः॥

ससत्त्वमाद्यं नदीमुखास्भः संमीलयन्तो विवृताननत्वात्। अमी शिरोभिस्तिमयः सर्न्ब्रेरूध्वं वितन्यन्ति जलप्रवाहान् ॥१०॥

अमी तिमयो मत्स्यविशेषाः । तदुक्तम्—'अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नामशतयोजनमा-यतः' इति । विवृताननत्वाद्भात्तमुखत्वाद्भेतोः । आननं विवृत्येत्यर्थः । ससत्त्वं मत्स्यादिप्रा-णिसहितं नदीमुखाम्भ आदाय संमीलयन्तश्रञ्चुपुटानि संघद्टयन्तः सन्तः सरन्द्रैः शि-रोभिर्जलप्रवाहानूर्ध्वे वितन्वन्ति । जलयन्त्रकीडासमाधिर्व्यज्यते ॥ 🧷

मातंगनकः सहसोत्पतद्भिभिन्नान्द्रिधा पृश्य समुद्रफेनान्। कपोलसंसर्पितया य एषां वर्जन्ति कर्णक्षणचामरत्वम् ॥ ११ ॥

सहसोत्पतद्भिर्मातंगनक्रैर्मातंगाकारैर्याहैद्विधा भिन्नान्ससुद्रफेनान्पश्य । ये फेना वि जलमातंगनकाणां कपोलेषु संसर्पितया संसर्पेशेन हेतुना कर्णेषु क्षणं चामरत्वं वजन्तिया

वेळानिळाय प्रस्ता भुजंगा महोर्मिविस्फूर्जथुनिविशेषाः।

सूर्योशुसंपर्कसमृद्धरागैर्व्यज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः॥ १२॥ वेटानिलाय । वेटानिलं पातुमित्यर्थः । 'क्रियार्थोपपद-' इत्यादिना चतुर्थी । प्रस्ता निर्गता महोर्मीणां विस्फूर्जथुरुद्रेकः । 'ट्वितोऽथुच्' इत्यथुच्प्रत्ययः । तस्मात्रिर्वि पा दुर्भहमेदा एते मुजंगाः सूर्योग्छसंपर्केण समृद्ररागैः प्रमृद्धकान्तिभिः फणस्थैमीणिभिर्व्य-

तवाधरस्पर्धिषु विद्वमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोर्मिवेगात्। ऊर्ध्वोङ्करप्रोतमुखं कथंचित्क्केशाद्पकामित शङ्खयूर्थम् ॥ १३ ॥

तवाधरस्पर्धिषु । अधरसदृशेष्ट्रित्यर्थः । विद्रुमेषु प्रवालेषु सहसोर्मिवेगात्पर्यस्तं प्रो-तिक्षप्तमूर्ध्वाङ्करौर्विद्दुमप्ररोहैः प्रोतमुखं स्यूतवदनमेतच्छङ्कानां यूथं वृन्दं कथंचित्क्रेशाद-पकामित्। विलम्ब्यापसरतीत्यर्थः ।

प्रवृत्तमात्रेण प्रयासि पातुमावर्तवेगान्समता घनेन। आमाति भूयिष्टमयं समुद्रः प्रमध्यमानो गिरिणेव भूयः॥ १४॥ पर्यासि पातुं प्रवृत्त एव प्रवृत्तमात्रो न तु पीतवांस्तेनावर्तवेगात् । 'स्यादावर्तां-Sम्मसां श्रमः' इत्यमरः । श्रमता घनेनायं समुद्रो भूयः पुनरिष गिरिणा मन्दरेण प्रम-ध्यमान इव भूयिष्टमखन्तमाभाति ॥

दूरादयश्चक्रानिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला। आभाति वेला लवणाम्बुराशेर्धारानिवद्धेव कलङ्करेखा॥१५॥

अयश्वकिनभस्य ठवणाम्बुराशेर्दूरात्तन्वणुत्वेनावभासमाना तमाठतालीवनराजिभि-ह्ये ला वेला तीरभूमिर्धारानिबद्धा चकाश्रिता कलङ्करेखा माठिन्यरेखेव । आभाति । हि गालिन्यरेखां तु कलङ्कमाहुः' इति दण्डी ॥

वेळानिळः केतकरेणुभिस्ते संभावयत्यानुनमायताक्षि । मामक्षमं मण्डनकाळहानेर्वेत्तीव विम्वाधरबद्धतृष्णम् ॥ १६॥

हे आयताक्षि । 'वेला स्यात्तीरनीरयोः' इति विश्वः । वेलानिलः केतकरेणुभिस्त आननं संभावयति । किमर्थमित्यपेक्षायामुत्प्रेक्षते—विम्वाधरे बद्धतृष्णं मां मण्डनेना-भरणिकयया कालहानिर्विलम्बस्तस्या अक्षममसहमानम् । कर्मणि षष्टी । कालहानिम-सहमानं वेत्तीव वेत्ति किम् । नो चेत्कथं संभावयेदिल्थथः ॥

पते वयं सैकतभिन्नशुक्तिपर्यस्तमुक्तापटळं पयोधेः।

प्राप्ता मुहूर्तेन विमानवेगात्क्र्लं फलावर्जितपूगमालम् ॥ १७ ॥ एते वयं सैकतेषु भिन्नाभिः स्फुटिताभिः ग्रुक्तिभिः पर्यस्तानि परितः क्षिप्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिस्तत्त्रथोक्तं फलेरावर्जिता आनमिताः पूगमाला यस्मिस्तत्पयोधेः कुलं विमानवेगानमुहूर्तेन प्राप्ताः ॥

कुरुष्व तावत्करभोरु पश्चानमार्गे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्। एषा विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८॥

'मणिवन्धादाकिनिष्ठं करस्य करभो बिहः' इस्रमरः । करभ इवोरू यस्याः सा क-रमोहः । 'ऊरूत्तरपदादोपम्ये' इत्युङ् । तस्याः संवुद्धिहें करभोरु । मृगवत्प्रेक्षत इति विष्रहः । हे मृगप्रेक्षिणि, तावत्पश्चानमार्गे लिङ्कताध्विन दृष्टिपातं क्ररुष्व । एषा सकानना भूमिविद्रीभवतः समुद्रानिष्पतित निष्कामतीव । विदूरशब्दाद्विशेष्यनिद्वाह्विः ॥

कचित्पथा संचरते सुराणां कचिद्धनानां पततां कचित्र।

स्थाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते परयतथा विमानम् ॥१९॥ किन्वि, विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिलाषो यथाविधस्तथा प्रवर्तते पश्य । क्रचित्सु-द्राण्ततः था संचरते । क्रचिद्धनानां क्रचित्पततां पक्षिणां च पथा संचरते । 'समस्तृती-क्रयायुर्ज्ञत' इति संपूर्वाचरतेरात्मनेपदम् ॥

असौ महेन्द्रद्विपदानगनिधिस्त्रिमार्गगावीचिविमर्दशीतः। आकाशवायुर्दिनयौवनोत्थानाचामति स्वेदलवानमुखे ते ॥ २०॥

महेन्द्रद्विपदानगनिधरैरावतमदगनिधः । त्रिभिर्मार्गेर्गच्छतीति त्रिमार्गगा गङ्गा । १ ॥ न्द्रार्थ-' इत्यादिनोत्तरपदसमासः । तस्या वीचीनां विमर्देन संपर्केण शीतोऽस्वयूथ-अवायुदिनयोवनोत्थान्मध्याहसंभवांस्ते मुखे खेदछवानाचामति हरति । अने थेषैचारो दि<u>ष्</u>तः ॥

करेण वातायनलिक्तिन स्पृष्टस्त्वया चिण्ड कुत्हिल्या। ३४॥ आमु या निकासरणं द्वितीयमुद्धिन्निचिद्धद्वलयो घनस्ते॥ २५ लक्ता य-के है, चिण्ड कोपने। 'चण्डस्त्वलन्तकोपनः' इल्लमरः। कुत्हिल्चा विनोत्ताहृष्टेषा सबैप कन्या कन्यमन् वातायने गवाक्षे लिक्तिनावसंसितेन करेण स्पृष्ट उद्धिन्नवि घनस्ते द्वितीयमाभरणं वलयमामुबतीवार्पयतीव । चण्डीत्यनेन कोपनशीलत्वाद्भीतः क्षिप्रं त्वां मुबति मेघ इति व्यज्यते ॥

अमी जनसानम्पोढविद्यं मत्वा समारब्धनवोटजानि । अध्यासते चीरभृतो यथासं चिरोज्झितान्याश्रममण्डलानि ॥२२॥

अमी चीरभृतस्तापसा जनस्थानमपोद्दविद्यमपास्तविद्यं मत्वा ज्ञात्वा समारव्धा नवा उटजाः पर्णशाला येषु तानि । 'पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । चिरोज्झितानि । राक्षसभयादित्यर्थः । आश्रममण्डलान्याश्रमविभागान्यथास्यं स्वं स्वमनितिक्रम्याध्यास-तेऽधितिष्ठन्ति ॥

सेषा सली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकसूर्व्याम् । अदृश्यत त्वचरणारविन्द्विन्छेषदुःखादिव वद्धमौनम् ॥ २३ ॥

सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा। दर्यत इल्पर्थः। यत्र स्थल्यां त्वां विचिन्वतान्विष्यता मया। त्वचरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यदुःखं तस्मादिव बद्धमौनं निःशब्दम् । उर्व्या अष्टमेकं नूपुरं मझीरः । 'मझीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्' इल्पमरः । अदर्यत दष्टम् । हेतूत्प्रेक्षा ।

त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता मे । अदर्शयन्वकुमशक्रुवत्यः शासाभिरावर्जितपल्लवाभिः ॥ २४ ॥

हे भीरु भयशीले । 'ऊडुतः' इत्यूङ् । ततो नदीत्वात्संबुद्धी हस्तः । त्वं रक्षसा राव-णेन यतो येन मार्गेण । सार्वविभक्तिकस्तसिः । अपनीतापहृता तं मार्गे वागिन्द्रिया-भावाद्वक्तमशकुवत्य एता लता वीरुध आवर्जिता निमताः पह्नवाः पाणिस्थानीया येऽ-भिस्ताभिः शाखाभिः स्वावयवभूताभिः कृपया मेऽदर्शयन् । हस्तचेष्टया सूचयिन-त्यर्थः । 'शाखा वृक्षान्तरे भुने' इति विश्वः । लतादीनामपि ज्ञानमस्त्येव । तदुक्तं मनुना—'अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः' इति ॥

मृग्यश्च दर्भाङ्करनिव्यपेक्षास्तवागति इं समबोधयन्माम्।

व्यापारयन्त्योदिशि दक्षिणस्यामुत्पक्षेत्रराजीनि विळोचनानि ॥२५॥ दर्भाङ्करेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निःस्पृहा मृग्यो मृगाङ्गनाश्चोत्पक्ष्मराजीनि विज्ञानि विज्ञानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः सलस्तवागितज्ञं गत्यनि भां समवोधयन् । दृष्टिचेष्टया त्वद्गतिमवोधयित्रत्यर्थः ॥

एतद्विरेर्माल्यवतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरहेखि श्रृङ्गम् । नवं पयो यत्र धनैर्भया च त्वद्विप्रयोगाश्च समं विस्पृष्टम् ॥ २६ ॥

्रत्यवतो नाम गिरेरम्बरछेख्यश्रंकषं श्रङ्गमेतत्पुरस्तादम्र आविभवति । यत्र श्रङ्गे तिक्षप्तर्नुवं पयो मया त्वद्विप्रयोगेन यदशु तच समं युगपद्विस्रष्टम् । मेघदर्शनाद्वर्षेतु-पक्तामित्वेमुक्तमिति भावः ॥

प्रवृज्ध धाराहतपट्वलानां काद्म्बमधोद्गतकेसरं च।
आमेताध्य केकाः शिखिनां बभुवुर्यस्मित्रसद्यानि विना र या मे
पर्यास्थिक धाराभिर्वर्षधाराभिराहतानां पत्वलानां गन्धश्च । अधोद्गत परं का विताऽम्भसां च । क्षित्रधा मधुराः शिखिनां वर्हिणाम् । 'शिखिनो वहिवर्हिणं प्रमध्यमान। त्वया विना मेऽसह्यानि वभूवः । 'नपुंसकमनपुंसकेन—' इति नपुं केकशेष

पूर्वानुभुतं सारता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु तवोपगूढम्।
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया कथंचिद्धनगर्जितानि ॥ २८॥
किंच हे भीरु, यत्र शहे पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं कम्पप्रधानं तवोपगूढमुपगृहनं सार्वा मया गुहाविसारीणि धनगर्जितानि कथंचिदतिवाहितानि । स्मारकत्वेनोद्दीपकत्वाक्षेशेन गमितानीत्थर्थः ॥

आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामक्षिणोद्यत्र विभिन्नकोशैः। विडम्ब्यमाना नवकन्दलैस्ते विवाहधूमारुणलोचनश्रीः॥ २९॥

यत्र श्टक्ते विभिन्नकोशौर्विकषितकुड्मलैर्नवकन्द्लैः कन्दलीपुष्परहणवर्णेरासारेण धा-रासंपातेन । 'धारासंपात आसारः' इत्यमरः । सिक्तायाः क्षितेर्वाष्पस्य धूमवर्णस्य यो-गाद्वेतोर्विडम्ब्यमानानुकियमाणा ते विवाहधूसेनारुणा लोचनश्रीः । सादश्यात्स्मर्थमा-णेति शेषः । मासक्षिणोदपीडयत् ॥

उपान्तवानीरवनोपगूढान्यालक्ष्यपारिष्ठवसारसानि । दूरावतीर्णा पिवतीव खेदादसूनि पम्पासिललानि दृष्टिः ॥ ३० ॥

उपान्तवानीरवनोपगृढानि पार्श्ववञ्जलवनच्छन्नान्यालक्ष्या ईषहृश्याः पारिष्ठवाश्व-बलाः सारसा येषु तान्यमूनि पम्पासलिलानि पम्पासरोजलानि दूरादवतीर्णा से दृष्टि-रत एव खेदारिपत्रतीत् । न विहातुमुत्सहत इ्ट्यर्थः ॥

अत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि । द्वन्द्वानि दूरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥ ३१ ॥

अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पलकेसराण्यवियुक्तानि रथाङ्गनाम्नां द्वन्द्वानि चक्रवा-कमिथुनानि ते तव दूरान्तरवर्तिना दूरदेशवर्तिना मया हे त्रिये, सस्पृहं साभिलाषमी-क्षितानि । तदानीं त्वामस्मार्षमिखर्थः ॥

इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम् । त्वत्प्राप्तिबुद्धा परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्चरहं निषिद्धः ॥३२॥ , किंच स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकाभ्यामभिनम्रां तन्वीमिमां तटाशोकस्य लतां शा-(खामतस्त्वत्प्राप्तिबुद्ध्या त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्ला परिरब्धुमालिङ्गितुं कामो यस सोऽहं भौमित्रिणा लक्ष्मणेन साश्चिद्धः । नेयं सीतेति निवारितः । परिरब्धुकाम इस्तत्र 'तुं काममनसोरिप' इति वचनान्मकारलोपः ॥

अमुर्विमानान्तरलुग्विनीनां श्रुत्वा स्वनं काञ्चनिकक्किणीनाम्। प्रत्युद्रजन्तीय समुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्कयस्त्वाम्॥ ३३॥

विमानस्यान्तरेष्ववकाशेषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चनिकक्किणीनां स्वनं श्रुत्वा स्वयूय-विद्युभ्रमात्स्यमाकाशमुत्पतन्त्योऽमुर्गोदावरीसारसपङ्गयस्त्वां प्रत्युद्वजन्तीव ॥

एषा त्वया पेशलमध्ययोपि घटाम्बुसंवर्धित्वालचूता ।

व ानिन्दयत्युनमुखकृष्णसारा दृष्टा चिरात्पञ्चवटी मनो मे ॥ ३४ ॥

के लमध्ययापि । भाराक्षमयापील्यर्थः । त्वया घटाम्बुभिः संवर्धिता वालचूता य
रे हे सा । उन्मुखा अस्मदभिमुखास्त्वत्संवर्धिता एव कृष्णसारा यस्याः सा चिराहृष्टैषा

सवैर्थाटी मे मन आनन्दयत्याह्णादयति । पश्चवर्धे प्ष्णम्य नेमेस्ट्याख्यातः ॥

अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरंग्वातेन विनीतखेदः।

रहस्त्वदुत्सङ्गनिषणणमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः ॥ ३५ ॥ अत्र पञ्चवव्याम् । गोदा गोदावरी । तस्याः समीपेऽनुगोदम् । अतुर्यत्समया व्यव्ययीभावः । मृगयाया निवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदो रहो रहिस । अत्यन्तसंयोगि द्वितीया । त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः स्मरामि । वाक्यार्थः कर्म । सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यर्थः ॥

अभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रभ्रहायां यो नहुषं चकार।

तस्याविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोभौँमो मुनैः स्थानपरिग्रहोऽयम् ॥३६॥
यो मुनिर्भूभेदमात्रेण भूभङ्गमात्रेणैव नहुषं राजानं मघोनः पदादिन्द्रत्वारप्रभ्रंशयांचकार प्रभ्रंशयति स्म । आविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः कलुपजलप्रसादहेतोस्तस्य सुनेरगस्त्यस्य । अगस्त्योदये शरिद जलं प्रसीदतीत्युक्तं प्राक् । भूगौ भवो भौमः स्थानपरिग्रह
आश्रमोऽयम् । दश्यत इति शेषः । भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीत्युक्तम् । परिगृह्यत
इति परिग्रहः । स्थानमेव परिग्रह इति विग्रहः ॥

त्रेतासिधूमात्रम्निन्द्यकीर्तेस्तस्येद्माक्रान्तिवमानमार्गम् । घात्वा हविर्गेन्धि रजोविमुक्तः समञ्जते मे लिघमानमात्मा॥३७॥ अनिन्यकीर्तेस्तस्यागस्त्यस्याकान्तिवमानमार्गम् । हविर्गन्धोऽस्यास्तीति हिवर्गन्धित्रे-तासिरिमित्रयम् । 'अमित्रयमिदं त्रेता' इत्यमरः । पृषोदरादित्वादेत्वम् । त्रेतामेर्धूमात्रमिदं प्रात्वाघ्राय रजसो गुणाद्विमुक्तो मे ममात्मान्तः करणं लिघमानं लघुत्वगुणं समश्चते प्राप्तित्रा

पतन्मुनेर्मानिनि शांतकणेंः पञ्चाप्सरो नाम विद्वारवारि । आभाति पर्यन्तवनं विद्रानमेघान्तरालक्ष्यमिवेन्दुविम्बम् ॥ ३८ ॥ हे मानिनि, शातकणेंर्मुनेः संबन्धि पञ्चाप्सरो नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्धम् । पञ्चा-अ प्सरसो यिस्मित्रिति विग्रहः । पर्यन्तेषु वनानि यस्य तत्पर्यन्तवनमेतद्विहारवारि क्रीडा-सरो विद्रात् । मेघानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमीषदृश्यम् । 'आङीषद्र्येऽभिन्याप्तो' इ-स्मरः । इन्दुविम्बमित्र । आभाति ॥

पुरा स दर्भोङ्करमात्रवृत्तिश्चरन्मुगैः सार्धमृषिर्मघोना ।

समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकृष्टवन्धम् ॥ ३९ ॥
पुरा पूर्वस्मिन्काले दर्भाङ्करमात्रवृत्तिस्तन्मात्राहारो मृगैः साधि सह चरन्स ऋषिः
समाधिस्तपसो भीतेन मधोनेन्द्रेण पन्नानामप्सरसा यौवनम् । 'तद्वितार्थ-' इत्यादिनोतरपदसमासः । तदेव कृष्टवन्धं कप्ष्टयन्त्रमुपनीतः । 'उन्माथः कृष्टयन्त्रं स्यात्' इत्यसरः । किलेत्यैतिह्ये । मृगसाहचर्यान्मुगवदेव बद्ध इति भावः ॥

तस्यायमन्तर्हितसौधमाजः प्रसक्तसंगीत्मृदङ्गघोषः।

वियद्भतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्चनमुखराः करोति ॥ ४०० अन्तर्हितसीधभाजो जलान्तर्गतप्रासादगतस्य तस्य शातकर्णरयं प्रसक्तः हि। संगीतमृदङ्गधोषो वियद्भतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशालाः शिरोगृहाणि । 'चन्द्रशाला दम्मं गृहम् दिन हलायुधः । क्षणं प्रतिश्चद्धिः प्रतिध्वानैर्मुखरा ध्वनन्तीः करोति । 'हरः । ति माप्रतिध्वाने इसमरः । प्राप्ति वर्मुद्धः ।

हिविर् निष्कम्पतया योगाधिर 'साधुर्वार्धृषिके चारौ सजने चापि वाच्यवत' असो वन्ति । वीरासने विशेषितप्रतिज्ञाय में मह्यमनघामदोषां भोगाभावादनु-नाम्ना सु चान्यं वीरासनमुदाहरं युद्धे खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मणः संरक्षि-मिन्धनवतापुरस्तादुपयाचितो सत्यम् । 'तत्त्वे त्वद्वाञ्जसा द्वयम्' इत्यमरः ॥ ळ्ळाटं तपरेणीनामिव गारुडातः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः। रुर्द्विषत्- रस्तात्पूर्वं य उपयाचित्रा मामर्घ्यपाणिर्भरतोऽभ्युपैति ॥ ६६ ॥ सन् । तपर्मत्रवीत् । नमस्तेऽस्तु सा वल्कलवसनो भरतः पश्चात्पृष्ठभागेऽवस्थापिता परसमपदं भटोऽयं फलितः सन् । 'नयृतश्च' इति कप्। गुरुं विशिष्ठं पुरस्कृत्य वृद्धै-

नाद्-इलादिभिश्तुर्भिः श्यः श्रियं युवाप्यक्कगतामभोका।

होत्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम्॥ ६७॥ तानि । व्य मेखला ये माला सितपङ्क प्रनतत्वात् 'न लोक-' इति पष्टीनिषेधः । इयन्ति वर्षा-स्वलियतु खगानां प्रियमानीमे द्वितीया। तया श्रिया सह। स्रियेति च गम्यते।

एवं कालागुरुद्त्राप्यस्यतीव वर्तयतीव । 'युवा युवस्या सार्धे यन्मुग्धभर्तृ-स्य त्यभा चान्द्रमसी।दारियारव्रतं हि तत् ॥' इति यादवः । इदं चासिधा-

उर्ध्व त्र शुभा शरदभ्रमेत्युक्तम्।।

सूचयलां च कृष्णोरगभूषांते दाशरथौ तदीया-भूतद्या । नवद्याङ्गि विभा मानमधिदेवत्या विदित्वा। मित्ते अनवदाङ्गि, यम् ताद्वत्तार सविसमयाभि-

नुकूल्य कचित्प्रदेशे प्रभक्षितं प्रकृतिभिर्भरतानुगाभिः॥ ६८॥

वाा मुक्तामयी या दुक्तवित सित विमानं पुष्पकं कर्तृ तदीयां रामसंविन्धनीमि-द्वितान्तरा । सह विदित्वा । तत्प्रेरितं सदित्यर्थः । सविस्मयाभिर्भरतानुगाभिः स्वित्वादम्बर्भेतं सज्ज्योतिष्पथादाकाशादवततार ॥

च्य्रत्य नहंसानां पह्लिरिद्धःसरविभीषणदर्शितेन

कम्पेन गा दत्तपत्रा रचि चक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः।

स्थितैस्तमोभिः न्रद्रूरमहीतलेन इत्यादिन

व्यवभःप्रदेशा ग्रुगिक्करचितस्फाटिकेन रामः॥ ६९॥

अन्यथाः विश्वरस्य तनुरिव । शिलो हरीश्वरः सुप्रीवस्तेन दत्तो हस्तो हस्तावलम्बो यस्य र सन् अल्पुरःसरो विभीषणस्तेन दिशतेनादूरमासत्रं महीतलं यस्य तेन भिविच्छित्तिभी रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन सोपानपर्वणा मार्गेण तस्माद्यानातपु-

तद्वातरदवतीर्णवान् । तरतेर्लङ् ॥

इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स भातरं भरतमध्येपरिग्रहान्ते। पर्यश्रुरस्वजत मुर्धनि चोपजघौ

तद्भं त्यपोढिपितृराज्यमहाभिषेके ॥ ७० ॥ पः प्रयतः स राम इक्ष्वाकुवंशगुरवे वास ॥ उपम्य नमस्कृतः ॥ ४६॥ अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः। विनीतस्रे

रहस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा सारामि वानीरगृहेषु सुप्तः॥ ३५॥ अत्र पञ्चवट्याम् । गोदा गोदावरी । तस्याः समीपेऽनुगोदम् । 'अनुर्यत्समया' है-ल्वव्ययीभावः । मृगयाया निवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदो रहो रहसि । अल्पन्तसंयोग द्वितीया । त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्था सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः स्मरामि । वाक्यार्थः कर्म । सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यर्थः ॥

अभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रभ्रंशयां यो नहुषं चकार।

तस्याविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोभौमो मुनैः स्थानपरिग्रहोऽयम् ॥३६॥ यो मुनिर्भूभेदमात्रेण भूभङ्गमात्रेणेव नहुषं राजानं मघोनः पदादिनद्रत्वात्प्रभ्रंशयांच-कार प्रभंशयति स्म । आविलाम्भः परिशुद्धिहेतोः कलुपजलप्रसादहेतोस्तस्य सुनेरगस्य-स्य । अगस्त्योदये शरिद जलं प्रसीदतीत्युक्तं प्राक् । भूमौ भवो भौमः स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयम् । दश्यत इति शेषः । भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीत्युक्तम् । परिगृह्यत इति परिग्रहः । स्थानमेव परिग्रह इति विग्रहः ॥

त्रेताग्निधूमात्रमृनिन्यकीर्तेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमार्गम्। ब्रात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्तः समश्रुते मे लिघमानमात्मा॥३७॥

अनिन्यकीर्तेस्तस्यागस्त्यस्याकान्तविमानमार्गम् । इविर्गन्धोऽस्यास्तीति हिवर्गन्धित्रे-तामिरमित्रयम् । 'अमित्रयमिदं त्रेता' इत्यमरः । पृषोदरादित्वादेत्वम् । त्रेतामेर्ध्मायमिदं व्रात्वात्राय रजसो गुणाद्विसुक्तो मे ममात्मान्तः करणं लिघमानं लघुत्वगुणं समश्रुते प्राप्नी

प्तन्मुनेर्मानिनि शातकर्णेः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि।

आभाति पर्यन्तवनं विदुरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेन्दुविम्वम् ॥ ३८ ॥ हे मानिनि, शातकर्णेर्भुने: संबन्धि पञ्चाप्सरो नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्धम् । पञ्चा-प्सरसो यस्मित्रिति विग्रहः । पर्यन्तेषु वनानि यस्य तत्पर्यन्तवनमेतद्विहारवारि क्रीडा-सरो विदूरात् । मेघानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमीषदृ स्यम् । 'आङीषदर्थे ऽभिव्याप्तौ' इ-लमरः । इन्दुविम्बमिव । आभाति ॥

पुरा स दर्भोद्धरमात्रवृत्तिश्चरन्मृगैः सार्धमृषिर्भघोना ।

समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकृटवन्धम् ॥ ३९ ॥ पुरा पूर्वस्मिन्काले दर्भाङ्करमात्रवृत्तिस्तन्मात्राहारो मृगैः सार्धे सह चरन्स ऋषिः समाधेस्तपसो भीतेन मघोनेन्द्रेण पञ्चानामप्सरसां यौवनम् । 'तद्वितार्थ-' इत्यादिनो- -त्तरपदसमासः । तदेव कूटवन्धं कपटयन्त्रमुपनीतः । 'उन्माथः कूटयन्त्रं स्यात् ' इत्य-मरः । किलेत्यैतिह्ये । मृगसाहचर्यान्मृगवदेव बद्ध इति भावः ॥

तस्यायमन्तर्हितसौधभाजः प्रसक्तसंगीतमृदङ्गघोषः।

वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति ॥ ४० अन्तर्हितसीधभाजो जलान्तर्गतप्रासादगतस्य तस्य शातकर्णेर्यं प्रसक्तः व्य-संगीतमृदङ्गघोषो वियद्गतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशालाः शिरोगृहाणि । 'चन्द्रशाला । गृहम् ' इति हलायुधः । क्षणं प्रतिश्रुद्धिः प्रतिध्वानैर्मुखरा ध्वनन्तीः करोति । 'क्षा-नि ति' इस्रतिध्वाने' इत्यमरः । वभूतः । 'र

उध्वपरिश्रमो रीषु पादवे-

11 68 ाः । भृह

> यस्य सः । ार: । इप्तः

> > 1861 मध्यवर्ख-

।चिचित्र-स्य शिर-

मिलि-

कृतो-

4211

C

या-

भथ

नल-

ऽपि निवाते निष्कम्पतया योगाधिर निश्वलाङ्गा भवन्ति । वीरासने विश्व । 'साधुर्वार्धृषिके चारौ सज्जने चापि वाच्यवत्' तपितप्रतिज्ञाय मे मह्ममनधामदोषां भोगाभावादनु-हेत्र्रास्मिस्तथा चान्यं वीरासनमुदाहर् । वे युद्धे खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मणः संरक्षि-त्वया पुरस्तादुपयाचितो सल्यम् । 'तत्त्वे त्वद्धाञ्चसा द्वयम्' इल्यमरः ॥

राशिर्मणीनामिव गारुडातिः पश्चाद्वस्थापितवाहिनीकः।

त्वया पुरस्तात्पूर्वं य उपयाचिता मामर्घ्यपाणिर्भरतोऽभ्युपैति ॥ ६६ ॥ वैदेही वाक्यमत्रवीत् । नमस्तेऽस्तु । सा वल्कलवसनो भरतः पश्चात्पृष्ठभागेऽवस्थापिता प्रतीतः स वटोऽयं फिलतः सन् ॥ । 'नयृतश्च' इति कप् । गुरुं विशिष्ठं पुरस्कृत्य वृद्धै-विभाति ॥ । । । । ।

'क्कचित्-इलादिभिश्वुभिः श यः श्रियं युवाप्यद्भगतामभोका।
कचित्रभालेपिभिरिन्द्र होग्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम् ॥ ६७ ॥
कचित्रभालेपिभिरिन्द्र होग्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम् ॥ ६७ ॥
कचित्रभालेपिभिरिन्द्र होग्रमभ्यस्यतीव वर्गामपि । यां श्रियं युवापि मदपेमद्भ माला सित्यक्ष वन्तत्वात् 'न लोक-' इति षष्ठीनिषेधः । इयन्ति वर्षाकत्वेत्त्वगानां प्रियमानाोगे द्वितीया । तया श्रिया सह । स्त्रियेति च गम्यते ।
अश्यत्र कालागुरुद् त्तप्यस्यतीव वर्तयतीव । 'युवा युवत्या सार्धे यन्मुग्धमर्तृकर्त्वेत्प्रभा चान्द्रमसी।दाद्धिरवतं हि तत् ॥' इति यादवः । इदं चासिधाअमयत्र शुभ्रा शरदभ्रत्युक्तम् ॥

चेच कृष्णोरगभूषति दार्रारथौ तदीया-व्यानवद्याङ्गि विभामानमधिदेवत्या विदित्वा।

हे अनवद्याङ्गि, यमुभू बाद्वत्तार स्विस्मयाभि-

केव । कचित्प्रदेशे प्रभक्षितं प्रकृतिभिर्भरतानुगाभिः ॥ ६८ ॥

गुम्फिता मुक्तामयी यादुक्तवित सित विमानं पुष्पकं कर्तृ तदीयां रामसंवन्धिनीमि-छैरत् वितान्तरा । सहविदित्वा । तत्प्रेरितं सिदल्यर्थः । सिवस्मयाभिर्भरतानुगाभिः

संबन्धं मि । कचित्काद्मवरंतं सज्ज्योतिष्पथादाकाशादवततार ॥

गानां जहंसानां पङ्किरिद्धसरिवभीषणद्शितेन

काल णा दत्तपत्रा रिचेचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः।

विली स स्थितैस्तमोभिः इरददूरमहीतलेन

रन्ध्रे हिप प्रस्यनभःप्रदेशा अङ्गिरचितस्फाटिकेन रामः॥ ६९॥

मसा रोश्वरस्य तनुरिव । विलो हरीश्वरः सुग्रीवस्तेन दत्तो हस्तो हस्तावलम्बो यस्य है। रिक्ने अतरपुरःसरो विभीषणस्तेन दिशतेनादूरमासत्रं महीतलं यस्य तेन भि। , छत्तिभी रिवतस्प्रिटेकेन बद्धस्प्रिटिकेन सोपानपर्वणा मार्गेण तस्माद्यानात्प-

ादवातरेदवतीर्णवान् । तरतेर्लङ् ॥

4311

T:-

या-

इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स भ्रातरं भरतमुर्ध्यपरिग्रह्यन्ते ।

पर्यश्रुरखजत मुर्धनि चोपजघौ

साः तद्भन्तयपोढिपितृराज्यमहाभिषेके ॥ ७० ॥ पञ्चित्रयतः स राम इक्ष्वाकुवंशगुरवे वास ॥ स्पूम्य नमस्कृत्या २६॥

अत्रानुगोदं सृगयानिवृत्तस्तरंग्वातेन विनीत्या मौलिमणि विहाय जटासु व-रहस्त्वदुत्सङ्गनिषणणमूर्था सारामि वानीरगृ कामा मनोरथाः फलिताः सफला अत्र पञ्चवव्याम् । गोदा गोदावरी । तस्याः समीपेऽनुगो नेर्ल व्यव्ययीभावः । मृगयाया निवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदो रहो द्वितीया । त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्घा सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः सार् क्तमुदाहरिन्त ॥ ६०॥

सप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यर्थः ॥ अभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रभंशायां यो नहुषं च प्रमुक्तो हेमाम्बुजरेणुर्यस्य तत्। तस्याविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोभौंमो मुनेः स्थानपा प्रधानमिव कारणम् । आप्तस्य

यो मुनिर्भूभेदमात्रेण भूभङ्गमात्रेणैव नहुषं राजानं मधोनः पद ाहरनित प्रचक्षते ॥ कार प्रभंशयति सम । आविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः कलुपजलप्रसाद मनु राजधानीम्। स्य । अगस्त्योदये शरिद जलं प्रसीदतीत्युक्तं प्राक् । भूमौ भवो पुरुतानि ॥ ६१ ॥ आश्रमोऽयम् । दश्यत इति शेषः । भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीत् तयूपा या सरयूस्तुरंग मेथा अ-इति परिप्रह: । स्थानमेव परिप्रह इति विप्रह: ॥

गित्रापत्यैर्नः पूर्वैः । तः चिहित्वा-त्रेताग्निधूमात्रम्निन्चकीर्तेस्तस्येद्माक्रान्तविमानम् लान्ययोध्यां राजधानी स गरी-ब्रात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्तः समश्रुते मे लिघम। श्रुमूत-' ह्लादिना कर्म विच-

अनिन्यकीर्तेस्तस्यागस्त्यस्याकान्तविमानमार्गम् । इविर्गन्धोऽस्यास्तं

तामिरमित्रयम्। 'अमित्रयमिदं त्रेता' इत्यमरः । पृषोदरादित्वादेत्वम् । परिवधितानाम् व्रात्वाव्राय रजसो गुणाद्विमुक्तो मे ममात्मान्तः करणं लविमानं लघुत्वगुणी कोसलानाम् ॥ ६

प्तन्मुनेर्मानिनि शांतकणेः पञ्चाप्सरो नाम विहारकः । तत्र यत्मुखं तत्र आभाति पर्यन्तवनं विदूरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेन्दुविम्बन्रे व दलमरः हे मानिनि, शातकर्णेर्सुनेः संवन्धि पञ्चाप्सरो नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्धम् ।। त्रीं साधारणम प्सरसो यस्मिनिति विग्रहः । पर्यन्तेषु वनानि यस्य तत्पर्यन्तवनमेतद्विहारवा विश्वः ॥ सरो विदूरात् । मेघानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमीषदृरयम् । 'आङीषदर्थेऽभिव युक्ता। त्यमरः । इन्दुविम्बमिव । आभाति ॥

व ॥ ६३॥ पुरा स दर्भोद्धरमात्रवृत्तिश्चरन्मुगैः सार्थमृषिर्भघोना । च्करयू-ा वियुक्ता सेयं समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनक्टबन्धम् । लैसारंगैरेव हर्स्

पुरा पूर्विस्मन्काले दर्भाङ्करमात्रगृत्तिस्तन्मात्राहारो मृगैः सार्धे सह न समाधेस्तपसो भीतेन मधोनेन्द्रेण पञ्चानामप्सरसां यौवनम् । 'तद्धितार्थः । मुज़िहीते । त्तरपदसमासः । तदेव कूटवन्धं कपटयन्त्रमुपनीतः । 'उन्माथः कूटयन्<u>ः</u> ससेन्यः ॥ ६५ मरः । किंछेत्यैतिह्ये । मृगसाहचर्यान्मृगवदेव बद्ध इति भावः ॥

तस्यायमेन्तर्हितसौधभाजः प्रस्कसंगीत्मृदङ्गघोषः।

वियद्भतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति ॥ ४० अन्तर्हितसीधभाजो जलान्तर्गतप्रासादगतस्य तस्य शातकर्णेर्यं प्रसक्तः 🐬 स्य-संगीतमृदङ्गघोषो वियद्गतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशालाः शिरोगृहाणि । 'चन्द्रशाला हार्णि । गृहम् ' इति हलायुषः । क्षणं प्रतिशुद्धिः प्रतिध्वानैर्मुखरा ध्वनन्तीः करोति । 'स्रापुमा-ति चुप्तिध्वाने इत्यमरः ॥धानि वभृष्टः ।

किंच । साधुः सजनः स भरतः । 'साधुर्वार्धृषिके चारो सजने चापि वाच्यवत' इति विश्वः । पालितसंगराय पालितपित्यप्रतिज्ञाय मे मह्यमनघामदोषां भोगाभावादनु- किंद्ध्यां किंतु संरक्षितां श्रियम् । मृधे युद्धे खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मणः संरक्षि-तामनघां त्वामिव प्रत्यिष्विच्यत्यद्धा सत्यम् । 'तत्त्वे त्वद्धाञ्जसा द्वयम्' इत्यमरः ॥

असौ पुरस्कत्य गुरुं पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः। वृद्धैरमात्यैः सह चीरवासा मामर्घ्यपाणिर्भरतोऽभ्युपैति॥ ६६॥

असौ पदातिः पादचारी चीरवासा वल्कलवसनो भरतः पश्चात्प्रष्ठभागेऽवस्थापिता वाहिनी सेना येन स तथोक्तः सन् । 'नयृतश्च' इति कप् । गुरुं विशष्ठं पुरस्कृत्य वृद्धै-रमात्यैः सहार्ध्यपाणिः सन्मामभ्यपिति ॥

पित्रा विसृष्टां मद्पेक्षया यः श्रियं युवाप्यङ्कगतामभोक्ता। इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम्॥ ६७॥

यो भरतः पित्रा विस्रष्टां दत्तामङ्कमुत्सङ्गं च गतामपि । यां श्रियं युवापि मदपे-क्षया मद्भत्तया भोक्ता सन् । तृत्रनतत्वात् 'न लोक-' इति पष्टीनिषेधः । इयन्ति वर्षा-ण्येतावतो वत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तया श्रिया सह । स्त्रियेति च गम्यते । उम्रं दुश्वरमासिधारं नाम व्रतमभ्यस्यतीव वर्तयतीव । 'युवा युवत्या सार्धे यन्मुग्धमर्तृ-वदाचरेत् । अन्तर्निवृत्तसङ्गः स्यादार्दिधारव्रतं हि तत् ॥' इति यादवः । इदं चासिधा-राचंकमणतुल्यत्वादासिधारव्रतमित्युक्तम् ॥

> पताबदुक्तवति दार्शारथौ तदीया-मिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा। ज्योतिष्पथादवत्तार सविस्मयाभि-रुद्रीक्षितं प्रकृतिभिर्भरतानुगाभिः॥ ६८॥

दाशरथी राम एतावदुक्तवित सित विमानं पुष्पकं कर्तृ तदीयां रामसंबन्धिनीमि-च्छामधिदेवतया मिषेण विदित्वा । तत्प्रेरितं सिद्देख्यः । सिवस्मयाभिर्भरतानुगाभिः प्रकृतिभिः प्रजाभिरुद्वीक्षितं सज्ज्योतिष्पथादाकाशादवततार ॥

> तसात्पुरःसरिवभीषणदर्शितेन सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः। यानादवातरददूरमहीतलेन

मार्गेण भङ्गिरचितस्फाटिकेन रामः॥ ६९॥

रामः सेवायां विचक्षणः कुशलो हरीश्वरः सुग्रीवस्तेन दत्तो हस्तो हस्तावलम्बो यस्य तादशः सन् । स्थलज्ञलात्पुरःसरो विभीषणस्तेन दिशतेनादूरमासन्नं महीतलं यस्य तेन भिर्विच्छित्तिभी रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन सोपानपर्वणा मार्गेण तस्माद्यानात्पु-भादवातरदवतीणवान् । तरतेर्लङ् ॥

> इक्ष्वाकुवंदागुरवे प्रयतः प्रणम्य स भ्रातरं भरतमर्घ्यपरिग्रहान्ते । पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजघौ तद्भत्तयपोढपितृराज्यमहाभिषेके ॥ ७० ॥

प्रयतः स राम इक्ष्वाकुवंशगुरवे जास ॥ स्थाप्य नमस्क्रलम् ॥ २६ ॥

(90 ( २०२ )

कारस्तस्यान्ते पर्यश्रुः परिगतानन्दवाष्पः सन् । भ्रातरं भरतमस्वजतालिङ्गत् । तिसम-रि न् रामे भत्तयापोदः परिहतः पितृराज्यसहाभिषेको येन तस्मिन्मूर्धन्युपजघौ च । 'घ्रा, षेण्यः आसि गन्धोपादाने 'लिटि रूपम् ॥ रमश्रुपवृद्धि जनिताननविक्रियांश्च स्यात् ङ्गेराव

प्रक्षान्प्ररोहजटिलानिव मन्त्रिवृद्धान्। अन्वग्रहीत्प्रणमतः शुभद्देष्टिपातै-

र्वार्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा ॥ ७१ ॥

इमश्रृणां मुखरोम्णां प्रवृद्धा संस्काराभावादभिवृद्धा जनिताननेषु विक्रिया विकृति-र्येषां तानत एव प्ररोहेः शाखावलम्बिभरधोमुखैर्मूलैर्जिटिलाञ्जटावतः प्रक्षात्र्यप्रोधानिव स्थितान् । प्रणमतो मन्त्रियद्वांथ ग्रुमैः कृपार्दैदंष्टिपातैर्वातस्यानुयोगेन कुशलप्रश्लेन मधु-राक्षरया वाचा चान्वप्रहीदनुगृहीतवान् ॥

दुर्जातवन्धुरयसृक्षहरीश्वरो मे पौलस्य एष समरेषु पुरःप्रहर्ता। इत्यादतेन कथितौ रघुनन्दनेन

व्युत्कस्य लक्ष्मणमुभौ भरतो वयन्दे ॥ ७२ ॥

अयं मे दुर्जातवन्धुरापद्वन्धुः । 'दुर्जातं न्यसनं प्रीक्तम्' इति विश्वः । ऋक्षहरीश्वरः सुप्रीवः । एष समरेषु पुरःप्रहर्ता पौठस्लो विभीषणः । इत्यादतेनाद्रवता । कर्तरि क्तः । रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताबुभौ विभीषणसुत्रीवौ लक्ष्मणमनुजमिष व्युत्कम्यालिक् नादिभिरसंभाव्य भरतो ववन्दे 😃

सौमित्रिणा तद्तु संसक्ते स चैन-्र मुत्थाप्य नम्रीशरसं भृशमालिलिङ्ग । रूढेन्द्र जित्प्रहरणवणककशेन

क्किर्यन्निवास्य भुजमध्यमुरः खलेन ॥ ७३॥

तद्तु सुप्रीवादिवन्दनानन्तरं सं भरतः सौमित्रिणा संतस्रजे संगतः । 'स्ज विसर्गे' । दैवादिकात्कर्तरि लिट् । नम्रशिरसं प्रणतमेनं सौमित्रिमुत्थाप्य भृशं गाढमालिलिङ्ग च । किं कुर्वन् । रुटेन्द्रजित्प्रहरणत्रणैः कर्कशेनास्य सौमित्रेररःस्थलेन भुजमध्यं खकीये हिन इयतिव पीडयत्रिव । क्लिश्रातिरयं सकर्मकः । 'क्लिश्राति भुवनत्रयम्' इति दर्शनात् । नेनु रामायणे—'ततो लक्ष्मणमासाय वैदेहीं च परंतपः । अभिवाय ततः ग्रीतो भरतो नाम चात्रवीत् ॥' इति भरतस्य कानिष्ठयं प्रतीयते । किमर्थं ज्यैष्ठयमवलम्ब्यानार्जवेन श्लोको व्याख्यातः । सल्यम् । किंतु रामायणश्लोकार्घष्टीकाकृतोक्तः श्रयताम् । 'ततो उक्ष्मणमासाय-' इत्यादिश्लोक आसादनं उक्ष्मणवैदेशोः । अभिवादनं तु वैदेशा एव । अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य ज्येष्ठच् विरुद्धोतेति ॥

रामाज्ञया हरिचमूपतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरारुरहुर्गजेन्द्रान्। तेषु क्षरत्यु बहुधा मदवारिधाराः

श्रुवाधिरोहणसुखान्युपलेभिरे ते॥ ७४॥ निस्त्रया' इत्येकशेषः । तेषां द्वनद्वे

रामाज्ञया मुच्या त्वा गजेन्द्रानारुरुहुः । बहुधा मद-

शीरश नुभा

खार्म

र्यादेवे

ताविं

तरुनि त्युति

न्याद

₹

नाः त्केक जात यते

भगा मर:

मनो वार्ण

न्दने रे

वारिधाराः क्षरत्सु वर्षत्सु तेषु गजेन्द्रेषु ते किपयूथनाथाः शैलाधिरोहणसुखान्युपलेभि-रेऽनुबभूवः ॥

सानुप्रवः प्रभुरिष क्षणदाचराणां
भेजे रथान्दश्ररथप्रभवानुशिष्टः।
मायाविकल्परचितैरिप ये तदीयैन स्यन्दनैस्तुलितकृत्रिमभक्तिशोभाः॥ ७५॥

सानुप्रवः सानुगः। 'अभिसारस्त्वनुसरः सहायोऽनुप्रवोऽनुगः' इति यादवः। क्षणदाच-राणां प्रभुविभीषणोऽपि। प्रभवत्यस्मादिति प्रभवो जनकः। दशरथः प्रभवो यस्य स दश-रथप्रभवो रामः। तेनानुशिष्ट आज्ञप्तः सन् रथान्भेजे। तानेव विशिनष्टि—ये रथा मायावि-कल्परिचतैः संकल्पविशेषनिर्मितैरपि तदीयैविभीषणीयैः स्यन्दनै रथेस्तुलितकृत्रिममित्त-शोभास्तुलिता समीकृता कृत्रिमा कियया निर्वृत्ता भक्तीनां शोभा येषां ते तथोक्ता न भवन्ति। तेऽपि तत्साम्यं न लभनत इत्यर्थः। कृत्रिमेत्यत्र 'द्वितः क्रिः' इति क्रिप्रत्य-यः। 'क्रेमैन्नित्यम्' इति ममागमः॥

> भूयस्ततो रघुपतिर्विलसत्पताक-मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम् । दोषातनं बुधवृहस्पतियोगदृश्य-स्तारापतिस्तरलविद्यदिवाभ्रवृन्दम्॥ ७६॥

ततो रघुपितः सावरजो भरतलक्ष्मणसिहतः सन् । विलसत्पताकं कामेनेच्छानुसारेण गृतिर्थस्य तिद्वमानं भूयः पुनरिष । बुधवृहस्पतिभ्यां योगेन दश्यो दर्शनीयस्तारापित-श्रन्द्रो दोषाभवं दोषातनम् । 'सायंचिरंप्राह्ने–' इस्यादिना दोषाशब्दाद्व्ययाद्व्युप्रस्वयः । तरलविद्युचलतिडदभ्रवृन्दिमिव । अध्यास्ताधिष्ठितवान् ॥

> तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोवीं वर्षात्ययेन रुचमभ्रधनादिवेन्दोः। रामण मैथिलसुतां दशकण्ठकुच्छा-त्प्रत्युद्धतां धृतिमतीं भरतो ववन्दे॥ ७७॥

तत्र विमाने । जगतामीश्वरेणादिवराहेण प्रलयादुर्वीमिव । वर्षात्ययेन शर्यागमेना-अघनान्मेघसंघातादिन्दो रुचं चन्द्रिकामिव । रामेण दशकण्ठ एव क्रुच्छ्रं संकटं तस्मा-त्यत्युद्धृतां धृतिमतीं संतोषवतीं मैथिलमुतां सीतां भरतो ववन्दे ॥

लङ्केश्वरप्रणतिभङ्गदृढवतं त-द्वन्द्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः। ज्येष्टाजुवृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो-रन्योन्यपावनमभूदुभयं समेत्य॥ ७८॥

्रे लङ्केश्वरस्य रावणस्य प्रणतीनां भङ्गेन निरासेन दृढवतमखण्डितपातिव्रसमत एव वन्यं राजनकात्मजायाश्वरणयोर्धुगं ज्येष्ठानुवृत्त्या जिटलं जटायुक्तं साधोः सजनस्यास्य भरतस्य शिरश्वेत्युभयं समेस्य मिलित्वान्योन्यस्य पावनं शोधकसभूत् ॥

> कोशार्थं प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा काकुत्सः स्तिमितज्ञेन पुष्पकेण । शत्रुप्रप्रतिविहितोपकश्रीमार्थः साकेतोपवनमन्त्रदन्ध्युवास ॥ ७९ ॥

व न्

आर्थः पूज्यः काकुत्स्थो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरःसर्यो यस्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेन पुष्पकेण । क्रोशोऽध्वपिमाणिवशेषः । क्रोशोर्धं क्रोशेकदेशं गत्वा शत्रुघेन प्रतिविहिताः सिजता उपकार्याः पटभवनानि यस्मिस्तदुदारं महत्साकेतस्यायोध्यायाः अपवनमध्युवासाधितस्थौ । 'साकेतः स्यादयोध्यायां क्रोसलानन्दिनी तथा' इति यादवः

इति महामहोपाध्यायकोळाचळमिल्लिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये दण्डकात्रस्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः ।

र्थे सि रा

# चतुर्दशः सर्गः।

संजीवनं मैथिलकन्यकायाः सौन्दर्यसर्वस्वमहानिधानम् । शशाङ्कपङ्करहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम् ॥

भर्तुः प्रणाशाद्य शोचनीयं दशान्तरं तत्र समं प्रपन्ने । अपस्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोपन्नतरोर्नतत्यौ ॥ १ ॥

अधोपवनाधिष्ठानानन्तरं दाशरथी रामलक्ष्मणौ । उपन्नतरोराश्रयवृक्षस्य । 'उपन्न आश्रये' इति निपातः । तस्य छेदाद्रतस्थौ लते इव । 'बल्ली तु व्रततिर्लता' इस्यमरः । भर्तुर्दशरथस्य प्रणाशाच्छोचनीयं दशान्तरमवस्थान्तरम् । 'अवस्थायां वस्नान्ते स्याद्द-शापि' इति विश्वः । प्रपन्ने मासे जनन्यौ कौसल्यासुमित्रे तत्र साकेतोपवने समं युगिर-दपश्यताम् । दशेः कर्तरि लङ् ॥

उभावुभाभ्यां प्रणतौ हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तौ। विस्पष्टमस्नान्धतया न दृष्टौ ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्भात्॥२॥

यथाकमं स्वस्वमातृपूर्वकं प्रणतो नमस्कृतवन्तो हतारी हतशत्रुकौ विक्रमशोभिनौ ताबुभौ रामछक्ष्मणाबुभाभ्यां मात्रभ्यासक्षेरश्रुभिरन्धतया हेतुना। 'अस्रमश्रुच शोणितम्' इति यादवः। विस्पष्टं न दृष्टौ किंतु सुतस्पर्शेन यत्सुखं तस्योपलम्भादनुभवाज्ज्ञातौ ॥

आनन्द्जः शोकजमश्च वाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो विभेद् । गङ्गासरय्वोर्जलमुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीर्णः ॥ ३ ॥ .

तयोमीत्रोरानन्दजः शिशिरो वाष्णः शोकजमशीतमुष्णमश्रु । उष्णतप्तं श्रीष्मतप्तं क्रिंगङ्गासरय्वोर्जलं कर्म अवतीर्णो हिमाद्रेनिस्यन्दो निर्झर इव । विभेद । आनन्देन शो-किस्तरस्कृत इत्यर्थः ॥

ते पुत्रयोर्नेऋतरास्त्रमार्गानार्द्रानिवाङ्गे सद्यं स्पृशन्त्यौ । अपीष्सितं क्षत्रकुलाङ्गनानां न वीरस्शब्दमकामयेताम् ॥ ४॥

ते मातरौ पुत्रयोरङ्गे शरीरे नैर्कृतशस्त्राणां राक्षसशस्त्राणां मार्गान्त्रणानार्द्रान्सरसानिक सदयं स्पृश्चन्द्यौ क्षत्रकुलाङ्गनानामीप्सितामिष्टमपि वीरसूर्वीरमातेति शब्दं नाकामयेताम् वीरप्रसवो दुःखहेतुरिति भावः ॥

इति हलायुधः । क्षेत्रुगवहा भर्तुरळक्षणाहं सीतेति नाम समुदीरयन्ती । निस्त्रया' इत्येकशेषः विभिन्नतिष्ठस्य गुरोर्महिष्यावर्भा कोद्देन वधूर्ववन्दे ॥ ५॥

सुः रष्

ना

व दैव तु किं क इय त नर्

ना

श्रो

लक्ष

अन

आवहतीत्यावहा । भर्तुः क्वेशावहा क्वेशकारिणी । अत एवालक्षणाहं सीतेति स्वं नामोदीरयन्ती स्वर्गः प्रातिष्ठास्पदं यस्य तस्य स्वर्गस्थितस्य गुरोः श्वश्चरस्य महिष्यौ श्वश्चौ वधूः स्रुषा । 'वधूः स्रुषा वधूर्जाया' इत्यमरः । अभाक्तिभेदेन ववन्दे । स्वर्गप्र-षष्ठस्येत्यनेन श्वश्रृवैषव्यदर्शनदुःखं सृचितम् ॥

उत्तिष्ठ वत्से ननु सानुजोऽसौ वृत्तेन भर्ता युचिना तवैव। कृच्छ्रं महत्तीर्ण इति प्रियाहीं तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या॥ ६॥

ननु 'वत्से, उत्तिष्ठ । असौ सानुजो भर्ता तवैव शुचिना वृत्तेन महत्कृच्छ्रं दुःखं ती-र्णस्तीर्णवान्' इति प्रियाही तां वधूं प्रियमप्यिमथ्या सत्यं ते श्वश्र्वावूचतुः । उभयं दु-र्वचिमिति भावः ॥

अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारन्थमानन्द्जलैर्जनन्योः। निर्वर्तयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्थाहतैः काञ्चनकुम्भतोर्यैः॥ ७॥

अथ जनन्योरानन्दजलैरानन्दनाष्पैः प्रारब्धं प्रकान्तं रघुवंशकेतो रामस्याभिषेक-ममात्यवृद्धास्तीर्थेभ्यो गङ्गाप्रमुखेभ्य आहृतैरानीतैः काञ्चनकुम्भतोयैनिर्वर्तयामासुर्नि-एपादयामासुः ॥

सरित्ससुद्रान्सरसीश्च गत्वा रक्षःकपीन्द्रैरुपपादितानि । तस्यापतन्मुर्भि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥ ८॥ रक्षःकपीन्द्रैः सरितो गङ्गाद्याः समुद्रान्पूर्वादीन्सरसीर्मानसादीश्च गला । उपपादिता-श्रुपनीतानि जलानि जिष्णोर्जयशीलस्य । 'ग्लाजिस्थश्च ग्रुः' इति ग्लुप्रलयः । तस्य रामस्य मूर्प्नि । विन्ध्यस्य विन्ध्यादेर्मूर्ष्नि मेघप्रभवा आप इव अपतन् ॥

तपस्विवेषिकययापि तावद्यः प्रेक्षणीयः सुतरां वभूव। राजेन्द्रनेपथ्यविधानशोभा तस्योदितासीत्पुनरुकदोषा॥९॥

यो रामस्तपिस्विवेषिकययापि तपिस्विवेषरचनयापि सुतरामस्यन्तं प्रेक्षणीयस्तावद्द-र्शानीय एव वभूव । तस्य राजेन्द्रनेपथ्यविधानेन राजवेषरचनयोदिता या शोभा सा पुनरुक्तं नाम दोषो यस्याः सा पुनरुक्तदोषा द्विगुणासीत् ॥

स मौलरक्षोहरिभिः ससैन्यस्तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः। विवेश सौधोद्गतलाजुवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीम्॥१०॥

स रामः ससैन्यस्तूर्यस्वनैरानिन्दतपौरवर्गः सन् । मूले भवा मौला मित्रवृद्धास्तै र-क्षोभिर्हिरिभिश्व सह सौधेभ्य उद्गतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीमयोध्यां विवेश प्रविष्टवान् ॥

सौमित्रिणा सावरजेन मन्द्रमाधूतवाळव्यजनो रथसः।

धृतातपत्रो भरतेन साक्षादुपायसंघात इव प्रवृद्धः॥११ मानाप्त्रयन्

सावरजेन शत्रुवयुक्तेन सौमित्रिणा लक्ष्मणेन स्वादण्डकेषु दण्डकारण्येषु प्राप्तानि

संरथस्थो भरते हैन्नलापान्वपणादीनि संचिन्त्यमानानि सार्यमाणानि सुखान्यभूवन्।
संघातः समित्रिवर्शनमिति द्रष्टव्यम् ॥

प्रास्तिकिकाधिवलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण।
कार भूमियत्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यक्षितदोहदेन॥ २६॥

वायुवशेन भिन्ना प्रासादे यः कालागुरुधूमस्तस्य राजी रेखा । वनानिवृत्तेन रघूत्तमेन रामेण खयं मुक्ता तस्याः पुरः पुर्या वेणिरिव । आवभासे । पुरोऽपि पतिव्रतासमाधि-रुक्तः । 'न प्रोषिते तु संस्कुर्यात्र वेणीं च प्रमोचयेत्' इति हारीतः ॥

श्वश्रूजनानुष्ठितचारुवेषां कर्णारथस्यां रघुवीरपत्नीम्। प्रासादवातायनदृश्यबन्धेः साकेतनार्योऽअलिभिः प्रणेमुः॥१३॥

श्रभूजनैरनुष्ठितचारुनेषां कृतसौम्यनेपथ्याम् । 'आकल्पनेषौ नेपथ्यम्' इत्यमरः । क-णीरथः स्त्रीयोग्योऽल्परथः । 'कणीरथः प्रवहणं डयनं रथगर्भके' इति यादवः । तत्रस्थां रघुनीरपत्नीं सीतां साकेतनार्थः प्रासादवातायनेषु दश्यबन्धेर्लक्ष्यपुटैरङ्गलिभिः प्रणेमुः ॥

स्फुरत्प्रभामण्डलमानुसूयं सा विभ्रती शाश्वतमङ्गरागम्। रराज शुद्धेति पुनः स्वपुर्ये संदर्शिता वहिगतेव भर्ता ॥ १४ ॥

स्फुरत्प्रभामण्डलमानुसूयमनुसूयया दत्तं शाश्वतं सदातनमङ्गरागं विश्वती सा सीता भर्ता खपुर्ये शुद्धेति संदर्शिता पुनर्विद्वगतेव रराज ॥

वेशमानि रामः परिवर्हवन्ति विश्राण्य सौहार्दनिधिः सुहद्भयः। बाष्पायमाणो बिलमित्रिकेतमालेख्यशेषस्य पितुर्विवेश ॥ १५ ॥

सुह्दो भावः सौहार्द सौजन्यम् । 'हृद्धगिसन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य-' इत्युभयपदृष्टद्धिः । सौहार्दिनिधी रामः सुहृद्धयः सुप्रीवादिभ्यः परिवर्धवन्त्युपकरणवन्ति वेश्मानि विश्राण्य दत्त्वा । आछेख्यशेषस्य चित्रमात्रशेषस्य पितुर्विष्ठमत्पूजायुक्तं निकेतं गृहं बाष्पायमाणो वाष्पसुद्दमन्विवेश । 'वाष्पोष्मभ्यासुद्दमने' इति क्यङ्ग्रत्ययः ॥

कृताञ्जलिस्तत्र यद्म्य सत्यान्नाभ्रश्यत स्वर्गफलाद्गुरुनीः।

तिचन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार लज्जां भरतस्य मातुः ॥ १६॥

तत्र निकेतने कृताञ्चितः सन्रामः । हे अम्ब, नो गुरुः पिता स्वर्गः फलं यस्य तस्मा-त्सस्यान्नाश्रदयत न श्रष्टवानिति यदश्रंशनं तिच्चित्त्यमानं विचार्यमाणं तव सुकृतम् । इ-स्वेवं प्रकारेण भरतस्य मातुः कैकेय्या लजां जहारापानयत् । राज्ञां प्रतिज्ञापरिपालनं स्वर्गसाधनमित्यर्थः । भरतप्रहणं तदपेक्षयापि कैकेय्यनुसरणयोतनार्थम् ॥

तथैव सुग्रीवविभीषणादीनुपाचरत्क्वत्रिमसंविधाभिः। संकल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते कान्ता यथा चेतसि विस्मयेन॥१७॥

सुत्रीवविभीषणादीन् । संविधीयन्त इति संविधा भोग्यवस्तूनि । कृत्रिमसंविधाभि- क्राया तेन प्रकारेणैवोपाचरत् । यथा संकल्पमात्रेणेच्छामात्रेणोदितसिद्धयस्ते सुत्रीवा- दयश्चेतसि विस्मयेन क्रान्ता आकान्ताः ॥

समाजनायोपगतान्स दिव्यान्मुनीन्पुरस्कृत्य हतस्य शत्रोः।

स रामः सभाजनायाभिवन्देभायात्प्रिद्धिव भवानमुनीनगस्त्यादीनपुरस्कृत्य है-तस्य शत्रो रावणस्य प्रभवादि जन्मादिकं स्वविक्रमे गौरवर्मुत्क्रपक्षानं वृत्तं तेभ्यो मुनिभ्यः शुश्राव श्रुतवान् । विजितोत्कर्षाजेतुक्त्कर्ष इत्यर्थः ॥

इति हर्ले प्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखाद्विज्ञातगतार्धस्यन्ती । निस्रया' इत्येकरोषे सीतासहस्तोपहृताय्यपूजान्रक्षःकपीन्यधूर्ववन्दे ॥ ५ ॥ १९ ॥ तपोधनेषु मुनिषु प्रतिप्रयातेषु प्रतिनिवृत्य गतेषु सत्सु सुखादविज्ञात एव गतोऽर्ध-मासो येषां ताननन्तरं सीतायाः खहस्तेनोपहृता दत्ताप्रयपूजोत्तमसंभावना येभ्यस्तान् । एक्कोन सौहार्दातिशय उक्तः । रक्षःकपीन्द्रान्रामो विससर्ज विस्रष्टवान् ॥

तचात्मचिन्तासुलमं विमानं हतं सुरारेः सह जीवितेन। कैलासनाथोद्वहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त॥ २०॥

तचात्मचिन्तासुलभं खेच्छामात्रलभ्यं सुरारे रावणस्य जीवितेन सह हतं दिवः पुष्पं पुष्पवदाभरणभूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरिप कैलासनाथस्य कुवेरस्योद्वहनायान्वमं-स्तानुज्ञातवान् । मन्यतेर्लुङ् । भूयोग्रहणेन पूर्वमप्येतत्कौवेरमेवेति सूच्यते ॥

पितुर्नियोगाद्वनवासमेवं निस्तीर्य रामः प्रतिपन्नराज्यः। धर्मार्थकामेषु समां प्रपेदे यथा तथैवावरजेषु वृत्तिम्॥ २१॥

राम एवं पितुर्नियोगाच्छासनाद्वनवासं निस्तीर्यानन्तरं प्रतिपन्नराज्यः प्राप्तराज्यः सन्। धर्मार्थकामेषु यथा तथैवाबुरुजेष्वराजेषु समां वृत्तिं प्रपेदे । अवैषम्येण व्यवहृतवानित्यर्थः ॥

सर्वासु मातृष्विप वत्सलत्वात्स निर्विशेषप्रतिपत्तिरासीत्। पडाननापीतपयोधरासु नेता चमुनामिव कृत्तिकासु ॥ २२ ॥

स रामो वत्सलत्वात्स्रिग्धत्वात् । न तु लोकप्रतीत्यर्थम् । 'स्निग्धस्तु वत्सलः' इत्यमरः रि सर्वोस्र मातृष्विप निर्विशेषप्रतिपत्तिस्तुल्यसत्कार आसीत् । कथमिव । चमूनां नेता प-ण्मुखः षङ्किराननैरापीताः पयोधराः स्तना यासां तासु कृत्तिकास्विव ॥

तेनार्थवाँह्योभपराङ्मुखेन तेन झता विझमयं क्रियावान् । तेनास लोकः पितृमान्विनेत्रा तेनैव शोकापनुदेन पुत्री ॥ २३ ॥

लोको लोभपराङ्मुखेन वदान्येन तेन रामेणार्थवान्धनिक आस वभूव । तिङन्तप्र-तिरूपकमव्ययमेतत् । विद्रोभ्यो भयं व्रता नुदता तेन कियावाननुष्टानवानास । विनेत्रा नियामकेन तेन पितृमानास । पितृवित्रयच्छतीत्यर्थः । शोकमपनुदतीति शोकापनुदो दुःखत्य हर्ता तेन । 'तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः' इति कप्रत्ययः । तेन पुत्री पुत्र-वानास । पुत्रवदानन्दयतीत्यर्थः ॥

स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दुहित्रा। उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या॥ २४॥

स रामः कालेऽवसरे पौराणां कार्याणि प्रयोजनानि समीक्ष्य विदेहाधिपतेर्दुहित्रा सीतया । उपभोगोत्सुकयात एव तदीयं सीतासंबन्धि चारु वपुः कृत्वा स्थितया ल-क्ष्म्येव । उपस्थितः संगतः सन् । रेमे । 'उपस्थानं तु संगतिः' इति यादवः ॥

तयं प्रानिवापार्थितमिन्द्रियार्थानासेदुषोः सद्मसु चित्रवत्सु । प्राप्त मा दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन् २५ वित्रवतः वनवासवृत्तान्तालेख्यवत्सु सद्मसु यथाप्रार्थितं यथेष्टमिन्द्रियार्थानिन्द्रिय-विषयाञ्चात्रीप्दीनासेदुषोः प्राप्तवतोस्तयोः सीतारामयोदेण्डकेषु दण्डकारण्येषु प्राप्तानि दुःखान्यपि विरद्दविलापान्वेषणादीनि संचिन्त्यमानानि स्पर्यमाणानि सुखान्यभूवन् । स्मारकं तु चित्रदर्शनमिति द्रष्टव्यम् ॥

अथाधिकस्मिग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण। आर्म्भियत्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यञ्जितदोहदेन॥ २६॥ रघुवंशे

( 200)

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

अथ सीताधिकस्निग्धविलोचनेनात्यन्तमस्णलोचनेन शरवनृणविशेषवत्पाण्डुरेणात एवानक्षरमवाग्व्यापारं यथा भवति तथा व्यक्तितं दोहदं गर्भो येन तेन मुखेन परिणेतुः पत्युरानन्दयित्र्यासीत् ॥

तामङ्गमारोप्य कृशाङ्गयष्टिं वर्णान्तराक्रान्तपयोधरात्राम् । विळज्जमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलाषम् ॥२०॥ प्रतीतो गर्भज्ञानवान् । रमयतीति रमणः । प्रियां कृशाङ्गयष्टिं वर्णान्तरेण नीलिमा-

कान्तपयोधरात्रां विल्जमानां तां रामां रहस्यङ्कमारोप्यामिलाषं मनोरथं पप्रच्छ। एतच्च— 'दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्' इति शास्त्रात्। न तु लौल्यादित्यनुसंधेयम्॥

सा दप्टनीवारवलीनि हिंस्रैः संवद्धवैखानसकन्यकानि । इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥ २८॥

सा सीता । हिंसेर्द्षा नीवारा एव बलयो येषु तानि । तिर्यग्भिक्षुकादिदानं बिलः । संबद्धाः कृतसंबन्धाः कृतसंख्या वैखानसानां कन्यका येषु तानि कुशवन्ति भागीरथी-तीरतपोवनानि भूयः पुनरपि गन्तुमियेषाभिललाष ॥

तस्यै प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पार्श्वचरानुयातः। आलोकयिष्यन्मुदितामयोध्यां प्रासादमभ्रंलिहमारुरोह ॥ २९ ॥

रघुप्रवीरो रामस्तस्य सीताय तत्पूर्वोक्तमीप्सितं मनोरथं प्रतिश्रुत्य पार्श्वचरैस्तत्कालो-चितैरनुयातः सन्मुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन् । अभ्रं लेढीत्यभ्रंलिहमभ्रंकषं प्रा-सादमारुरोह । 'वहाभ्रे लिहः' इति खर्प्रत्ययः। 'अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्' इति मुमागम

ऋद्धापणं राजपथं स पदयन्विगाह्यमानां सरयूं च नौभिः।
विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३०॥
स रामः। ऋद्धाः समृद्धा आपणाः पण्यभूमयो यस्मिस्तं राजपथम् । नौभिः समुद्रवाहिनीभिविगाह्यमानां सरयूं च । पैरैविलासिभिरध्युषितानि पुरोपकण्ठोपवनानि च

पर्यन्रेमे । विलासिन्यथ विलासिनथ रिलासिनः । 'पुमान्स्रिया' इत्येकशेषः ॥

स किंवदन्तीं बदतां पुरोगः विद्युत्तमुद्दिश्य विद्युद्धवृत्तः । सर्पाधिराजोरुभुजोऽपसर्पं प्रश्चेष्ठ भद्गं विजितारिभद्रः ॥ ३१ ॥

वदतां वाग्मिनां पुरोगः श्रेष्ठो विद्युद्धवृत्तः। सर्पाधिराजः शेषः । तद्वदुरू मुजौ यस्य स विजितारिभद्रो विजितारिश्रेष्टः स रामः स्ववृत्तमुद्दिश्य भद्रं भद्रनामकमपप्तर्पं चरं किवदन्तीं जनवादं पप्रच्छ । 'अपसर्पश्चरः स्पशः' इति । 'किवदन्ती ज्नश्रुतिः' इति चामरः ॥

निर्वन्धपृष्टः स जगाद सर्वं स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयम् अन्यत्र रक्षोभवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः

निर्वन्थेनाग्रहेण पृष्टः सोऽपसपों जगाद । किमिति । हे मानवदेव, ॥ पिताया देव्याः सीतायाः परिग्रहात्स्वीकारादन्यत्रेतरांशे । तं वर्जियत्वेल हे-सर्वे चिरतं पौराः स्तुवन्ति ॥

कलत्रनिन्दागुरुणा किलैवमभ्याहतं कीर्तिविपर्ययेण । अयोघनेनाय इवाभितप्तं वैदेहिबन्धोर्हद्यं विद्द्रे ॥ ३१ प्रातः किल कलत्रनिन्दया गुरुणा दुर्वहेण कीर्तिविपर्ययेणापकीर्लाभ्याह् ॥

र्णारः रघुः

भत्र

सौं। दत्त

वार

त्सं त्या

स्य:

न्त

दर

इंग् निष्ठ वेंदेहिवल्लभस्य । 'ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्' इति हस्यः । कालिदास इतिवत् । हृद-यम् । अयोघनेनाभितप्तं संतप्तमय इव । विदद्वे वीदीर्णम् । कर्तरि लिट् ॥

िकमात्मनिर्वादकथासुपेक्षे जायामदोषामुत संत्यजामि । इत्येकपक्षाश्रयविक्ठवत्वादासीत्स दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ ३४ ॥

अात्मनो निर्वादोऽपवाद एव कथा तां किमुपेक्षे । उत अदोषां साध्वीं जायां सं-त्यजामि । उभयत्रापि प्रश्ने लट् । इत्येकपक्षाश्रयेऽन्यतरपक्षपरिग्रहे विक्रवत्वादपरि-च्छेनृत्वात्स रामो दोलेय चला चित्तगृत्तिर्यस्य स आसीत्॥

निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमार्धुमैच्छत् । 🔀 अपि खदेहात्किमुतेन्द्रियार्थाद्यशोधनानां हि यशो गरीयः ॥ ३५॥

किंच । वाच्यमपवादम् । नास्त्यन्येन त्यागातिरिक्तोपायेन निवृत्तिर्यस्य तदनन्यनिवृत्ति। निश्चित्य पत्न्यास्त्यागेन परिमार्ट्ट परिहर्तुमैच्छत् । तथाहि । यशोधनानां पुंसां स्वदेहा-दिप यशो गरीयो गुरुतरम् । इन्द्रियार्थात्स्वक्चन्दनवनितादेरिन्द्रियविषयाद्गरीय इति कि-सुत वक्तव्यम् । 'पञ्चमी विभक्ते' इत्युभयत्रापि पञ्चमी । सीता चेन्द्रियार्थ एव ॥

स संनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विकियाद्शीनलुप्तहर्षान् । कौलीनमात्माश्रयमाचचक्षे तेभ्यः पुनश्चेद्मुवाच वाक्यम् ॥ ३६॥

हतौजा निस्तेजस्कः स रामस्तस्य रामस्य विकियादर्शनेन लुप्तहर्षानवरजान्संनिपात्य संगमय्यात्माश्रयं स्वविषयकं कौलीनं निन्दां तेभ्य आचचक्षे । पुनिरदं वाक्यमुवाच च ॥

राजर्षिवंशस्य रविप्रस्तिरुपस्थितः पश्यत कीदृशोऽयम्। मत्तः सदाचारशुचेः कलङ्कः पयोद्वाताद्वि द्र्पणस्य॥ ३७॥

रवेः प्रसूतिर्जन्म यस्य तस्य राजिषवंशस्य सदाचारञ्जेः सदृत्ताच्छुद्धान्मत्तो मत्स-काशात् । दर्पणस्य पयोदवातादिव । अम्भःकणादित्यर्थः । कीदृशोऽय कलङ्क उपस्थितः प्राप्तः पर्यत ॥

पौरेषु सोऽहं वहुलीभवन्तमपां तरक्नेष्विव तैलिबन्दुम्। सोद्धं न तत्पूर्वभवर्णमीशे आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः॥ ३८॥

सोऽहम् । अपां तरङ्गेषु तैलविन्दुमिव । पौरेषु बहुलीभवन्तं प्रसरन्तम् । स एव पूर्वी यस्य स तम् । तत्पूर्वमवर्णमपवादम् । 'अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्' इत्यमरः । क्ष्म्येव । आलानमेवालानिकम् । विनयादित्वात्स्वार्थे ठक् । अथवालानं बन्धनं प्रयोज-

तयं ग्रानिकम् । 'प्रयोजनम्' इति ठक् । स्थाणुं स्तम्भिमव । चूतवृक्ष इतिवत्सा-प्राप्तः प्राप्तः भावादपानरुत्तयं द्रष्टव्यम् । सोढुं नेशे न शक्तोमि ॥

विष्याञ्चारापनोदाय फलप्रवृत्तावुपस्थितायामपि निर्व्यपेक्षः । दुःखान्यपि मि वैदेहसुतां पुरस्तात्समुद्रनेमि पितुराज्ञयेव ॥ ३९॥

स्मारकं तु चिगापनोदाय फलप्रवृत्तावपत्योत्पत्ताबुपस्थितायां सत्यामपि निर्व्यपेक्षो निः-अथाप्तिदेहसुताम् । पुरस्तात्पूर्व पितुराज्ञया समुद्रनेमिम् । समुद्रो नेमिरिव नेमि-आन् भूमिः । तामिव । त्यक्ष्यामि ॥ र्भननु सर्वथा साध्वी न त्याज्येत्यत्राह—

अवैमि चैनामनघेति किंतु लोकापवादो बलवान्मतो मे। छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः॥६५।

एनां सीतामनघा साध्वीति चावैमि । किंतु मे मम लोकापवादो वलवान्मतः । कुतः हि यस्मात्प्रजाभिर्भूमेरछाया प्रतिविम्बं शुद्धिमतो निर्मलस्य शिशनो मलत्वेन कलङ्करवेन् नारोपिता । अतो लोकापवाद एव वलवानित्यर्थः ॥

रक्षोवधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थः स वैरप्रतिमोचनाय । अमर्षणः शोणितकाङ्क्षया किं पदा स्पृशन्तं दशित द्विजिह्नः ॥४१॥ किंच । मे रक्षोवधान्तः प्रयासो व्यर्थों न । किंतु स् वैरप्रतिमोचनाय वैरशोधनाय ।

तथाहि अमर्षणोऽसहनो द्विजिह्नः सर्पः पदा पादेन स्प्रशन्तं पुरुषं शोणितकाङ्कया दशित किम् । किंतु वैरनिर्यातनायेखर्थः ॥

तदेष सर्गः करुणाईचित्तैर्न मे भवद्भिः प्रतिषेधनीयः । यद्यर्थिता निर्हतवाच्यशल्यान्प्राणान्मया धारयितुं चिरं वः ॥४२॥

तत्तस्मादेष मे सर्गो निश्चयः । 'सर्गः खभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृष्टिषु' इत्यमरः । करुणार्द्रचित्तैर्भवद्भिनं प्रतिषेधनीयः । निर्हतं वाच्यमेव शल्यं येषां तान्प्राणान्मया चिरं धारियतुं धारणं कारियतुं वो युष्माकमिंथतार्थित्विमच्छा यदि । अस्तीति शेषः ॥

इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्। न कश्चन भ्रातृषु तेषु शक्तो निषेद्धमासीदनुमोदितुं वा ॥ ४३॥

इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां विषये नितान्तरूक्षाभिनिवेशमितकूराप्रहमीशं खामिनं तेषु आतृषु मध्ये कश्वनापि निषेद्धं निवारयितुमनुमोदितुं प्रवर्त्तयितुं वा शक्तो नासीत्। पक्षद्वयस्यापि प्रवलत्वादित्यर्थः॥

स ठक्ष्मणं ठक्ष्मणपूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीर्तिः । सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश ॥४४॥ लोकत्रयगीतकीर्तिर्यथार्थभाषी ठक्ष्मणपूर्वजन्मा ठक्ष्मणाप्रजः स रामो निदेशे स्थिन्तमालारिणं ठक्ष्मणं विलोक्य 'हे सौम्य, सुभग' इत्याभाष्य च पृथग्भरतशत्रुष्ट्राभ्यां विनाक्रत्यादिदेशाज्ञापयामास ॥

प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृह्याछुरेव । स त्वं रथी तद्वयपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनाम् ॥४५॥ दोहदो गर्भिणीमनोरथः । तच्छंसिनी ते प्रजावती आतृजाया । 'प्रजावती आतृजाया'

इत्यमरः । तपोवनेषु स्पृहयालुरेव सस्पृहेव । 'स्पृहिगृहिं–' इत्यादिनाळुच्प्रत्ययः । स त्वं रथी सन् । तक्क्यपदेशेन दोहदमिषेण नेयां नेतव्यामेनां सीतां वाल्मीकेः पदं स्थानं प्राप-स्य गमयित्वा । 'विभाषापः' इत्ययादेशः । त्यज ॥

स शुश्रवान्मातरि भागवेण पितुर्नियोगात्प्रहृतं द्विषद्वत्। प्रत्यत्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरूणां द्यविचारणीया ॥ ४६॥

पितुर्जमदमेनियोगाच्छासनाद्भागवेण जामदभ्येन कर्ता । 'न लोक-' इत्यादिना ष-ष्टीप्रतिषेधः । मातिर द्विषतीव द्विषद्वत् । 'तत्र तस्यैव' इति वतिप्रत्ययः । प्रहृतं प्रहारं

र्णी रघु

रामे

रुच

भ

क ल स

W 1

शुश्रुवाञ्श्रुतवान् । 'भाषायां सदवसश्रुवः' इति कसुप्रस्ययः । स लक्ष्मणस्तद्यजशासनं अस्यप्रहीत् । हि यस्माद्धरूणामाज्ञाविचारणीया ॥

्अथानुक्लअवणप्रतीतामत्रस्नुभिर्युक्तधुरं तुरंगैः। रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरिक्ममारोप्य वैदेहसुतां प्रतस्थे॥ ४७॥

अथासो लक्ष्मणः । अनुकूलश्रवणेन प्रतीतामिष्टाकर्णनेन तुष्टां वैदेहसुतामत्रसुभिरभी-रुभिर्गार्भणीवहनयोग्यैः । 'त्रसिएधिषृषिक्षिपेः कुः' इति कुप्रत्ययः । तुरंगैर्युक्तधुरं सुम-भिन्त्रेण प्रतिपन्नराईम एहीतप्रप्रहं रथमारोप्य प्रतस्थे ॥

सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्प्रियंकरों में प्रिय इत्यनन्दत्।

सा सीता रुचिरान्प्रदेशानीयमाना प्राप्यमाणा सती में मम प्रियः प्रियं करोतीति प्रियंकरः प्रियकारीत्यनन्दत् । 'क्षेमप्रियमद्रेऽण्च' इति चकारात्खच्प्रत्ययः । तं प्रियमान्तमिन विषये कल्पद्रमतां विहायासिपत्रवृक्षं जातं नावुद्ध नाज्ञासीत् । बुध्यतेर्छङ् । असि-पत्रः खङ्गाकारदलः कोऽप्यपूर्वो वृक्षविशेषः । 'असिपत्रो भवेत्कोषाकारे च नरकान्तरे' इति विश्वः । आसन्त्रघातुक इति भावः ॥

जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सव्येतरेण स्फुरता तद्रश्णा। आख्यातमस्य गुरु भावि दुःखमत्यन्तलुप्तप्रियद्र्शनेन॥ ४९॥

पथि लक्ष्मणो यहुःखं तस्याः सीताया जुगूह प्रतिसंहतवांस्तद्वरु भावि भविष्यहुःख-ध्यन्तछप्तं प्रियदर्शनं यस्य तेन स्फुरता सन्यतरेण दक्षिणेनाक्ष्णास्ये सीताया आख्यात-म् । स्त्रीणां दक्षिणाक्षिस्फुरणं दुर्निमित्तमाहुः ॥

सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात्सहाः परिम्लानमुखारविन्दा । राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणैरवाह्यैः॥ ५०॥

सा सीता दुर्निमित्तेन दक्षिणाक्षिरफुरणरूपेणोपगतात्प्राप्ताद्विषादाद्दुःखात्सद्यः परिम्ला-नमुखारिवन्दा सती सावरजस्य सानुजस्य राज्ञो रामस्य शिवं भूयादित्यवाद्धैः करणैरन्तः-करणैराश्चशंसे । शंसतेरपेक्षायामात्मनेपदमिष्यते । करणैरिति बहुवचनं क्रियावृत्त्यभिप्रा-यम् । पुनः पुनराशशंस इत्यर्थः ॥

गुरोर्नियोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन्। अवार्यतेवोत्थितवीचिहस्तैर्जहोर्दुहित्रा स्थितया पुरस्तात्॥ ५१॥

गुरोर्ज्येष्टस्य नियोगात्साध्वीं वनिताम् । अत्याज्यामित्यर्थः । वनान्ते विहास्यंस्त्यक्ष्य-न्सुमित्रातनयो लक्ष्मणः पुरस्तादग्रे स्थितया जहोर्द्वहित्रा जाह्रव्योत्थितैर्वीचिहस्तैरवा-र्यतेव । अकार्य मा कुर्वित्यवार्यतेव । इत्युत्प्रेक्षा ॥

रथात्स यन्त्रा निगृहीतवाहात्तां भ्रातृजायां पुलिनेऽवतार्य। गङ्गां निषादाहृतनौविशेषस्ततार संधामिव सत्यसंधः॥ ५२॥

सत्यसंधः सत्यप्रतिज्ञः स लक्ष्मणो यन्त्रा सारिथना निगृहीतवाहाहुद्धाश्वाद्रथाद्भातृ-जायां पुलिनेऽवतार्थारोप्य निषादेन किरातेनाहृतनौविशेष आनीतदृढनौकः सन्। गङ्गां भागीरथीम्। संघां प्रतिज्ञामिव। ततार। 'संधा प्रतिज्ञा मर्यादा' इत्यमरः॥

अथ व्यवस्थापितवाकथंचित्सौमित्रिरन्तर्गतबाष्पकण्ठः। औत्पातिकं मेघ इवादमवर्षं महीपतेः शासनमुद्धागार॥ ५३॥ रामें रूच

णींग

रघ

अथ कथंचिक्चवस्थापिता प्रकृतिमापादिता वाग्येन सः । अन्तर्गतवाष्पः कण्ठो यस्य सः । कण्ठत्तिमिताश्रुरित्यर्थः । सौमित्रिर्महीपतेः शासनम् । मेघ उत्पाते भवमौत्पाति-कमहमवर्षे शिलावर्षमिव । उज्जगारोद्गीर्णवान् । दारुणलेनावाच्यलादुजगारेत्युक्तम् स ततोऽभिषङ्गानिलविप्रविद्धा प्रभुश्यमानाभरणप्रस्ना ।

स्वमूर्तिलाभप्रकृतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥ ५४ ॥ ततः । अभिषङ्गः पराभवः । 'शास्त्वभिषङ्गः पराभवः' इस्रमरः । स एवानिल्सेन विप्रविद्धा अभिहता । प्रभ्रश्यमानानि पतन्त्याभरणान्येव प्रसूनानि यस्याः सा सीता लतेव । सहसा स्वमूर्तिलाभस्य स्वशरीरलाभस्य स्वोत्पत्तेः प्रकृतिं कारणं धरित्रीं जगाम । भूमौ पपातेत्यर्थः । स्रीणामापदि मातैव शरणमिति भावः ॥

इक्ष्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात्पितरार्यवृत्तः । इति क्षितिः संशायितेव तस्य ददौ प्रवेशं जननी न तावत् ॥ ५५ ॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवः । महाकुलप्रसूतिरित्यर्थः । आर्यवृत्तः साधुचरितः पितर्भर्ता त्वाम-कस्मादकारणात्कथं त्यजेत् । असंभावितिमत्यर्थः। इति संशयितेव संदिहानेव तावत् । त्याग-हेतुज्ञानावधेः प्राणित्यर्थः । जननी क्षितिस्तस्य सीताय प्रवेशम् । आत्मनीति शेषः । न ददौ ॥ सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः ।

तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥ ५६ ॥ लुप्तसंज्ञा नष्टचेतना मूर्व्छिताः सा दुःखं न विवेद । प्रखागतासुर्लब्धसंज्ञा सत्यन्तः समित्राया । दुःखेनादह्यतेखर्थः । तपेः कर्मणि लङ् । कर्मकर्तरीति केचित् । तन्न । 'तपस्ति । प्रकामकस्यैव' इति यङ्नियमात् । तस्याः सीतायाः सुमित्रात्मजयललब्धः प्रवोधो मो हात्कष्टतरोऽतिदुःखदोऽभूत् । दुःखवेदनासंभवादिति भावः ॥

न चावदः द्वर्तुरवर्णमार्या निराकरिष्णोर्वृजिनादृतेऽपि । आत्मानमेव स्थिरदुः खभाजं पुनः पुनर्दुष्कृतिनं निनिन्द् ॥ ५७ ॥

आर्यो साध्वी सा सीता वृजिनाहत एनसो विनापि । 'कलुषं वृजिनैनोऽघम्'इत्यमरः । 'अन्यारादितरतें–' इत्यादिना पश्चमी । निराकरिणोर्निरासकस्य । 'अलंकुन्–' इत्यादिने कणुच्प्रत्ययः । भर्तुरवर्णमपवादं न चावदन्नेवावादीत् । किंतु स्थिरदुःसभाजमत एव दुष्कृतिनमात्मानं पुनः पुनर्निनिन्द् ॥

आश्वास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवाल्मीकिनिकेतमार्गः । निम्नस्य मे भर्त्तृनिदेशरौक्ष्यं देवि क्षमस्वेति वभूव नम्नः ॥ ५८ ॥ रामावरजो लक्ष्मणः सतीं साध्वीं तामाश्वास्य । आख्यात उपिदृष्टो वाल्मीकिनिकेत-स्याश्रमस्य मार्गो येन स तथोक्तः सन् । निम्नस्य पराधीनस्य । 'अधीनो निम्न आयक्तः' । इत्यमरः । मे भर्तृनिदेशेन स्वाम्यनुज्ञया हेतुना यद्रौक्ष्यं पारुष्यं तद्धे देवि, क्षमस्व । इति नम्नः प्रणतो वभूव ॥

सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतासि ते सौम्य चिराय जीव विद्योजसा विष्णुरिवाय्रजेन भ्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम् ॥५९॥ सीता तं ठक्ष्मणमुत्थाप्य वाक्यं जगाद। किमिति। हे सौम्य साधो, ते प्रीतासि चिराय चिरं जीव। यद्यसात्। विद्योजसेन्द्रेण विष्णुरुपेन्द्र इव। अप्रजेन ज्येष्ठेने। भ्रात्रा त्विमित्थं परवान्परतन्त्रोऽसि॥

भद्र

सो दत्त

त्स त्य

स्व

स्त दः

# श्वश्र्जनं सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रातितमत्प्रणामः। प्रजानिषेकं मयि वर्तमानं स्नोरनुध्यायत चेतसेति॥ ६०॥

क्त्रें श्वश्रूजनमनुक्रमेण प्रापितमत्प्रणामः सन् । मत्प्रणाममुक्लेखर्थः । विज्ञापय । किमिति । निषिच्यत इति निषेकः । मिय वर्तमानं सूनोस्त्वतपुत्रस्य प्रजानिषेकं गर्भे वेतसानुध्यायत शिवमस्त्विति चिन्तयतेति ॥

# वाच्यस्त्वया मद्रचनात्स राजा वहाँ विशुद्धामि यत्समक्षम् । मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तत्सदृशं कुलस्य ॥ ६१ ॥

स राजा त्वया मद्वचनान्मद्वचनमिति कृत्वा । त्यञ्छोपे पश्चमी । वाच्यो वक्तव्यः । किमित्यत आह—'वहौ' इत्यादिभिः सप्तभिः श्लोकैः । अक्ष्णोः समीपे समक्षम् । विभ-क्यथें ऽव्ययीभावः सामीप्यार्थे वा । 'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' इति समासान्तष्टच्यत्यः । समक्षमप्रे वहौ विशुद्धामिप मां छोकवादस्य मिथ्यापवादस्य श्रवणाद्धेतोरहासीर-त्याक्षीरिति यत्तच्छुतस्य प्रख्यातस्य कुलस्य सदशं किम् । किंत्वसदशिमत्यर्थः । यद्वा श्रुतस्य श्रवणस्य कुलस्य चेति योजना । कामचार्यसीित भावः ॥

# कल्याणवुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मिय राङ्कनीयः। ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुरप्रसद्यः॥ ६२॥

अथवा कल्याणबुद्धेः सुधियस्तव कर्तुः मिय विषयेऽयं त्यागो न कामचार इच्छया कर्णं न शङ्कनीयः । कामचारशङ्कापि न कियत इत्यर्थः । किंतु ममैव जन्मान्तरपा-तकानामप्रसत्यो विपच्यत इति विपाकः फलित एव विस्फूर्जथुरशनिनिर्घोषः । 'स्फूर्ज-थुर्वज्रनिर्घोषः' इत्यमरः ॥

#### उपिथतां पूर्वमपास्य लक्ष्मीं वनं मया सार्धमिस प्रपन्नः। तदास्पदं प्राप्य तयातिरोषात्सोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ती ॥६३॥

पूर्वसुपस्थितां प्राप्तां लक्ष्मीमपास्य मया सार्धे वनं प्रपन्नोऽसि प्राप्तोऽसि । तत्तस्मा-त्तया लक्ष्म्यातिरोषात्त्वद्भवन आस्पदं प्रतिष्ठाम् । 'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्' इति निपातः । प्राप्य वसन्त्यहं सोढा नास्मि ॥

#### निशाचरोपप्रुतभर्तृकाणां तपिस्तिनीनां भवतः प्रसादात्। भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्से त्विय दीप्यमाने॥ ६४॥

निशाचरैरुपप्रुताः पीडिता भर्तारो यासां ता निशाचरोपप्रुतभर्तृकाः । 'नयृतश्च' इति कप्प्रस्ययः । तासां तपस्विनीनां भवतः प्रसादादनुष्रहाच्छरण्या शरणसमर्था भूत्वा । अद्य व्ययि दीप्यमाने प्रकाशमाने सस्येव शरणार्थमन्यं तपस्विनं कथं प्रपत्स्ये प्राप्सामि ॥

## किंवा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्। स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः॥ ६५॥

किंवाथवा तत्र संबन्धिनात्यन्तेन पुनःप्राप्तिरहितेन वियोगेन मोघे निष्फलेऽसिन्ह-तजीविते तुच्छजीविते उपेक्षां कुर्यो कुर्यामेव । रक्षणीयं रक्षणार्हमन्तर्गतं कुक्षिस्थं त्वदीयं तेजः शुकं गर्भरूपम् । 'शुकं तेजोरेतसी च बीजवीयेन्द्रियाणि च' इत्यमरः । मे ममान्तरायो विद्यो न स्याद्यदि ॥ साहं तपः सूर्यनिविष्टदिष्टरूर्ध्वं प्रस्तेश्चरितुं यतिष्ये । भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विष्रयोगः॥ ६६॥

साहं प्रसूतेरूर्ध्वं सूर्यनिविष्टदृष्टिः सती तथाविधं तपश्चरितुं यतिष्ये । यथा भूयस्ति न तपसा में मम जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता स्या विष्रयोगश्च न स्यात् ॥

नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतः । निर्वासिताप्येवमतस्त्वयाहं तपस्तिसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६७ ॥

वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पाठनं यत्स एव नृपस्य धर्मो मनुना प्रणीत उक्तः । अतः कारणादेवं त्वया निर्वासिता निष्कासिताप्यहं तपस्विभिः सामान्यं साधारणं यथा भवति तथावेक्षणीया । कलत्रदृष्ट्यभावेऽपि वर्णाश्रमदृष्टिः सीतायां कर्तव्येखर्थः ॥

तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराचकन्द् विद्या कुररीव भूयः ॥ ६८ ॥ तथेति तस्याः सीताया वाचं प्रतिगृह्याङ्गीकृत्य रामानुजे लक्ष्मणे दृष्टिपथं व्यतीते-ऽतिकान्ते सित सा सीता व्यसनातिभाराद्दुःखातिरेकान्मुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा । वाग्व-रयेत्यर्थः । विद्या भीता कुररीवोत्कोशीव । 'उत्कोशकुररौ समो' इत्यमरः । भूयो भू-यिष्ठं चकन्द चुकोश ॥

नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपात्तान्विजहुईरिण्यः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीदुदितं वनेऽपि॥ ६९॥

मयूरा नृत्यं विजहुस्त्यक्तवन्तः । वृक्षाः कुसुमानि । हरिण्य उपात्तान्दर्भान् । इत्थं तस्याः सीतायाः समदुःखभावं प्रपन्ने तुल्यदुःखत्वं प्राप्ते वनेऽप्यत्यन्तं रुदितमासीत् । यथा रामगेहेऽपीत्यपिशब्दार्थः ॥

तामभ्यगच्छद्वदितानुसारी कविः कुरोध्माहरणाय यातः। निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः स्रोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥ ७०॥

कुशेध्माहरणाय यातः कविर्वाल्मीकी ६दितानुसारी संस्तां सीतामभ्यगच्छत् । अभिगमनं च दयालुतयेत्याह—निषादेति । निषादेन व्याधेन विद्यस्याण्डजस्य क्रीबस्य दर्शनेनोत्य उत्पन्नो यस्य शोकः श्लोकत्वमापद्यत । श्लोकरूपेणावोचदित्यर्थः । स च श्लोकः पठ्यते—'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्क्रौबिमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥' इति । तिरश्वामिष दुःखं न सेहे । किमुतान्येषामिति भावः ॥

तमश्च नेत्रावरणं प्रमुज्य सीता विलापाद्विरता ववन्दे । तस्यै मुनिर्दोहदलिङ्गदर्शी दाश्वानसुपुत्राशिषमित्युवाच ॥ ७१ ॥

सीता विलापाद्विरता सती नेत्रावरणं दृष्टिप्रतिबन्धकमशु प्रमृज्य तं मुनि ववन्द्रे। दोहदलिङ्गदर्शी गर्भचिह्नदर्शी मुनिस्तस्य सीताये सुपुत्राशिषं तत्प्राप्तिहेतुभूतां दाश्वान्दत्तवानिति वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच । 'दाश्वान्साह्वान्मीट्टांश्व' इति कखन्तो निपातः ॥

जाने विसृष्टां प्रणिधानतस्त्वां मिथ्यापवादश्चभितेन भर्ता । तन्मा व्यथिष्टा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेहि पितुर्निकेतम् ॥७२॥ त्वां मिथ्यापवादेन क्षुभितेन भर्त्रा विस्रष्टां खक्तां प्रणिधानतः समाधिदृष्ट्या जाने । हे वैदेहि, विषयान्तरस्यं देशान्तरस्यं पितुर्जनकस्यैव निकेतं गृहं प्राप्तासि । तक्त-र्म्यान्मा व्यथिष्टा मा शोचीः । व्यथेर्लुङ् । 'न माङ्योगे' इखडागमप्रतिषेधः । भर्त्रोपे- क्षितानां पितृगृहवास एवोचित इति भावः ॥

#### उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिकेऽप्यविकत्थनेऽपि। त्वां प्रत्यकसात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरतायजे मे॥ ७३॥

उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि । रावणादिकण्टकोद्धरणेन सर्वलोकोपकारिण्यपीत्यर्थः । सत्यप्रतिज्ञे सत्यसंघेऽपि अविकत्यनेऽनात्मश्लाघिन्यपि । इत्यं स्नेहपात्रेऽपि त्वां प्रत्यकन्स्मादकारणात्कल्लपप्रवृत्तौ गर्हितव्यापारे भरताप्रजे मे मन्युः कोपोऽस्त्येव । सर्वगुणा-च्छादकोऽयं दोष इत्यर्थः । सीतानुनयार्थोऽयं रामोपलम्भः ॥

तवोरुकीर्तिः श्वशुरः सखा मे सतां भवोच्छेद्करः पिता ते। धुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममानुकम्प्या॥७४॥

उरकीर्तिस्तव श्वशुरो दशरयो मे सखा। ते पिता जनकः सतां विदुषां भवोच्छेद-करो ज्ञानोपदेशादिना संसारदुःखध्वंसकारी । त्वं पतिदेवतानां पतिव्रतानां धुर्येष्रे स्थिता। येन निमित्तेन ममानुकम्प्यानुप्राह्या नासि तिकम् । न किंचिदित्यर्थः॥

# तपिससंसर्गविनीतसत्त्वे तपोवने वीतभया वसास्मिन्। इतो भविष्यत्यनघप्रसुतेरपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते॥ ७५॥

तपिससंसर्गेण विनीतसत्त्वे शान्तजन्तुकेऽस्मिस्तपोवने वीतमया निर्मीका वस । इतोऽस्मिन्वनेऽनघप्रसूतेः सुखप्रसूतेस्तेऽपत्यसंस्कारमयो जातकर्मादिरूपो विधिरनु-ष्टानं भविष्यति ॥

अशून्यतीरां मुनिसंनिवेशैस्तमोपहन्त्रीं तमसां वगाह्य। र्वे वित्रियाभिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥ ७६॥ पं

संनिविशन्ते येष्विति संनिवेशा उटजाः । अधिकरणार्थे घञ्प्रत्ययः । मुनीनां सं-निवेशेरुटजैरशून्यतीरां पूर्णतीरां तमसः शोकस्य पापस्य वापद्दन्तीम् । 'तमस्तु ह्रीवे पापे नरकशोकयोः' इति कोशः । तमसां नदीं वगाद्य तत्र स्नात्वा । विलिक्तयापेक्षया पूर्वकालता । तस्याः सैकतोत्सङ्गेषु बिलिक्तयाभिरिष्टदेवतापूजाविधिभिस्ते मनसः प्र-सादः संपत्स्यते भविष्यति ॥

पुष्पं फलं चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । विनोदयिष्यन्ति नवाभिषङ्गामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्॥७०॥

कृतुरस्य प्राप्त आर्तवम् । स्वकालप्राप्तिमित्यर्थः । पुष्पं फलं च । अकृष्टरोह्यकृष्ट-क्षेत्रोत्थम् । अकृष्टपच्यमित्यर्थः । बलये हितं बालेयं पूजायोग्यम् । 'छिर्दिरुपिवले र्टञ्' इति दञ्प्रत्ययः । वीजं नीवारादि धान्यं चाहरन्त्य उदारवाचः प्रगल्भिगरो मु-निकन्यका नवाभिषङ्गां नृतनदुःखां त्वां विनोदियष्यन्ति ॥

पयोघटैराश्रमवालवृक्षान्संवर्धयन्ती खबलानुरूपैः। असंशयं प्राक्तनयोपपत्तेः स्तनंधयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्॥ ७८॥

खबलानुरूपैः खशक्खनुसारिभिः पयसामम्भसां घटैः। स्तन्यैरिति च ध्वन्यते। आ-श्रमबालवृक्षान्संवर्धयन्ती त्वं तनयोपपत्तेः प्राक्पूर्वमसंशयं यथा तथा । स्तनं धयति पिव-तीति स्तनंघयः शिशुः। 'नासिकास्तनयोध्मधिटोः' इति खश्प्रत्ययः। 'अरुर्द्धिषत्'-इत्यस्दिना मुमागमः । तस्मिन्या प्रीतिस्तामवाप्स्यसि । ततः परं मुलभ एव विनोद इति भावः ॥

अनुग्रहप्रत्यमिनन्दिनीं तां वाल्मीकिरादाय द्याईचेताः। सायं मृगाध्यासितवेदिपार्श्वं स्वमाश्रमं शान्तमृगं निनाय ॥ ७९ ॥ दयाईचेता वाल्मीकिः । अनुप्रहं प्रसमिनन्दतीति तथोक्तां तां सीतामादाय सायं

नगैरध्यासितवेदिपार्श्वमधिष्ठितवेदिप्रान्तं शान्तमृयं खमाश्रमं निनाय ॥

तामपेयामास च शोकदीनां तदागमधीतिषु तापसीषु। निर्विष्टसारां पितृभिर्हिमांशोरन्त्यां कलां दर्श इवीषधीषु ॥ ८०॥

शोकदीनां तां सीतां तस्याः सीताया आगमेन प्रीतिर्यासां तासु तापसीषु । पितृ-भिरमिष्वात्तादिभिर्निर्वेष्टसारां भुक्तसारां हिमांशोरन्लामवशिष्टां कलां दशोंऽमावा-स्याकाल ओषधीष्विव । अर्पयामास च । अत्र पराश्चरः--'पिवन्ति विमलं सोमं वि-शिष्टा तस्य या कला । सुधामृतमयीं पुण्यां तामिन्दोः पितरो सुने ॥' इति । व्या-सथ- 'अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते' इति ॥

ता इङ्गुदीस्रोहकृतप्रदीपमास्तीर्णमेध्याजिनतल्पमन्तः। तस्य सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं वितेरुः ॥ ८१ ॥

तास्तापस्यस्तस्य सीताये सपर्यानुपदं प्जानन्तरं दिनान्ते सायंकाले निवास एव हे-वुस्तस्य निवासहेतोः । निवासार्थमित्यर्थः । 'पष्टी हेतुप्रयोगे' इति पष्टी । 'इहुदी ताप-सतरः ' इत्यमरः । इङ्गुदीस्नेहेन कृतप्रदीपमन्तरास्तीर्णं मेध्यं शुद्धमजिनमेव तल्पं शय्या यस्मिस्तमुटजं पर्णशालां वितेर्ह्दुः॥

तत्राभिषेकप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिभ्यः। वन्येन सा वल्किलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये वभार ॥ ८२॥

तत्राश्रमेऽभिषेकेण स्नानेन प्रयता नियता वसन्ती विधिना शास्त्रेणातिथिभ्यः प्र-युक्तपूजा कृतसत्कारा वल्किलिनी सा सीता पत्युः प्रजासंततये संतानाविच्छेदाय हतोः । वन्येन कन्दमूलादिना शरीरं वभार पुपोष ॥

अपि प्रभुः सानुरायोऽधुना स्यात्किमुत्सुकः राक्रजितोऽपि हन्ता। शशंस सीतापरिदेवनान्तमनुष्ठितं शासनमत्रजाय॥ ८३॥

प्रभू राजाधुनापि सानुशयः सानुतापः स्यात्किम् । इति काकुः । उत्सुकः । शक-जित इन्द्रजितो हन्ता लक्ष्मणोऽपि सीतापरिदेवनान्तं सीताविलापान्तमनुष्ठितं शास-नमप्रजाय शशंस ॥

बभूव रामः सहसा सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः। कौळीनभीतेन गृहान्निरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः॥ ८४॥

सहसा सपिद सवाष्पो रामः । तुषारवर्षी सहस्यचन्द्र इव वभूव । अत्यश्रुतया तुषाविषणा पोषचन्द्रेण तुल्योऽभृत् । 'पोषे तैषसहस्यो द्वो' इत्यमरः । युक्तं चैतिदि-ल्याह—कोलीनाल्लोकापवादाद्भीतेन तेन रामेण वैदेहमुता सीता गृहात्रिरस्ता । न मनस्तो मनसिश्चतात्र निरस्ता । पत्रम्यास्तसिल् ॥

नियृह्य शोकं स्वयमेव धीमान्वर्णाश्रमावेक्षणजागरूकः। स भ्रातृसाधारणभोगमृद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास॥ ८५॥

भीमान्वर्णनामाश्रमाणां चावेक्षणेऽनुसंधाने जागरूकोऽप्रमत्तः । 'जागरूकः' इत्यूक-प्रात्ययः । रजोरिक्तमना रजोगुणश्रून्यचेताः स रामः स्वयमेव शोकं निगृह्य निरुध्य आतृभिः साधारणभोगम् । शरीरिस्थितिमात्रोपयुक्तमित्यर्थः । ऋदं राज्यं शशास ॥

तामेकभार्या परिवादभीरोः साध्वीमिप त्यक्तवतो नृपस्य । वक्षस्यसंघट्टसुखं वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीः ॥ ८६॥

परिवादभीरोनिंन्दाभीरोरत एवैकभार्यामपि साध्वीमपि तां सीतां खक्तवतो नृपस्य वक्षस्यसंघटसुखमसंभाव्यसुखं वसन्ती लक्ष्मीः सपन्नीरहितेव रेजे दिदीपे । तस्य ह्यन्त-रपरिप्रहो नाभूदिति भावः ॥

सीतां हित्वा दशमुखरिपुनोंपयेमे यदन्यां तस्या एव प्रतिकृतिसखो यत्कतूनाजहार। वृत्तान्तेन अवणविषयप्रापिणा तेन भर्तुः सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे॥ ८७॥

दशसुखरिप् रामः सीतां हित्वा त्यक्तान्यां श्चियं नोपयेमे न परिणीतवानिति यत् । 'उपाद्यमः स्वकरणे' इत्यात्मनेपदम् । किंच । तस्याः सीताया एव प्रतिकृतेः प्रतिमाया हिरण्मय्याः सखा प्रतिकृतिसखः सन्कत्नाजाह्राराहृतवानिति यत्तेन श्रवणविषयप्रापिणा श्रीत्रदेशगामिना भर्जुर्वृत्तान्तेन वार्तया हेतुना सा सीता दुर्वारं दुर्निरोधं परित्यागेन य- हुःसं तत्कथमपि विषेहे विसोदवती ॥

इति महामहोपाध्यायकोछाचलमिहनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाछिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये सीतापरित्यागो नाम चतुर्दशः सर्गः।

## पश्चद्दाः सर्गः।

अरण्यकं गृहस्थानं श्वज्ञरौ यद्रजःकणाः (१)। स्वयमौद्वाहिकं गेहं तस्मै रामाय ते नमः (१)॥

कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम् । २०११ २०१० २०१० व्यक्ते पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम् ॥ १॥

कृतसीतापरित्यागः स प्रथिवीपालो रामो रत्नाकर एव मेखला यस्यास्ताम् । सार्णवा-भिल्र्यः । केवलाम् । एकामित्यर्थः । प्रथिवीमेव वुभुजे भुक्तवान् । न तु पार्थिवीमित्यर्थः। सापि रत्नखितमेखला प्रथिव्याः कान्तासमाधिव्येज्यते । रामस्य स्थन्तरपरिप्रहो ना-स्तीति श्लोकाभिप्रायः ॥

> ठवणेन विद्धितेज्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः। मुनयो यसुनाभाजः शरण्यं शरणार्धिनः॥२॥

लवणेन छवणाख्येन तामिस्रेण तमिस्राचारिणा । रक्षसेखर्थः । विछुप्तेज्या छुप्तयाग-

क्रिया अत एव शरणार्थिनो रक्षणार्थिनो यमुनाभाजो यमुनातीरवासिनो मुनयः शरण्यं श्ररणाहि रक्षणसमर्थे तं रामं रिक्षतारमभ्ययुः प्राप्ताः । यातेर्छङ् ॥

अवेक्ष्य रामं ते तिसान्न प्रजहुः खतेजसा ।

त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम् ॥ ३॥

ते मुनयो राममवेक्ष्य । रक्षितारमिति शेषः । तिस्मिह्रवणे स्वतेजसा शापरूपेण न प्रजहुः । तथाहि । त्रायते इति त्राणं रक्षकम् । कर्तरि ल्युट् । तदभावे शाप एवास्त्रं थेषां ते शापास्त्राः सन्तस्तपसो व्ययं कुर्वन्ति । शापदानात्तपसो व्यय इति प्रसिद्धेः ॥

> प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्तेभ्यो विद्यप्रतिक्रियाम् । धर्मसंरक्षणार्थेव प्रवृत्तिर्भुवि शार्ङ्गिणः ॥ ४ ॥

काकुत्स्थो रामस्तेभ्यो मुनिभ्यो विद्यप्रतिक्रियां छवणवधरूपां प्रतिशुश्राव प्रतिज्ञि । तथाहि । भुवि शार्हिणो विष्णोः प्रवृत्ती रामरूपेणावतरणं धर्मसंरक्षणमेवार्थः प्रयोजनं यस्याः सा तथैव ॥

> ते रामाय वधोपायमाचल्युर्विवुधद्विषः । दुर्जयो ठवणः शूली विशूलः प्रार्थ्यतामिति ॥ ५ ॥

ते मुनयो रामाय विद्युधद्विषः सुरारेर्लवणस्य वधोपायमाचख्युः । लुनातीति लवणः । नन्धादिरवाल्लयुः । तत्रैव निपातनाण्णत्वम् । लवणः श्ली श्रूलवान्दुर्जयोऽजय्यः । किंतु विश्र्लः श्रूलरहितः प्रार्थ्यतामभिगम्यताम् । 'याच्यायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते विश्रुलः इति केशवः ॥

आदिदेशाथ शत्रुझं तेषां क्षेमाय राघवः। करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्॥६॥

अथ तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय राघवो रामः शत्रुघ्नमादिदेश । अत्रोत्प्रेक्षते— अस्य शत्रुघ्नस्य नामारिनिप्रहाच्छत्रुहननाद्धेतोः । यथाभूतोऽथों यस्य तद्यथार्थं करिष्य-त्रित । शत्रून्हन्तीति शत्रुघः । 'अमनुष्यकर्तृके च' इति चकारात्कृतघ्रशत्रुघादयः सिद्धा इति दुर्गसिंहः । पाणिनीयेऽपि बहुळप्रहणाद्यथेष्टसिद्धिः 'कृत्यल्युटो बहुळम् ' इति ॥ रामस्य स्वयमप्रयाणे हेत्नमाह—

> यः कश्चन रघूणां हि परमेकः परंतपः। अपवाद इवोत्सर्ग व्यावर्तयितुमीश्वरः॥ ७॥

हि यस्मात् ।पराञ्छत्रृंस्तापयतीति परंतपः । 'हिषत्परयोस्तापः' इति खच्प्रत्ययः। 'खिच हस्तः ' इति हस्तः । रघूणां मध्ये यः कश्चनैकः । अपवादो विशेषशास्त्रमुत्सर्गं साम्भान्यशास्त्रमिव । परं शत्रुं व्यावर्तियतुं वाधितुमीश्वरः समर्थः । अतः शत्रुद्यमेवादिदे - शिति पूर्वेणान्वयः ॥

अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी। ययौ वनस्थलीः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः॥८॥

ततोऽम्रजेन रामेण प्रयुक्ताशीः कृताशीर्वादो रथी रिथकोऽभीर्निर्भोको दाशरिथः ५ पुष्पाणि संजातानि यासां ताः पुष्पिताः सुरभीरामोदमाना वनस्थलीः पश्यन्ययौ॥

# रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये। पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरिधरिवाभवत्॥९॥

रामादेशादनुगता सेना तस्य शत्रुघ्नस्य । अध्ययनमर्थां इत्रिभेयो यस्य तस्य । धातोः ' इङ्ङ्ध्ययने ' इत्यस्य धातोः पश्चाद्धिरध्युपस्यं इव । अर्थसिद्धये प्रयोजनसाधनायेत्ये- कत्र । अन्यत्राभिधेयसाधनाय । अभवत् । 'अर्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजनिवृत्तिषु' इत्यमरः। यथा ' इङ्कितवध्युपसर्यं न व्यभिचरतः ' इति न्यायेनाध्युपसर्यः स्वयमेवार्थसाधकस्य धातोः संनिधिमात्रेणोपकरोति सेनापि तस्य तद्वदिति भावः ॥

आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छंस्तपतां वरः। विरराज रथप्रष्टेर्वालखिल्यैरिवांशुमान्॥१०॥

रथप्रष्ठे रथाप्रगामिभिः। 'प्रष्ठोऽप्रगामिनि' इति निपातः। मुनिभिः पूर्वोक्तैरादिष्ट-वर्त्मा निर्दिष्टमार्गो गच्छंस्तपतां देदीप्यमानानां मध्ये वरः श्रेष्ठः स शत्रुघः। वालिख-ल्यैर्मुनिभिरंशुमान्सूर्य इव । विरराज । तेऽपि रथप्रष्ठा इत्यनुसंधेयम् ॥

तस्य मार्गवशादेका वभूव वस्तिर्यतः। रथस्वनोत्कण्ठसृगे वाल्मीकीये तपोवने॥११॥

यतो गच्छतः । इण्धातोः शतृप्रत्ययः । तस्य शत्रुघ्नस्य मार्गवशाद्रथस्वन उत्कण्ठा उ-द्रीवा मृगा यरिमस्तिस्मन्वाल्मीकीये वाल्मीकिसंबन्धिनि । 'बृद्धाच्छः' इति छप्रत्ययः । तपोवन एका वसती रात्रिर्वभूव । तत्रैकां रात्रिमुषित इत्यर्थः। ' वसती रात्रिवेश्मनोः' इत्यनरः ॥

तमृषिः पूजयामास कुमारं क्वान्तवाहनम्। तपःप्रभावसिद्धाभिर्विशेषप्रतिपत्तिभिः॥१२॥

क्कान्तवाहनं श्रान्तयुग्यं तं कुमारं शत्रुघ्नमृषिर्वाल्मीकिस्तपः प्रभावसिद्धाभिर्विशेषप्रति-पत्तिभिरुत्कृष्टसंभावनाभिः पूजयामास ॥

तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तर्वेत्नी प्रजावती । सुतावसूत संपन्नौ कोशदण्डाविव क्षितिः॥ १३॥

तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुष्टस्य । अन्तरस्या अस्तीखन्तर्वन्नी गर्भिणी। 'अन्तर्वन्नी च गर्भिणी 'इत्यमरः । 'अन्तर्वत्पतिवतोर्जुक् 'इति ङीप् । जुगागमश्च । प्रजावन्ती भ्रातृजाया सीता । क्षितिः संपन्नी समग्री कोशदण्डाविव । स्रुतावसूत ॥

संतानश्रवणाद्भातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान् । प्राञ्जलिर्मुनिमामन्य प्रातर्युक्तरथो ययौ ॥ १४ ॥

भ्रातुर्ज्येष्टस्य संतानश्रवणाद्धेतोः सौमनस्यवान्पीतिमान्सौमित्रिः शत्रुष्तः प्रातयुक्तस्थः स्वर्थः सन् । प्राञ्जितः कृताञ्जलिभुनिमामन्याष्ट्रच्छेय ययौ ॥

स च प्राप मधूपम्नं कुम्भीनस्याश्च कुक्षिजः। वनात्करमिवादायं सत्त्वराशिमुपस्थितः॥ १५॥

स शत्रुघश्च मधूपघं नाम ठवणपुरं प्राप । कुम्भीनसी नाम रावणस्वसा । तस्याः कुक्षिजः पुत्रो ठवणश्च वनात्करं विक्रिमिव सत्त्वानां प्राणिनां राशिमादायोपस्थितः प्राप्तः ॥

धूमधूम्रो वसागन्धी ज्वालाबभुशिरोरुहः। ऋव्याद्रणपरीवारश्चिताग्निरिव जंगमः॥१६॥ स्निग्धं षेण्यः । ' आस्थिता स्थात्' इ क्रैरावणाः स्वामी । यदिवैराव् ताविवेदि किंभूतो छवणः। धूम इव धूमः कृष्णछोहितवणैः। 'धूमधूमछौ कृष्णछोहिते ' इत्य-मरः। वसागन्धो हन्मेदोगन्धः। सोऽस्यास्तीति वसागन्धी। 'हन्मेदस्तु वपा वसा ' / इत्यमरः। ज्वाला इव बभ्रवः पिशङ्गाः शिरोहहाः केशा यस्य स तथोक्तः। 'बिपुक् नकुछे विष्णौ बस्तुः स्यातिङ्गछे त्रिषु ' इत्यमरः। कव्यं मासमदन्तीति कव्यादो राक्षसाः। तेषां गण एव परीवारो यस्य स तथोक्तः। अत एव जंगमश्चरिष्णुश्चितामिरिव स्थितः। कृशानुपक्षे धूमैधूमवर्णः। ज्वाला एव शिरोहहाः। कव्यादो एध्रादयः। इत्यनुसंधेयम्॥

अपशूलं तमासाद्य लवणं लक्ष्मणानुजः । रुरोध संमुखीनो हि जयो रन्ध्रप्रहारिणाम् ॥ १७ ॥

लक्ष्मणानुजः शत्रुघोऽपग्नलं शूलरिहतं तं लवणमासाय ररोघ । तथाहि । रन्ध्रप्रहारिणां रन्ध्रप्रहरणशीलानाम् । अपग्नलतैवात्र रन्ध्रम् । जयः संमुखीनो हि । संमुखस्य दर्शनो हि । 'यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः' इति खप्रस्ययः । अधिकारलक्षणार्थस्तु दुर्लभ एव ॥

नातिपर्याप्तमालक्ष्य मत्कुक्षेरद्य भोजनम्।

दिष्ट्या त्वमिस मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥ १८ ॥ इति संतर्ज्य रात्रुझं राक्षसस्तिज्ञ्यांसया ।

प्रांशुमुत्पाटयामास मुस्तास्तम्बिमव दुमम् ॥ १९ ॥

युग्मम् । राक्षसो लवणः । अद्य मत्कुक्षेः । भुज्यत इति भोजनम् । भोज्यं मृगा-दिकं नातिपर्याप्तमनतिसमयमालक्ष्य दृष्ट्वा भीतेनेव धात्रा दिख्या भाग्येन मे त्वसुपपादितः कल्पितोऽसि । इति शत्रुघं संतर्ज्यं तस्य शत्रुघस्य जिघांसया हन्तुमिच्छया प्रांशुसुन्नतं हु-मम् । सुस्तास्तम्बमिव । अक्केशेनोत्पाटयामास ॥

सौमित्रेनिंशितैर्वाणैरन्तरा शक्तिकृतः। गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी नैर्क्कृतेरितः॥ २०॥

नैकृतेरितो रक्षःप्रेरितः शाख्यन्तरा मध्ये निशितवाणैः शकलीकृतः सन्सौमित्रेः शत्रु-प्रस्य गात्रं न प्राप । किंतु पुष्परजः प्राप ॥

विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तसै महोपलम् । प्रजिघाय कृतान्तस्य मुष्टि पृथगिव स्थितम् ॥ २१ ॥

रक्षो ठवणस्तस्य वृक्षस्य विनाशाद्धेतोः । महोपछं महान्तं पाषाणम् । पृथिकस्थतं कृ-तान्तस्य यमस्य मुष्टिमिव । मुष्टिशब्दो द्विलिङ्गः । तस्मै शत्रुन्नाय प्रजिघाय प्रहितवान् ॥

पेन्द्रमस्त्रमुपादाय शत्रुघ्नेन स ताडितः। सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्॥ २२॥

स महोपलः शत्रुघनेन्द्रमिन्द्रदेवताकमस्त्रमुपादाय ताडितोऽभिहतः सन् । सिकतात्वा-त्सिकताभावादपि परां परमाणुतां प्रपेदे । यतोऽणुर्नास्ति स परमाणुरित्याहुः ॥

तमुपाद्रवदुद्यम्य दक्षिणं दोनिशाचरः। एकताळ इवोत्पातपवनप्रेरितो गिरिः॥ २३॥

निशाचरो राक्षसो दक्षिणं दोः । 'ककुद्दोषणी' इति भगवतो भाष्यकारस्य प्रयोगद्दिन् पशब्दस्य नपुंसकत्वं द्रष्टव्यम् । 'भुजबाहू प्रवेष्टो दोः' इति पुंछिङ्गसाहचर्यात्पुंस्त्वं च । तथा च प्रयोगः—'दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः' इति । सव्येतरं बाहुमुद्यम्य एकस्ता- छस्तदाख्यवृक्षो यस्मिन्स एकतालः । उत्पातपवनेन प्रेरितो गिरिरिव । तं शत्रुघ्रमुपा- द्रवदिमद्रुतः ॥

पुनः शीरथें ह नुभावि

पुनः तरुनिस् त्युत्किः न्यादीः

स्थ त्राः। त्रेका जातः

यते य भगाः मरः मनो

वाणी

न्द इी

# कार्ष्णेन पत्रिणा रात्रुः स भिन्नहृदयः पतन् । आनिनाय भुवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम् ॥ २४ ॥

ह सः शत्रुर्लवणः । कार्ष्णंन वैष्णवेन पत्रिणा वाणेन । उक्तं च रामायणे—'एवमेष प्रज-नितो विष्णोस्तेजोमयः शरः' इति । 'विष्णुर्नारायणः कृष्णः' इत्यमरः । भिन्नहृदयः पत-न्भुवः कम्पमानिनायानीतवान् । देहभारादित्यर्थः । आश्रमवासिनां कम्पं जहार । तन्ना-शादकुतोभया वभुवुरित्यर्थः ॥

वयसां पङ्कयः पेतुईतस्योपिर विद्विषः। तत्प्रतिद्वन्द्विनो मूर्भि दिच्याः कुसुमवृष्टयः॥ २५॥

हतस्य । विद्वेष्टीति विद्विट् । तस्य विद्विषो राक्षसस्योपिर वयसां पिक्षणां पङ्कयः पेतुः । तस्पतिद्वन्द्विनः शत्रुघस्य मूर्ष्मि तु दिव्याः कुसुमबृष्टयः पेतुः ॥

स हत्वा ठवणं वीरस्तदा मेने महौजसः। आतुः सोदर्थमात्मानमिन्द्रजिद्वधशोभिनः॥ २६॥

स वीरः शत्रुघो छवणं हत्वा तदात्मानं महौजसो महावछस्येन्द्रजिद्वधेन शोभिनो भा-वुर्लक्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदर्यमेकोदरं मेने । 'सोदराद्यः' इति यप्रस्ययः ॥

तस्य संस्त्यमानस्य चरितार्थेस्तपिस्तिः। शुशुभे विक्रमोदग्रं वीडयावनतं शिरः॥ २७॥

चरितार्थैः कृतार्थैः कृतकार्येस्तपिस्त्रिभः संस्तूयमानस्य तस्य शतुघस्य विकमेणोद्यमु-वृतं त्रीडया लजयावनतं नम्नं शिरः शुशुभे । विकान्तस्य लजैव भूषणमिति भावः ॥

उपक्लं स कालिन्धाः पुरी पौरुषभूषणः। निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु मथुरां मधुराकृतिः॥ २८॥

पौरुषभूषणः । अर्थेषु विषयेषु निर्ममो निस्पृहः । मधुराकृतिः सौम्यरूपः । स शतुन्नः कालिन्द्या यमुनाया उपकूळं कूळे । विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । मथुरां नाम पुरीं निर्ममे निर्मितवान् ॥

या सौराज्यप्रकाशाभिर्वभौ पौरविभूतिभिः। स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवोपनिवेशिता॥ २९॥

या पूं: । शत्रुघः शोभनो राजा यस्याः पुरः सा सुराज्ञी । सुराज्ञ्या भावः सौराज्यम् । तेन प्रकाशाभिः प्रकाशमानाभिः पौराणां विभूतिभिरैश्वर्यैः । स्वर्गस्याभिष्यन्दोऽतिरिक्त-जनः । तस्य वमनमाहरणं कृत्वोपनिवेशितोपस्थापितेव वभौ । अत्र कौटिल्यः—'भूतपू-वमभूतपूर्वे वा जनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्' इति ॥

तत्र सौधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम् । हेममक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिव पित्रिये ॥ ३० ॥

तत्र मथुरायां सौधगतो हर्म्यारूटः स चकवाकिनीं चक्रवाकवर्ती यसुनाम् । हेमभ-किमर्ती सुवर्णरचनावर्ती भूमेः प्रवेणीं वेणीमिव । 'वेणिः प्रवेणी' इत्यमरः । पश्यन्पि-प्रिये प्रीतः । 'प्रीङ् प्रीणने' इति धातोदैवादिकाल्लिट् ॥

संप्रति रामसंतानवृत्तान्तमाह्-

सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत्। संचस्कारोभयप्रीत्या मैथिलेयौ यथाविधि॥ ३१॥ ( 330

(90)

किंग मर: ।

इल्पमर नकुले

तेषां कृशा

रिष

हि

दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्त्रकृनमन्त्रद्रष्टा स वाल्मीकिरपि । 'सुकर्मपापमन्त्र-पुण्येषु कृत्रः' इति किए । उभयोर्दशरथजनकयोः प्रीत्या स्नेहेन मैथिलेयौ मैथिलीपुत्री यथाविधि यथाशास्त्रं संचस्कार संस्कृतवान् । जातकर्मादिभिरिति शेषः ॥

स तौ कुरालवोन्मृष्टगर्भक्रेदौ तदाख्यया। कविः कुरालवावेव चकार किल नामतः॥ ३२॥

स कविर्वालमीकिः कुशैर्दभें लेवेर्गोपुच्छलोमिः । 'लवो लवणकि अलकपक्षमगोपुच्छ-लोमसु इति वैजयन्ती । उन्मृष्टो गर्भक्केदो गर्भोपद्रवो ययोस्तो कुशलवोन्मृष्टगर्भक्केदौ मैथिलेयो तेषां कुशानां च लवानां चाख्यया नामतो नाम्ना यथासंख्यं कुशलवावेव च-कार किल । कुशोन्मृष्टः कुशः । लवोन्मृष्टो लवः ॥

साङ्गं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कान्तरौरावौ। खकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम् ॥ ३३॥

किंचिदुत्कान्तशेशवावतिकान्तवाल्यो तौ साङ्गं च वेदमध्याप्य कवीनां प्रथमपद्धति-म् । कविताबीजमित्यर्थः । खकाति काव्यं रामायणाख्यं गापयामास । गापयतेर्छिट् । शब्दकर्मत्वात् 'गतिबुद्धि-' इत्यादिना द्विकर्मकत्वम् ॥

रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तौ मातुरव्रतः। तद्वियोगव्यथां किंचिच्छिथिलीचऋतुः सुतौ ॥ ३४॥

तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातुर्यतो मधुरं गायन्तौ तद्वियोगव्ययां रामविरहवेदनां किं चिच्छिथिलीचऋतुः।

इतरेऽपि रघोर्वदयास्त्रयस्त्रेताग्नितेजसः। तद्योगात्पतिवत्नीषु पत्नीष्वासन्द्रिस्नवः ॥ ३५॥

रघोर्नेश्या वंशे भवाः । त्रेतेत्यमयस्रेतामयः । तेषां तेज इव तेजो येषां ते त्रेतामिते-जसः । इतरे रामादन्ये त्रयो भरतादयोऽपि तद्योगात्तेषां योगाद्भरतादिसंबन्धात्पतिव-त्नीषु भर्तृमतीषु जीवत्पतिकासु। ख्यातिमतीष्वत्यर्थः। 'प्तिवत्नी सभर्तृका'इस्यमरः। 'अ-न्तर्वत्पतिवतोर्जुक्' इति ङीप्पत्ययो नुमागमश्च । पत्नीषु द्विसूनव आसन् । द्वौ द्वौ सून् येषां ते द्विसूनव इति विग्रहः । कचित्संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये वीप्सार्थत्वं सप्तपणीदिवत् ॥

शत्रुघातिनि शत्रुघ्नः सुवाहौ च वहुश्रुते। मथुराविदिशे सुन्वोर्निद्धे पूर्वजोत्सुकः॥ ३६॥

पूर्वजोत्सुको ज्येष्ठप्रियः शत्रुघ्नो बहुश्रुते शत्रुघातिनि सुवाहौ च तन्नामकयोः । सू-न्वोर्भथुरा च विदिशा च ते नगर्यों निदधे। निधाय गत इत्यर्थः॥

भूयस्तपोव्ययो मा भूद्राल्मीकेरिति सोऽत्यगात्। मैथिलीतनयोद्गीतनिःस्पन्दमृगमाश्रमम्॥ ३७॥

सं शत्रुद्रो मैथिलीतनययोः कुशलवयोरुद्रीतेन निःस्पन्दमृगं गीतप्रियतया निर्धन टहरिणं वाल्मीकेराश्रमम् । भूयः पुनरिप तपोव्ययः संविधानकरणार्थे तपोहानिर्मा भूर दिति हेतोः अलगात् । अतिक्रम्य गत इलर्थः ॥

वशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्। लवणस्य वधात्पौरैरीक्षितोऽत्यन्तगौरवम् ॥ ३८॥

द्रवद्भिद्रुतः ॥

₹

य

वशी स लवणस्य वधाद्वेतोः पौरैः पौरजनैरत्यन्तं गौरवं यस्मिन्कर्मणि तत्त्रथेक्षितः सन् । रथ्यासंस्कारैस्तोरणादिभिः शोभते या तामयोध्यां विवेश च ॥

स दद्री सभामध्ये सभासद्भिरपश्चितम् । रामं सीतापरित्यागाद्सामान्यपति भुवः ॥ ३९ ॥

स शत्रुघः सभामध्ये सभासद्भः सभ्येरुपस्थितं सेवितं सीतापरित्यागाद्भुवोऽसा-मान्यपतिमसाधारणपति रामं ददर्श ॥

तमभ्यनन्दत्प्रणतं लवणान्तकमग्रजः।

कालनेमिवधात्प्रीतस्तुराषाडिव शार्ङ्गिणम्॥ ४०॥

अप्रजो रामो छवणस्यान्तकं हन्तारं प्रणतं तं शत्रुघम् । कालनेमिर्नाम राक्षसः । तस्य वधात्प्रीतः । तुरां वेगं सहत इति तुराषाडिन्द्रः । 'छन्दिस सहः' इति णिः । यद्वा सहतोणिचि कृते साहयतेः किए । 'अन्येषामि दश्यते' इति पूर्वपदस्य दीर्घः । 'सहेः साडः सः' इति पत्वम् । शार्ङ्गिणमुपेन्द्रमिव । अभ्यनन्दत् ॥

स पृष्टः सर्वतो वार्तमाख्यद्राज्ञे न संतितम्। प्रत्यपियप्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात्॥ ४१॥

स शत्रुघः पृष्टः सन् । सर्वतो वार्ते कुशलं राज्ञे रामायाख्यदाख्यातवान् । चिक्षिङो लुङ् । 'चिक्षिङः ख्यान्' इति ख्यानादेशः । 'अस्यितविक्ति—' इत्यङ् । 'आतो लोप इटि च' इत्याकारलोपः । ख्यातेर्वा लुङ् । संतितं कुशलवोत्पत्तिं नाख्यत् । कुतः । कालेऽवसरे प्रत्यपिष्यत आद्यस्य कवेर्वालमीकेः शासनात् ॥

अथ जानपदो विप्रः शिशुमप्राप्तयौवनम् । अवतार्योङ्कराय्यास्यं द्वारि चकन्द भूपतेः ॥ ४२ ॥

अथ जनपदे भवो जानपदो विप्रः । कश्चिदिति शेषः । अप्राप्तयौवनं शिशुम् । मृ-तमिति शेषः । भूपते रामस्य द्वार्यङ्कशय्यास्थं यथा तथावतार्याङ्कस्थत्वेनैवावरोप्य चक्रन्द चुकोश ॥

शोचनीयासि वसुधे या त्वं दशरथाच्युता। रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता॥ ४३॥

हे वसुधे, दशरथाच्युता या त्वं रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता सती शोच-नीयासि ॥

श्रुत्वा तस्य युचो हेतुं गोप्ता जिहाय राघवः । न द्यकालभवो मृत्युरिक्वाकुपदमस्पृशत् ॥ ४४ ॥

गोप्ता रक्षको राघवस्तस्य विप्रस्य ग्रुचः शोकस्य हेतुं पुत्रमरणरूपं श्रुत्वा जिह्नाय छिनतः । क्वतः । हि यस्मादकालभवो मृत्युरिक्वाकूणां पदं राष्ट्रं नास्पृशतः । बृद्धे जीवित यवीयान म्रियत इत्यर्थः ॥

स मुहूर्त क्षमखेति द्विजमाश्वास्य दुःखितम्। यानं सस्मार कौबेरं वैवस्वतिजगीषया॥ ४५॥

स रामो दुः खितं द्विजं सुहूर्ते क्षमस्रेत्याश्वास्य देवस्वतस्यान्तकस्यापि जिगीषया जतुमिच्छया कौवेरं यानं पुष्पकं सस्मार ॥

आत्तरास्त्रस्तद्ध्यास्य प्रस्थितः स रघूद्रहः। उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्रती॥ ४६॥ त

त्यु

न्द

ना

त्वे

ज

यो

भ

म

4

स रघूद्रहो राम आत्तरास्रः सन् । तत्पुष्पकमध्यास्य प्रस्थितः । अथ तस्य पुरो
गूढरूपा सरस्वत्यरारीरा वागुचचारोद्दभूव ॥

राजन्यजासु ते कश्चिद्यचारः प्रवर्तते। तमन्विष्य प्रशमयेभीवितासि ततः कृती॥ ४७॥

हे राजन्, ते प्रजासु कश्चिदपचारो वर्णधर्मव्यतिरेकः प्रवर्तते । तमपचारमन्वि-ष्य प्रशमयेः । ततः कृती कृतकृत्यो भवितासि भविष्यसि ॥

इत्याप्तवचनाद्रामो विनेष्यन्वर्णविकियाम् । दिशः पपात पत्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८॥

इत्याप्तवचनाद्रामो वर्णविकियां वर्णापचारं विनेष्यन्नपनेष्यन्वेगेन निष्कम्पहेतुना प-चेण वाहनेन पुष्पकेण । 'पृत्तं वाहनपक्षयोः' इत्यमरः । दिशः पपात धावति स्म ॥

अथ धूमाभिताम्राक्षं वृक्षशाखावलम्बिनम्। ददर्श कंचिदैक्ष्वाकस्तपस्यन्तमधोमुखम्॥ ४९॥

अथेक्वाकुवंशप्रभव ऐक्वाको रामः । 'कोपधादण्' इत्यणि कृते 'दाण्डिनायन-'इ-त्यादिनोकारठोपनिपातः । धूमेन पीयमानेनाभिताम्राक्षं वृक्षशाखावछिम्बनमधोमुखं तपस्यन्तं तपश्चरन्तं कंचित्पुरुषं ददर्श ॥

> पृष्टनामान्वयो राज्ञा स किलाचष्ट धूमपः। आत्मानं शम्बुकं नीम शूद्रं सुरपदार्थिनम्॥ ५०॥

राज्ञा नाम चान्वयश्च तौ पृष्टौ नामान्वयौ यस्य स तथोक्तः । धूमं पिवतीति धू-मपः । 'सुपि' इति योगविभागात्कप्रस्ययः । स पुरुष आत्मानं सुरपदार्थिनम् । स्व-र्गार्थिनम् । अनेन प्रयोजनमपि पृष्ट इति ज्ञेयम् । शम्बुकं नाम शूद्रमाचष्ट बभाषे किल ॥

तपस्यनिधकारित्वात्प्रजानां तमघावहम् । शीर्षच्छेद्यं परिच्छिद्य नियन्ता शस्त्रमाददे ॥ ५१ ॥

तपस्यनिधकारित्वात्प्रजानामघावहं दुःखावहं तं ग्रुदं शीर्षच्छेदाम् । 'शीर्षच्छेदायच' इति यत्प्रत्ययः । परिच्छिय निश्चित्य नियन्ता रक्षको रामः शस्त्रमाददे जमाह ॥

स तद्वकं हिमक्किष्टिकञ्जल्कमिव पङ्कजम्। ज्योतिष्कणाहतदमश्रु कण्ठनालाद्पातयत्॥ ५२॥

स रामो ज्योतिष्कणैः स्फुलिङ्गैराहतानि दग्धानि समश्रूणि यस्य तत्तस्य वश्रम् । हि-मिक्ठिष्टिकेञ्जल्कं पङ्कजिमव । कण्ठ एव नालं तस्मादपातयत् ॥

कृतदण्डः खयं राज्ञा छेभे शूद्रः सतां गतिम्। तपसा दुश्चरेणापि न खमार्गविलङ्घिना॥ ५३॥

शूद्रः शम्बुको राज्ञा खयं कृतदण्डः कृतिशिक्षः सन् । सतां गितं लेभे । दुश्चरेणापि खमार्गविलिक्षना । अनिधकारदुष्टेनेत्यर्थः । तपसा न लेभे । अत्र मतुः—'राजिभः कृतद्र-ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥'इति ॥

रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसंदर्शितात्मना। महोजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना॥ ५४॥

रघुनाथोऽपि मार्गसंदर्शितात्मना महीजसाऽगस्त्येन । इन्दुना शरत्काल इव । संयु-युजे संगतः । इन्दाविप विशेषणं योज्यम् । रघुनाथेत्यत्र क्षुभादित्वाणात्वाभावः ॥

Badille

#### कुम्भयोनिरलंकारं तसौ दिव्यपरिग्रहम्। ददौ दत्तं समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्क्रयम्॥ ५५॥

कुम्भयोनिरगस्यः पीतेन समुद्रेणात्मनिष्कयमिवात्ममोचनमूल्यमिव दत्तम् । अत एव परिगृह्यत इति व्युत्पत्त्या दिव्यपरिग्रहः । दिव्यानां परिग्राह्य इत्यर्थः । तमलंकारं तस्म रामाय ददौ ॥

> तं द्धन्मैथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण बाहुना । पश्चान्निववृते रामः प्राक्परासुर्द्धिजात्मजः॥ ५६॥

मैथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण बाहुना तमलंकारं दधद्रामः पश्चान्निववृते निवृत्तः । परासु-र्मृतो द्विजात्मजः प्रागरामात्पूर्वं निववृते ॥

> तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः। स्तुत्या निवर्तयामास त्रातुर्वेवस्वतादिष ॥ ५७ ॥

पुत्रसमागतः पुत्रेण संगतो द्विजो वैवखतादन्तकादिष त्रातू रक्षकस्य । 'भीत्रार्थानां भ-यहेतुः' इत्यपादानात्पश्चमी । तस्य रामस्य पूर्वोदितां पूर्वोक्तां निन्दां स्तुत्या निवर्तयामास ॥

> तमध्वराय मुक्ताश्वं रक्षःकिपनरेश्वराः। मेघाः सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवर्षत्रुपायनैः॥ ५८॥

अध्वरायाश्वमेधाय मुक्ताश्वं तं रामं रक्षःकिपनरेश्वराः सुप्रीवविभीषणादयो राजा-नश्च मेघा अम्मोभिः सस्यमिव । उपायनैरभ्यवर्षन् ॥

> दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्चेनमभिजग्मुर्महर्षयः। न भौमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि॥ ५९॥

निमन्त्रिता आहूता महर्षयश्च भूम्याः संबन्धीनि भौमानि धिष्ण्यानि स्थानान्येव न । 'धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽम्रो' इस्रमरः । किंतु ज्योतिर्मयानि नक्षत्ररूपाणि धिष्ण्या-न्यपि हिला दिग्भ्य एनं राममभिजग्मः ॥

> उपशल्यनिविष्टैस्तैश्चतुर्द्वारमुखी वभौ । अयोध्या सृष्टलोकेव सद्यः पैतामही तनुः ॥ ६० ॥

चत्वारि द्वाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतुर्द्वारमुख्ययोध्या । उपशब्येषु प्रामा-न्तेषु निविष्टैः । 'प्रामान्त उपशब्यं स्यात्' इत्यमरः । तैर्महर्षिभिः । सद्यः स्रष्टलोका पितामहस्ययं पैतामही तनुर्मूर्तिरिव । बभौ ॥

श्काच्यस्त्यागोऽपि वैदेह्याः पत्युः प्राग्वंशवासिनः। अनन्यजानेः सैवासीद्यस्माजाया हिरण्मयी॥ ६१॥

वेदेह्यास्त्यागोऽपि श्लाघ्यो वर्ण्य एव । कुतः । यस्मात् । प्राग्वंशः प्राचीनस्थूणो य-ज्ञाशालाविशेषः । तद्वासिनः । नास्त्यन्या जाया यस्य तस्यानन्यजानेः । 'जायाया निङ्' इति समासान्तो निङादेशः । पत्यू रामस्य हिरण्मयी सौवर्णी । 'दाण्डिनायन—'इस्या-दिसूत्रोण निपातः । सा निजैव जाया पत्न्यासीत् । कविवाक्यमतेत् ॥

विधेरधिकसंभारस्ततः प्रववृते मखः आसन्यत्र क्रियाविद्रा राक्षसा एव रक्षिणः ॥ ६२ ॥

ततो विधेः शास्त्राद्धिकसंभारोऽतिरिच्यमानपरिकरो मखः प्रवत्रते प्रवृत्तः । यत्र

गू

65

मखे । विहन्यन्त एभिरिति विव्नाः प्रत्यूहाः । मखे यज्ञे 'यज्ञार्थे कविधानम्' इति कः । क्रियाविद्रा अनुष्ठानविधातका राक्षसा एव रक्षिणो रक्षका आसन् ॥

अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः । मैथिलेयौ कुशलवौ जगतुर्गुरुचोदितौ ॥ ६३ ॥

अथ मैथिलेयो मैथिलीतनयो । 'स्नीम्यो ढक्' । कुशलबो गुरुणा वाल्मीकिना चोदितो प्रेरितो सन्तो । प्राचेतसो वाल्मीकिः । उपज्ञायत इत्युपज्ञा । 'आतश्चोपसर्गे' इति कर्मण्यङ्प्रखयः । प्राचेतसयोपज्ञा प्राचेतसोपज्ञम्। प्राचेतसेनादौ ज्ञातमित्यर्थः । 'उपज्ञा ज्ञानमायं स्वात्' इत्यमरः । 'उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिष्ट्यासायाम्' इति नपुंसकत्वम् । अय्यते ज्ञायतेऽनेनेत्ययनम् । रामस्यायनं चिरतं रामायणं रामायणाख्यं काव्यम् । 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः' इति णत्वम् । उत्तरायणमितिवत् । इतस्ततो जगतुः । गायतेर्लिट् ॥

वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किंनरस्वनौ। किं तद्येन मनो हर्तुमलं स्थातां न शुण्वताम्॥ ६४॥

रामस्य वृत्तं वर्ण्यम् । वस्त्विति शेषः । वाल्मीकेः कृतिः काव्यम् । गेयमिति शेषः । तौ कुशल्वौ किंनरखनौ किंनरकण्ठौ गायकौ । पुनरिति शेषः । अत एव तिंक येन निमित्तेन तौ श्र्ण्वतां मनो हुर्तुमलं शक्तौ न स्याताम् । सर्वे सरसिन्सर्थः ॥

रूपे गीते च माधुर्यं तयोस्तज्ज्ञैर्निवेदितम्। ददर्श सानुजो रामः शुश्राव च कुत्हली॥ ६५॥

ते जानन्तीति तज्ज्ञाः । तैस्तज्ज्ञैरभिज्ञैनिवेदितं तयोः कुशलवयो रूपे आकारे गीते च माधुर्ये रामणीयकं सानुजो रामः कुत्तृहली सानन्दः सन्यथासंख्यं ददर्श शुश्राव च ॥

तद्गीतश्रवणैकाया संसद्श्रुमुखी वभौ । हिमनिष्यन्दिनी प्रातर्निर्वातेच वनस्थली ॥ ६६ ॥

तयोगर्तिश्रवण एकाग्रासक्ताश्रुमुखी । आनन्दादिति भावः । संसत्सभा । प्रातिर्हम-निष्यन्दिनी निर्वाता वातरिहता वनस्थलीव । वभौ शुशुभे । आनन्दपारवश्यान्निष्प-न्दमास्त इत्यर्थः ॥

वयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । जनता प्रेक्ष्य सादृश्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥

जनता जानानां समूहः । 'प्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तरं' इति तल्प्रत्ययः । वयोवेषाभ्या-मेव विसंवादि विलक्षणं तदा तयोः कुशलवयो रामस्य च सादश्यं प्रेक्ष्य । नास्त्यक्षिकम्पो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । नन्नर्थस्य नशब्दस्य बहुत्रीहिः । व्यतिष्ठतातिष्ठत् । 'समव-प्रविभ्यः स्थः' इत्यात्मनेपदम् । विस्मयादनिमिषमद्राक्षीदित्यर्थः ॥

उभयोर्न तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये। नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया यथा॥ ६८॥

छोको जन उभयोः कुमारयोः प्रावीण्येन नैपुण्येन तथा न विसिष्मिये न विस्मितवा-न्यथा नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया नैःस्पृह्येण विसिष्मिये ॥

गेये को जु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः। इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ वाल्मीकिमशंसताम्॥ ६९॥ गेये गीते को जु वां युवयोधिनेता शिक्षकः। जुशब्दः प्रश्ने। 'जु पृच्छायां वितर्के च' इत्यमरः । इयं च कस्य कवेः कृतिरिति राज्ञा खयं पृष्टो तौ कुशळवे वाल्मीकिम-शंसतामुक्तवन्तौ । विनेतारं कींव चेखर्थः । 'गेये केन विनीतौ वाम्' इति पाठे वामिति खुष्मदर्थप्रतिपादकमव्ययं द्रष्टव्यम् । तथा चायमर्थः—केन पुंसा वां युवां गेये गीतवि-षये विनीतौ शिक्षितौ । कर्मणि निष्टाप्रत्ययः ॥

> अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान् । उरीक्तत्यात्मनो देहं राज्यमसै न्यवेदयत् ॥ ७०॥

अथ सावरजो रामः प्राचेतसं वाल्मीकिमुपेयिवान्प्राप्तः सन्। देहमात्मानं उरीकृत्य। आत्मानं स्थापयिलेत्यर्थः । राज्यमसौ प्राचेतसाय न्यवेदयत्समिपितवान् ॥

स तावाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ। कविः कारुणिको वत्रे सीतायाः संपरिग्रहम्॥ ७१॥

करुणा प्रयोजनमस्य कारुणिको दयाछः । 'प्रयोजनम्' इति ठन् । 'स्याद्यालुः का-रुणिकः' इत्यमरः । स कवी रामाय तौ मैथिलेयौ तदात्मजौ रामधतावाख्याय सीतायाः संपरिग्रहं स्वीकारं वन्ने ययाचे ॥

तात गुद्धा समक्षं नः सुषा ते जातवेदसि । दौरात्म्याद्रक्षसत्तां तु नात्रत्याः श्रद्धः प्रजाः ॥ ७२ ॥

हे तात, ते खुषा सीता नोऽस्माकमक्ष्णोः समीपं समक्षम् । 'अव्ययीमावे शरत्प्रभृ-तिभ्यः' इति समासान्तष्टच् । जातवेदसि वहौ शुद्धा । नास्माकमविश्वास इल्पर्थः । किंतु दूक्षसो रावणस्य दौरात्म्यादत्रल्याः प्रजास्तां न श्रद्धर्न विशश्वसुः ॥

> ताः खचारित्रमुद्दिश्य प्रत्याययतु मैथिली । ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाञ्चया ॥ ७३ ॥

मैथिली खचारित्रमुद्दिय ताः प्रजाः प्रसाययतु विश्वासयतु । विश्वासस्य बुद्धिरूप-त्वात् । 'णौ गमिरवोधने' इति इणो गम्यादेशो नास्ति । ततोऽनन्तरं पुत्रवतीमेनां सीतां त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये स्वीकरिष्ये ॥

> इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनिः। शिष्यैरानाययामास स्वसिद्धिं नियमैरिव ॥ ७४ ॥

राज्ञेति प्रतिश्रुते प्रतिज्ञाते सित मुनिराश्रमाजानकी शिष्यैः प्रयोज्येः स्वसिद्धिं स्वा-र्थसिद्धिं नियमैस्तपोभिरिव । आनाययामास ॥

> अन्येद्युरथ काकुत्स्यः संनिपात्य पुरौकसः। कविमाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये॥ ७५॥

अथ काकुत्स्थो रामः । अन्येद्युरन्यस्मित्रहनि प्रस्तुतप्रतिपत्तये प्रकृतकार्यानुसंघा-नाय पुरौकसः पौरान्संनिपात्य मेळियित्वा, कविं वाल्मीकिमाह्वाययामासाकारयामास ॥

स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सीतया। ऋचेवोदर्चिषं सूर्यं रामं मुनिरुपस्थितः॥ ७६॥

अथ । खर उदात्तादिः । संस्कारः शब्दशुद्धिः । तद्वत्या ऋचा सावित्र्योदिःचिषं सूर्य-मिव । पुत्राभ्यासुपलक्षितया सीतया करणेनोदिःचषं रासमसौ सुनिरुपस्थित उपतस्थे ॥

काषायपरिवीतेन स्वपदार्षितचक्षुषा । अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुषेव सा ॥ ७७ ॥ ( 3:

मखे क्रिया

प्रेरि

ण्यड नम

ज्ञार

त्सं

कषायेण रक्तं काषायम् । 'तेन रक्तं रागात्' इत्यण् । तेन परिवीतेन संवृतेन स्वप-दार्पितचक्षुषा शान्तेन प्रसन्नेन वपुषेव सा सीता शुद्धा साध्वीत्यन्वमीयतानमिता ॥

जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहतचक्षुषः।

तस्थुस्तेऽवाङ्मुखाः सर्वे फलिता इव शालयः॥ ७८॥

तस्याः सीतायाः कर्मण आलोकपथाइर्शनमार्गात्प्रतिसंहतचक्षुषो निवर्तितदष्टयः संव जनाः । फलिताः शालय इव । अवाङ्मुखा अवनतमुखास्तस्थुः ॥

तां दृष्टिविषये भर्तुर्मुनिरास्थितविष्टरः।

कुरु निःसंशयं वत्से स्ववृत्ते लोकमित्यशात्॥ ७९ ॥

आस्थितविष्टरोऽधिष्ठितासनो मुनिः । हे वत्से, भर्तुर्देष्टिविषये समक्षं खवृत्ते खच-रिते विषये छोकं निःसंशयं कुरु । इति तां सीतामशाच्छास्ति सम ॥

अथ वार्ल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जितं पयः। आचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्रतीम्॥ ८०॥

अथ वाल्मीकिशिष्येणावर्जितं दत्तं पुण्यं पय आचम्य सीता सत्यां सरस्वतीं वाचमु-

दीरयामासोचारयामास ॥

वाद्धानःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे। तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातुमईसि ॥ ८१ ॥

वाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ विषये मे व्यभिचारः स्खालित्यं न यथा नास्ति यदि तथा तर्हि। विश्वं विभर्तीति विश्वंभरा भूमिः । 'संज्ञायां भृतः–'इत्यादिना खच्प्रत्ययः । 'अरुर्द्विषत्-इलादिना मुमागमः । हे विश्वंभरे देवि, मामन्तर्धातुं गर्भे वासियतुमहिसि ॥

एवमुक्ते तया साध्या रन्ध्रात्सद्योभवाद्भवः। शातहद्मिव ज्योतिः प्रभामण्डलमुद्ययौ ॥ ८२ ॥

साध्व्या पतित्रतया तया सीतयैवमुक्ते सति सद्योभवाद्भवो रन्ध्राच्छातह्नदं वैद्युतं ज्योतिरिव प्रभामण्डलमुद्ययौ ॥

तत्र नागफणोत्क्षिप्तसिंहासननिषेदुषी। समुद्ररज्ञना साक्षात्प्रादुरासीद्वसुंघरा॥ ८३॥

तत्र प्रभामण्डले नागफणोत्क्षिप्ते सिंहासने निषेदुष्यासीना समुद्ररशना समुद्रमेखला साक्षात् । वसूनि धारयतीति वसुंघरा भूमिः । 'खचि हस्वः' इति हस्वः। प्रादुरासीत् ॥

सा सीतामङ्कमारोप्य भर्तृप्रणिहितेक्षणाम्।

मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्॥ ८४॥

सा वसुंधरा भर्तिर प्रणिहितेक्षणां दत्तदृष्टिं सीतामङ्कमारोप्य तस्मिनभर्तिरे रामे मा मेति मा हरेति व्याहरति वदस्येव । व्याहरन्तमनादस्येसर्थः । 'षष्टी चानादरे' इति स-समी । पातालमभ्यगात् ॥

धरायां तस्य संरम्भं सीताप्रत्यर्पणैषिणः। गुरुविधिवलापेक्षी रामयामास धन्विनः ॥ ८५॥

सीताप्रत्यर्पणमिच्छतीति तथोक्तस्य धनिवन आत्तधनुषस्तस्य रामस्य धरायां विषये संरम्भं विधिवलापेक्षी दैवशक्तिदशीं गुरुर्वद्मा शमयामास । अवश्यंभावी विधिरिति भावः॥

तौ F

ऋषीन्विसुज्य यज्ञान्ते सुदृदश्च पुरस्कृतान्। रामः सीतागतं स्नेहं निद्धे तद्पत्ययोः॥ ८६॥

इरामो यज्ञान्ते पुरस्कृतान्पूजितानृषीन्सुहृदश्च विस्रज्य सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः कुशळवयोर्निद्धे ॥

युधाजितश्च संदेशात्स देशं सिन्धुनामकम्। ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रजः॥ ८७॥

किंच । भृतप्रजः स रामो युधाजितो भरतमातुलस्य संदेशात्सिन्धुनामकं देशं दत्तप्र-भावाय दत्तैश्वर्याय । रामेणेति शेषः । भरताय ददी ॥

> भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम् । आतोद्यं ग्राह्यामास समत्याजयदायुधम् ॥ ८८ ॥

तत्र सिन्धुदेशे भरतोऽपि युधि गन्धर्वात्रिर्जिख केवलमेकमातोद्यं वीणाम् । 'ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं सुरजादिकम् । वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम् । चतु-विधिमदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम् ॥' इल्यमरः । प्राह्यामास । आयुधं समल्याजय-रयाजितवान् । प्रहिल्ज्योर्ण्यन्तयोद्धिकर्मकत्वं निल्यमिल्यनुसंधेयम् ॥

स तक्षपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययोः। अभिषिच्याभिषेकाहौँ रामान्तिकमगात्पुनः॥ ८९॥

स भरतः । अभिषेकाहीँ तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः । तक्षपुष्कलाख्ययोरि-लुर्थः । पुष्कलं पुष्कलावत्यां तक्षं तक्षशिलायामिति राजधान्योर्नगर्योरभिषिच्य पुना रामान्तिकमगात् ॥

अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणोऽप्यात्मसंभवौ । शासनाद्रधुनाथस्य चक्रे कारापथेश्वरौ ॥९०॥

छक्ष्मणोऽपि रघुनाथस्य रामस्य शासनादङ्गदं चन्द्रकेतुं च तदाख्यावात्मसंभवौ पुत्रौ । कारापथो नाम देशः । तस्येश्वरौ चके ॥

> इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः। भर्तृछोकप्रपन्नानां निवापान्विद्धुः क्रमात्॥ ९१॥

इत्यारोपितपुत्रास्ते जनेश्वरा रामादयो भर्तृलोकप्रपन्नानां खर्यातानां जननीनां क्रमा-न्निवापाञ्श्राद्धादीन्विदधुश्रकुः ॥

उपेत्य मुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्। रहःसंवादिनौ पश्येदावां यस्तं त्यजेरिति॥ ९२॥

अथ कालोऽन्तको मुनिवेशः सन्नुपेख राघवं प्रोवाच । किमिलाह—रहस्येकान्ते स्वादिनौ संभाषिणावावां यः पश्येत् । रहस्यभङ्गं कुर्यादिल्यर्थः । तं लाजेरिति ॥

तथेति प्रतिपन्नाय विवृतात्मा नृपाय सः । आचल्यौ दिवमध्यास्स्व शासनात्परमेष्टिनः॥ ९३॥

स कालस्तथेति प्रतिपन्नाय नृपाय रामाय विवृतात्मा प्रकाशितनिजस्वरूपः सन् । परमेष्टिनो ब्रह्मणः शासनाद्दिवमध्यास्स्वेत्याचस्यौ ॥

विद्वानि तयोद्धाः समयं लक्ष्मणोऽभिनत्। भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसंदर्शनार्थिनः॥ ९४॥

द्वाः स्थो द्वारि नियुक्तो लक्ष्मणो विद्वानिप पूर्वश्लोकोक्तं जानत्रिप रामसंदर्शनार्थिनो दुर्वाससो मुनेः शापाद्भीतः सन् । तयोः काळरामयोः समयं संवादमभिनद्भिभेद ॥

स गत्वा सरयुतीरं देहत्यागेन योगवित्। चकारावितथां भ्रातुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः॥ ९५॥

योगविद्योगमार्गवेदी स लक्ष्मणः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनो आतुः प्र-तिज्ञामवितथां सत्यां चकार ॥

> तसिन्नात्मचतुर्भागे प्राङ्नाकमधितस्थुषि । राघवः शिथिलं तस्थौ भुवि धर्मस्त्रिपादिव ॥ ९६॥

चतुर्थी भागश्रतुर्भागः । संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थत्वं शतांशवत् । आत्मच-तुर्भागे तिसाँ ह्रक्ष्मणे प्राङ्नाकमधितस्थुषि पूर्वे खर्गे जग्मुषि सित राघवो रामः । भुवि त्रिपाद्धर्म इव । शिथिलं तस्थी । पादविकलो हि शिथिलं तिष्ठतीति भावः । त्रेतायां धर्मिम्रिपादिखाहुः । पादश्रतुर्थोशः । अङ्गिश्च ध्वन्यते । 'पादा रश्म्यङ्गितुर्योशाः' इत्यमरः। त्रयः पादा यस्यासौ त्रिपात् । 'संख्यासुपूर्वस्य' इत्यकारलोपः समासान्तः ॥

स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कृशं कुशम्। शरावत्यां सतां स्कैर्जनिताश्रुलवं लवम्।। ९७॥ उद्कप्रतस्ये स्थिरधीः सानुजोऽग्निपुरःसरः। अन्वितः पतिवात्सल्याद्गृहवर्जमयोध्यया॥ ९८॥

Sie Which युग्मम् । स्थिरधीः स रामः । रिपव एव नागा गजास्तेषामङ्करां निवारकं कुशं कुशावर्ष पुर्यो निवेर्य स्थापयित्वा । सूक्तैः समीचीनवचनैः सतां जनिता अश्रुलवा अश्रुलेशा येन तं लवं लवाख्यं पुत्रम् । 'लवो लेशे विलासे च छेदने रामनन्दने' इति विश्वः । शरावत्यां पुर्याम् । 'शरादीनां च' इति शरकुशशब्दयोदींर्घः। निवेश्य। सानुजोऽप्तिपुरःसरः सन् । पत्यौ भर्तरि वात्सल्यादनुरागात्। गृहान्वर्जयित्वा गृहवर्जम् । 'द्वितीयायां च' इति णमुल् । अयं क्विदपरीप्सायामपीष्यते । 'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इस्वेकाचः शेषतया व्याख्यातत्वात् । परीप्सा त्वरा । अयोध्ययान्वितोऽनुगत उदकप्रतस्ये ॥

जगृहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवीं हरिराक्षसाः। कदम्बमुकुलस्थूलैरभिवृष्टां प्रजाश्वभिः॥ ९९॥

वित्तज्ञा हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलैः प्रजाश्रुभिरिमवृष्टां तस्य रामस्य पदवीं मार्गे जगृहुः । तेऽप्यनुजग्मुरिखर्थः ॥

उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना। चक्रे त्रिदिवनिःश्रेणिः सरयूरनुयायिनाम् ॥ १००॥

उपस्थितं प्राप्तं विमानं यस्य तेन । भक्ताननुकम्पत इति भक्तानुकम्पिना । तेन रामे णानुयायिनां सरयूस्त्रिदिविनःश्रेणिः स्वर्गाधिरोहणी चक्रे। 'निःश्रेणिस्त्विधरोह्णी'इत्यमस्नी।

यद्गोपतरकल्पोऽभूत्संमर्दस्तत्र मज्जताम्। अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भुवि पत्रथे॥ १०१॥

ययस्मात्तत्र सरम्वां मजतां समर्दः । गोप्रतरो गोप्रतरणम् । तत्कल्पोऽभूत् । अतस्तदाख्यया गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं तीर्थं भुवि पप्रथे ॥

स विभुविंबुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममृर्तिषु । त्रिदशीभृतपौराणां स्वर्गान्तरमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

े विभुः प्रभुः स रामो विवुधानामंशेषु सुग्रीवादिषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु सत्सु त्रिदशी-भूता देवभुवनं गता ये पौरास्तेषां नूतनसुराणां स्वर्गान्तरमकल्पयत्॥

> निर्वर्त्येवं दशमुखशिरश्छेदकार्यं सुराणां विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्सर्वलोकप्रतिष्टाम्। लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापियत्वा कीर्तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च॥१०३॥

विष्वक्सेनो विष्णुरेवं सुराणां दशमुखशिररछेदकार्यं निर्वर्त्यं निष्पाद्य । छङ्कानाथं वि-भीषणं पवनतनयं हनुमन्तं चोभयं कीर्तिस्तम्भद्वयमिव । दक्षिणे गिरौ चित्रक्टे चोत्तरे गिरौ हिमवति च स्थापियत्वा । सर्वछोकप्रतिष्ठां सर्वछोकाश्रयभूतां स्वतनुं स्वमूर्तिमविशत्॥ इति महामहोपाध्यायकोछाचछमछिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया

इति महामहापाध्यायकालाचलमाळनाथसूरिवराचतया सजावनासमार्थ व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये श्रीरामस्वर्गारोहणो नाम पञ्चदशः सर्गः।

# षोडदाः सर्गः।

वृन्दारका यस्य भवन्ति भृङ्गा मन्दाकिनी यन्मकरन्दविन्दुः । तवारविन्दाक्ष पदारविन्दं वन्दे चतुर्वर्गचतुष्पदं तत् ॥

अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्टं पुरोजन्मतया गुणैश्च। चकुः कुशं रत्नविशेषभाजं सौभात्रमेषां हि कुलानुसारि॥१॥

अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लवादयः सप्त रघुप्रवीराः पुरः पूर्वे जन्म यस्य तस्य भावस्तता तया । गुणेश्व ज्येष्ठं कुशं रलविशेषभाजं तत्तच्ल्लेष्ठवस्तुभागिनं चकुः । तदु-क्तम्—'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रलमभिधीयते' इति । तथाहि । सुश्रातृणां भावः सौश्रात्रम् । 'हायनान्त—' इत्यादिना युवादित्वादण्प्रत्ययः । एषां कुशलवादीनां कुला- वसारि वंशानुगतं हि ॥

ते सेतुवार्तागजवन्धमुख्यैरभ्युच्छ्रिताः कर्मभिरप्यवन्ध्यैः। अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेळां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥ २॥

सेतुर्जलबन्धः । वार्ता कृषिगोरक्षणादिः । 'वार्ता कृष्याग्रुदन्तयोः' इति विश्वः । गज-बन्ध आकरेभ्यो गजग्रहणम् । ते मुख्यं प्रधानं येषां तैरवन्ध्यैः सफलैः कर्मभिरभ्युच्छ्निः ताः । अतिसमर्था अपीत्यर्थः । ते कुशादयः । प्रविभज्यन्त इति प्रविभागाः । अन्योन्य-अश्वप्रविभागानां या सीमा ताम् । वेलां समुद्रा इव । न व्यतीयुर्नातिचक्रमुः । अत्र का-मन्दकः—'कृषिविणिक्पथो दुर्गे सेतुः कुझरबन्धनम् । खन्याकरधनादानं ग्रून्यानां च निवेशनम् ॥ अष्टवर्गमिमं साधुः स्वयं गृद्धोऽपि वर्धयेत् ॥' इति ॥

चतुर्भुजांशप्रभवः स तेषां दानप्रवृत्तेरनुपारतानाम् । सुरद्विपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंशः ॥ ३ ॥ चतुर्भुजो विष्णुः । तस्यांशा रामादयः । ते प्रभवाः कारणानि यस स तथोक्तः। दानं हुवी दुवी

तिज्ञ

खागो मदश्च। 'दानं गजमदे लागे' इति विश्वः। प्रवृत्तिर्व्यापारः प्रवाहश्च । दानप्रवृत्तेर-नुपारतानां तेषां कुशलवादीनां स वंशः । सामयोनिः सामवेदप्रभवो दानप्रवृत्तेरनुपारतानां सुरद्विपानां दिगगजानां वंश इव । अष्टधा भिन्नः सन् । विप्रससार विस्तृतोऽभूत् । साम् योनिरित्यत्र पालकाप्यः—'सूर्यस्याण्डकपाळे द्वे समानीय प्रजापतिः । हस्ताभ्यां परिष्टुं स्थाय सप्त सामान्यगायत ॥ गायतो ब्राह्मणस्तस्मात्समुत्पेतुर्मतङ्गजाः ॥' इति ॥

अथार्थरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्तजने प्रवुद्धः । कुशः प्रवासस्यकलत्रवेषामदृष्टपूर्वा वनितामपश्यत् ॥ ४॥

अथ । अर्धे रात्रेरर्धरात्रः । 'अर्धे नपुंसकम्' इत्येकदेशसमासः । 'अहःसर्वेकदेशसंख्या-तपुण्याच रात्रेः' इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । 'रात्राह्णाहाः पुंसि' इति नियमात्पुंस्त्वम् । अर्धरात्रे निशीथे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने शय्यागृहे प्रबुद्धः । नतु सुप्तः । कुशः प्रवासस्य-कलत्रवेषां प्रोषितभर्त्वकावेषाम् । अदृष्टा पूर्वमित्यदृष्टपूर्वा ताम् । सुप्सुपेति समासः । वनितामपश्यत् ॥

सा साधुसाधारणपार्थिवर्द्धेः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतभासः। जेतुः परेषां जयशब्दपूर्वं तस्याञ्जिलं वन्धुमतो ववन्ध ॥ ५॥

सा विनता साधुसाधारणपाधिवर्द्धेः सज्जनसाधारणराज्यिश्रयः पुरुहूतभास इन्द्रते-जसः परेषां शत्रूणां जेतुर्वन्धुमतस्तस्य कुशस्य पुरस्तात्स्थित्वा जयशब्दः पूर्वे यथा तथा-अठि वयन्य ॥

अथानपोढार्गलमप्यगारं छायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम् । सविसायो दाशरथेस्तनूजः प्रोवाच पूर्वार्धविसृष्टतल्पः ॥ ६॥

अथ सविस्मयः पूर्वार्धेन शरीरपूर्वभागेन विस्रष्टतल्पस्यक्तशय्यो दाशरथेस्तनूजः कुशः। अनपोढार्गलमनुद्धाटितविष्कम्भमपि । 'तद्विष्कम्भोऽर्गलं न ना' इत्यमरः । अगारम्। आदर्शतलं छायामिव । प्रविष्टां तां विनतां प्रोवाचावदत्॥

लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते। विभिषे चाकारमनिर्वृतानां मृणालिनी हैमिमवोपरागम् ॥ ७ ॥ का त्वं ग्रुभे कस्य परित्रहो वा कि वा मद्भ्यागमकारणं ते। आचक्ष्व मत्वा विश्वनां रघूणां मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ ८ ॥

युग्मम् । सावरणेऽपि गेहे लब्धान्तरा लब्धावकाशा । त्विमिति शेषः । योगप्रभावश्च ते न लक्ष्यते । मृणालिनी हेमं हिमकृतमुपरागमुपद्रविमव । अनिर्वृतानां दुःखितानामा-कारं विभाषि च । निह योगिनां दुःखमस्तीति भावः । किंच । हे शुभे, त्वं का । कस्य वा परिप्रहः पत्नी । ते तव मद्भ्यागमे कारणं वा किम् । विश्वनां जितेन्द्रियाणां रघूणां मनः परस्रीषु विषये विमुखा प्रवृत्तिर्यस्य तत्त्रथाभूतं मत्वाचक्ष्व ॥

तमब्रवीत्सा गुरुणानवद्यां या नीतपौरा खपदोन्मुखेन।
तस्याः पुरः संप्रति वीतनाथां जानीहि राजन्निधदेवतां माम्॥९॥
सा वनिता तं कुशुमुब्रवित । अनुवृद्धारदोषा गुरुः स्वपने प्रति कुशुमुब्रवित ।

सा वनिता तं कुशमत्रवीत् । अनवद्याऽदोषा या पूः स्वपदोन्मुखेन विष्णुपदोन्मुखेन गुरुणा त्वत्पित्रा नीतपौरा हे राजन्, मां संप्रति वीतनाथामनाथां तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया अधिदेवतां जानीहि ॥

तुर्भा त्रिप धर्मा

त्रय:

पुर्यो तं र

पुर्याः पत्यौ

णमु व्याः

मार्ग

"णानु

अत

#### वस्वौकसारामभिभूय साहं सौराज्यबद्घोत्सवया विभूत्या। समग्रशक्तौ त्विय सूर्यवंदये सित प्रपन्ना करुणामवस्थाम्॥ १०॥

अलका पुरी वस्त्रोकसारा स्यात्'इति कोशः। अथवा मानसोत्तरशैलिश्वरविनी शक-नगरी। 'वस्त्रोकसारा शकस्य' इति विष्णुपुराणात्। तामभिभूय तिरस्कृत्य समप्रशक्ती त्विय सूर्यवंद्ये सित करुणामवस्थां दीनां दशां प्रपन्ना प्राप्ता।

#### विशीर्णतल्पाद्वशतो निवेशः पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे । विडम्बयत्यस्तनिमयसूर्यं दिनान्तमुत्रानिलभिन्नमेघम् ॥ ११ ॥

तल्पान्यद्यालिकाः। 'तल्पं शय्याद्दारेषु' इत्यमरः। अद्यानि गृहभेदाः। 'अद्यं भक्ते च शुष्के च क्षीमेऽत्यथं गृहान्तरे' इति विश्वः। विशीर्णानि तल्पानामद्यानां च शतानि यस्य स तथोक्तः। 'विशीर्णकल्पाद्यतो निवेशः' इति वा पाटः। अद्यः क्षीमाः। 'स्याद्रद्यः क्षीममिश्चयाम्' इत्यमरः। ईषदसमाप्तं विशीर्णानि विशीर्णकल्पान्यदृशतानि यस्य स तथोन्कः। पर्यस्तशालः स्रस्तप्राकारः। 'प्राकारो वरणः शालः' इत्यमरः। प्रभुणा खामिना विनैवंभूतो मे निवेशो निवेशनम्। अस्तनिममसूर्यमस्ताद्विलीनार्कमुग्रानिलेन भिन्नमेषं दिनान्तं विडम्बयत्यनुकरोति॥

## निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम्। नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथःशिवाभिः॥१२॥

निश्चासु भास्वन्ति दीप्तिमन्ति कलान्यव्यक्तमधुराणि नूपुराणि यासां तासामभिसारि-काणाम् । 'कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका' इत्यमरः । यो राजपथः । संचरत्यनेनेति संचरः । संचारसाधनमभूत्। 'गोचरसंचर—' इत्यादिना घप्रत्ययान्तो निपातः । नदत्सु मुलेषु या उल्कात्ताभिर्विचितामिषाभिरन्विष्टमांसाभिः शिवाभिः कोष्ट्रीभिः स राजपथो वाह्यते गम्यते । वहेरन्यो वहिषातुरस्तीत्युपदेशः ॥

#### आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रैर्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्। वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्घिकाणाम् ॥१३॥

यदम्भः प्रमदाकराग्रेरास्फालितं ताडितं सत् । जलकीडास्विति शेषः । मृदङ्गानां यो धीरध्वनिस्तमन्वगच्छदन्वकरोत् । तद्दीर्धिकाणामम्भ इदानीं वन्यैर्महिषैः कर्तृभिः श्रङ्गैविषाणेराहतं सत्कोशति । न तु मृदङ्गध्वनिमनुकरोतीत्यर्थः ।।

#### वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गान्मृदङ्गराब्दापगमादलास्याः। प्राप्ता द्वोल्काहतशेषवर्हाः क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम्॥ १४॥

यष्टिरेव निवासः स्थानं तस्य भङ्गात् । वृक्षे शेरत इति वृक्षेशयाः । 'अधिकरणे शेतेः' इसच्प्रत्ययः । 'शयवासवाशिष्वकालात्' इसलुक्सप्तम्याः । मृदङ्गशब्दानामपगमादभा-वादलास्या नृत्यशून्याः । द्वोऽरण्यविहः । 'दवदावौ वनारण्यवही' इत्यमरः । तस्योल्काभिः स्फुलिङ्गैर्हतेभ्यः शेषाणि वहीणि येषां ते क्रीडामयूरा वनविहेणत्वं वनमयूरत्वं प्राप्ताः ॥

सोपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्तवत्यश्चरणान्सरागान् । सद्यो इतन्यङ्क्षभिरस्रदिग्धं व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १५ ॥ हु दुर्वी।

तिज्ञ

(3

किंच । येषु सोपानमार्गेषु रामा रमण्यः सरागाँहाक्षारसाद्रीश्वरणात्रिक्षिप्तवत्यः । तेषु मे मम मार्गेषु सद्यो हतन्यङ्कभिर्मारितमृगैर्व्याद्रैरस्वदिग्धं रुधिरिहसं पदं निधीयते ॥

चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः । नखाङ्कराघातविभिन्नकुम्भाः संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥ १६॥

पद्मवनमवतीर्णाः प्रविष्टाः । तथा लिखिता इत्यर्थः । करेणुभिः करिणीभिः । चि- विन्त्रियात्रिते । । 'करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे' इत्यमरः । दत्तमृणालभङ्गाश्चित्रद्विपा आले- ख्यमातङ्गाः । नखा एवाङ्कराः । तेषामाघातैर्विभिन्नकुम्भाः सन्तः संरब्धिसंहप्रहृतं कुपितसिंहप्रहारं वहन्ति ॥

स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमधूसराणाम् । स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गान्निर्मोकपट्टाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥१७॥ उत्कान्तवर्णकमा विशीर्णवर्णविन्यासास्ताश्च धूसराश्च यास्तासां स्तम्भेषु योषित्प्रतिया-तनानां स्त्रीप्रतिकृतीनां दारुमयीणां फणिभिर्विमुक्ता निर्मोकाः कञ्चका एव पद्याः । 'समौ क्षञ्चकनिर्मोकौ' इस्यमरः । सङ्गात्सक्तत्वात्स्तनोत्तरीयाणि स्तनाच्छादनवस्त्राणि भवन्ति ॥

कालान्तरस्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाङ्करेषु ।
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि हम्येषु मूर्च्छन्ति स चन्द्रपादाः ॥१८॥
कालान्तरेण कालभेदवशेन स्यामसुधेषु मिलनचूर्णेष्वितस्ततो रूढतृणाङ्करेषु हम्येषु
ग्रहेषु नक्तं रात्रौ मुक्तागुणानां शुद्धिरिव शुद्धिः स्वाच्छयं येषां तादशा अपि । ततः
पूर्वं ये मूर्च्छन्ति स्म त एव चन्द्रपादाश्चन्द्ररस्मयः । 'पादा रस्म्यक्तितुर्योशाः' इत्यमरः

न मूर्च्छन्ति । न प्रतिफलन्तीस्यर्थः ॥ आवर्ज्यं शाखाः सद्यं च यासां पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः । वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः क्रिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१९॥ किंच । विलासिनीभिः सदयं शाखा लतावयवानावर्ण्यानमय्य यासां लतानां पुष्पान

ण्युपात्तानि गृहीतानि । ता मदीया उद्यानलताः । वन्यैः पुलिन्दैम्र्लेच्छविशेषेरिव वानरैः। उमयैरपीत्यर्थः । क्विश्यन्ते पीट्यन्ते । क्विश्वातेः कर्मणि लट् । 'भेदाः किरातशवरपुर् किन्दा म्लेच्छजातयः' इत्यमरः ॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि । तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालैर्विच्छन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥ २० ॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः। दीपप्रभाग्नन्या इत्यर्थः। दिवापि दिवसेऽपि कान्तामुखानां श्रिया कान्त्या वियुता रहिता विच्छित्रो नष्टो धूमप्रसरो येषां ते गवाक्षाः कृमितन्तु- जालेर्छतातन्तुवितानेस्तिरस्कियन्ते छायन्ते ॥

बिकित्रयावर्जितसैकतानि स्नानीयसंसर्गमनामुवन्ति । उपान्तवानीरगृहाणि दृष्ट्वा शून्यानि दृ्ये सरयूजलानि ॥ २१॥

'विलः पूजोपहारः स्यात्' इति शाश्वतः । विलिक्षेयाविजितानि सैकतानि येषां तानि । स्नानीयानि स्नानसाधनानि चूर्णादीनि । 'कृत्यल्युटो वहुलम्' इति करणेऽनीयर्प्रत्ययः । स्नानीयसंसर्गमनाप्नुवन्ति सरयूजलानि शून्यानि रिक्तानुपान्तेषु वानीरगृहाणि येषां अतानि च दृष्ट्रा दूये परितप्ये ॥

पुना त्रिप धर्मी

त्रयः

पुर्यो तं ह

पुर्या पत्यौ णमु

व्या

मार्ग

णार्

अ

तद्हसीमां वसति विस्तृज्य मामभ्युपैतुं कुलराजधानीम्॥ हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्॥ २२॥ तत्तस्मादिमां वसति कुशावतीं विष्टज्य कुलराजधानीमयोध्यां मामभ्युपैतुमईसि। कथिमव। ते गुरुः पिता रामस्तां प्रसिद्धां कारणवशान्मानुषीं तनुं मानुषमूर्ति हित्वा परमात्ममूर्ति यथा विष्णुमूर्तिमिव॥

तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्प्राप्रहरो रघूणाम्। पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोवभूव॥ २३॥

रघूणां प्राप्रहरः श्रेष्ठः कुशस्तस्याः पुरः प्रणयं याच्ञां प्रतीतो हृष्टः संस्तथिति प्रत्य-प्रहीत्स्वीकृतवान् । पूः पुराधिदेवताप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा सती । इष्टलामादिति भावः । शरीरवन्धेन शरीरयोगेन करणेन तिरोवभूवान्तर्देधे । मानवं रूपं विहाय दैवं रूपम-प्रहीदिस्थर्थः ॥

तदद्भुतं संसदि रात्रिवृत्तं प्रातिर्द्धेजेभ्यो वृपितः शशंस ।

श्रुत्वा त एनं कुलराजधान्याः साक्षात्पतित्वे वृतमभ्यनन्दन् ॥२४॥ वृपतिः कुशस्तदद्भतं रात्रिवृत्तं रात्रिवृत्तानतं प्रातः संसिद् सभायां द्विजेभ्यः शशंस। ते द्विजाः श्रुत्वेनं कुशं कुलराजधान्याः साक्षात्स्वयमेव पितत्वे विषये वृतमभ्यनन्दन् । पितत्वेन वृतोऽसीलप्जयन् । आशीभिरिति शेषः । अत्र गाग्यः—'दृष्ट्वा खप्नं शोभनं नेव सुप्यात्पश्चादृष्टो यः स पाकं विधत्ते । शंसेदिष्टं तत्र साद्विद्विजेभ्यस्ते चाशीभिः प्री- णृथंपुनेरेन्द्रम् ॥' इदमपि स्वप्नतुल्यमिति भावः ॥

कुशावर्ती श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्राजुकूलेऽहिन सावरोधः। अजुद्धतो वायुरिवाभ्रवृन्दैः सैन्यैरयोध्याभिमुखः प्रतस्ये॥ २५॥

स कुशः कुशावतीं श्रोत्रियेषु छान्द्सेष्वधीनां श्रोत्रियसात् । 'तद्धीनवचने' इति सातिप्रत्ययः । 'श्रोत्रियंरछन्दोऽधीते' इति निपातः । 'श्रोत्रियरछान्दसौ समौ' इत्यमरः। कृत्वा यात्रानुकूलेऽहिन सावरोधः सान्तःपुरः सन् । वायुरश्रवन्दैरिव । सैन्यैरनुदुतो-ऽनुगतः सन्नयोध्याभिमुखः प्रतस्थे ॥

सा केतुमाळोपवना वृहद्भिर्विहारशैळानुगतेव नागैः। सेना रथोदारगृहा प्रयाणे तस्याभवज्जंगमराजधानी॥ २६॥

केतुमाला एवोपवनानि यस्याः सा वृहद्भिर्नागैर्गजैविहारशैलैः कीडाशैलैरनुगतेव स्थिता। रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सा सेना तस्य कुशस्य प्रयाणे जंगमराजधानी संचारिणी नगरीवाभवद्वभूव॥

तेनातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः पूर्वनिवासभूमिम् ।

बभौ बलौघः राशिनोदितेन वेलामुद्दन्वानिव नीयमानः ॥ २७ ॥

आतपत्रमेवामलं मण्डलं बिम्बं यस्य तेन तेन कुशेन पूर्वनिवासभूमिमयोध्यां प्रति प्रस्थापितो बलौघः । आतपत्रवदमलमण्डलेनोदितेन शशिना वेलां नीयमानः प्राप्यमाणः ।
उदकमस्यास्तीत्युदन्वान् । उद्धिरिव । बभौ । 'उदन्वानुद्धौ च' इति निपातनात्साधुः॥

तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवतीव सोदुम्। वसुंधरा विष्णुपदं द्वितीयमध्यारुरोहेव रज्ञञ्छलेन ॥ २८॥ प्रयातस्य प्रस्थितस्य तस्य कुशस्य वरूथिनीनां सेनानां कर्ताणाम् । 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति कर्तिरे षष्टी । पीडां सोढुमपर्याप्तवतीवाशक्तेव वसुंधरा रजङ्ख्लेन द्वि-तीयं विष्णुपदमाकाशमध्याकरोहेव । इत्युत्प्रेक्षा ॥

उद्यच्छमाना गमनाय पश्चात्पुरो निवेशे पिथ च व्रजन्ती । सा यत्र सेना दृहशे नृपस्य तत्रेव सामग्र्यमितं चकार ॥ २९ ॥ पश्चात्कुशावत्याः सकाशाहमनाय प्रयाणाय तथा पुरोऽप्रे निवेशे निमित्ते । निवेष्टुं चेल्थंः । उद्यच्छमानोद्योगं कुर्वती । 'समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे' इत्यस्य सकर्मकाधि-कारत्वादात्मनेपदम् । पथि च व्रजन्ती नृपस्य कुशस्य सा सेना यत्र पश्चात्पुरो मध्ये वा दृहशे तत्रैव सामग्र्यमितं कृत्स्नताबुद्धि चकार । अपरिमिता तस्य सेनेल्थंः ॥

तस्य द्विपानां मद्वारिसेकात्खुराभिघाताच तुरंगमाणाम् ।
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कभावं पङ्कोऽपि रेणुत्विमयाय नेतुः ॥ ३०॥
नेतुस्तस्य कुशस्य द्विपानां मदवारिमिः सेकात्तुरंगमाणां खुराभिघाताच यथासंख्यं
पथि रेणू रजः पङ्कभावं पङ्कतां प्रपेदे । पङ्कोऽपि रेणुत्विमयाय । तस्य तावदस्तीत्पर्थः ॥

मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु वैन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना । चकार रेवेव महाविरावा बद्धप्रतिश्चन्ति गुहामुखानि ॥ ३१ ॥

वैन्ध्येषु विन्ध्यसंबिन्धषु कटकान्तरेषु नितम्बावकाशेषु । 'कटकोऽस्त्री नितम्बो-ऽद्रेः' इत्यमरः । मार्गेषिणी मार्गावलोकिनी । अत एव बहुधा विभिन्ना । महाविरावा दीर्घशब्दा सा सेना । रेवेव नर्मदेव । 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका' इत्य-मरः । गुहामुखानि बद्धप्रतिश्रुन्ति प्रतिध्वानवन्ति चकाराकरोत् ॥

स धातुभेदारुणयाननेमिः प्रभुः प्रयाण्ध्वनिमिश्रत्र्यः।

व्यलङ्घयद्विन्ध्यमुपायनानि पश्यन्पुलिन्दैरुपपादितानि ॥ ३२॥ धातूनां गैरिकादीनां भेदेनारुणा याननेमी रथचकधारा यस्य । प्रयाणे ये ध्वनयः क्ष्वेडहेषादयः । तन्मिश्राणि तूर्याणि यस्यैवंविधः स प्रभुः कुशः । पुलिन्दैः किरातैरुप-पादितानि समर्पितान्युपायनानि पश्यन् । विन्ध्यं व्यलङ्घयत् ॥

तीर्थे तदीये गजसेतुवन्धात्प्रतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् । अयत्नवाळव्यजनीवभूबुईसा नभोळङ्गनळोळपक्षाः ॥ ३३ ॥

तदीये वैन्ध्ये तीर्थेऽवतारे गजा एव सेतुस्तस्य वन्धाद्वेतोः प्रतीपगां पश्चिमवाहिनीं गङ्गामुत्तरतोऽस्य कुशस्य नभोलङ्घनेन लोलपक्षा हंसा अयलेन वालव्यजनीवभूबुश्चा-मराण्यभूतन् । अभूततद्भावे च्विः ॥

स पूर्वजानां कपिलेन रोषाद्धसावशेषीकृतविग्रहाणाम् । सुरालयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रैस्रोतसं नौलुलितं ववन्दे ॥ ३४ ॥

स कुशः किपलेन मुनिना रोषाद्भसावशेषीकृता विग्रहा देहा येषां तेषां पूर्वजानां हिंदानां सगराणां सुरालयस्य खर्गस्य प्राप्तौ निमित्तं नौभिर्छितितं क्षुभितम् । त्रिस्रोतस्य इदं त्रैस्रोतसम् । गाङ्गमम्भो ववन्दे ॥

इत्यध्वनः कैश्चिद्होभिरन्ते कूळं समासाद्य कुराः सरय्वाः । वेदिप्रतिष्ठान्वितताध्वराणां यूपानपश्यच्छतशो रघूणाम् ॥ ३५ ॥ इति कैश्चिद्होभिरध्वनोऽन्तेऽवसाने कुशः सरय्वाः कूळं समासाद्य वितताध्वराणां ई विस्तृतमखानां रघूणाम् । वेदिः प्रतिष्ठास्पदं येषां तान् । यूपाञ्छतशोऽपश्यत् ॥

ज नि त्रिप धर्म

त्रय

दुर्व

तिः

पुर्य तं :

पुय पत्यं

णम् व्या

मारं

णाः

ঝ

आध्य शाखाः कुसुमद्वमाणां स्पृष्ट्वा च शीतान्सरयूतरंगान् । तं क्लान्तसैन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युज्जगामोपवनान्तवायुः॥ ३६॥

कुळराजधान्या उपवनान्तवायुः कुसुमद्धमाणां शाखा आधूयेषद्भृत्वा । सुरिभर्मन्दश्चेत्य-राः । शीतान्सरयूतरंगांश्च स्पृष्ट्वा । अनेन शैत्योक्तिः । क्वान्तसैन्यं तं कुत्रं प्रत्युजगाम ॥

अथोपशल्ये रिपुमग्नशल्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा। कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास बली बलानि॥ ३७॥

अथ रिपुषु ममं शल्यं शङ्कः शरो वा यस्य सः । 'शल्यं शङ्कौ शरे वंशे' इति विश्वः । पौराणां सखा पौरसखः । कुलस्य ध्वजिश्वहभूतो वली स राजा चलाश्वलन्तो वा ध्वजा येषां तानि तानि वलानि सैन्यानि तस्याः पुरः पुर्या उपशल्ये ग्रामान्ते । 'ग्रामान्त उपशल्यं स्थात्' इत्यमरः । निवेशयामास ॥

तां शिल्पिसंघाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां संभृतसाधनत्वात्। पुरं नवीचक्ररपां विसर्गान्मेघा निदाघग्लपितामिवोर्वीम् ॥ ३८॥

प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तक्षादीनां संघाः संभृतसाधनत्वान्मिरितोपकरणत्वात्तां तथागताम् । ग्रून्यामित्यर्थः । पुरमयोध्याम् । मेघा अपां विसर्गाजलसेकान्निदाघग्लिपतां अधिमतप्तामुवींमिव । नवीचकुः परिपूरयांचकुः ॥

ततः सपर्यो सपशूपहारां पुरः पराध्येप्रतिमागृहायाः । उपोषितैर्वोस्तुविधानविद्धिर्निर्वर्तयामास रघुप्रवीरः ॥ ३९ ॥

ततो रघुप्रवीरः कुराः प्रतिमा देवताप्रतिकृतयः । अर्च्या इत्यर्थः । परार्ध्यप्रतिमागृ-द्वायाः प्रशस्तदेवतायतनायाः पुर उपोषितैर्वास्तुविधानविद्धिः प्रयोज्यैः पशुपहारेः सिहतां सपशुपहारां सपर्यां निर्वर्तयामास कारयामास । अत्र ण्यन्ताण्णिच्पुनिरत्यनुसंधेयम् । अन्यथा वृतेरकर्मकस्य करोत्यर्थत्वे कारयत्यर्थाभावप्रसङ्गात् । भवितव्यं वृतेरण्यन्तकर्त्रा प्रयोज्यत्वेन तिन्नर्देशात्प्रयोगान्तरस्यापेक्षितत्वात् ॥

तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य । प्रथाईमन्यैरनुजीविलोकं संभावयामास यथाप्रधानम् ॥ ४० ॥

स कुशस्तस्याः पुरः संबन्धि राजोपपदं राजशब्दपूर्व निशान्तम् । राजभवनिमत्यर्थः। 'निशान्तं भवनोषसोः' इति विश्वः । कामी कान्ताहृदयिमव । प्रविश्य । अन्यैनिशान्तै-रजुजीविलोकममात्यादिकं यथाप्रधानं मान्यानुसारेण । यथाई यथोचितम् । तत्तदुचि-तगृहैरित्यर्थः । संभावयामास ॥

सा मन्दुरासंश्रयिभिस्तुरंगैः शालाविधिस्तम्भगतेश्च नागैः। पूरावभासे विपणिस्थपण्या सर्वाङ्गनद्धाभरणेव नारी॥ ४१॥

विपणिस्थानि पण्यानि कय विकयाई वस्तूनि यस्याः सा । 'विपणिः पण्यवीथिका' इस-प्रः । सा पूरयोध्या मन्दुरासंश्रयिभिरश्वशालासंश्रयणशीलैः । 'वाजिशाला तु मन्दुरा' इल्प्स्यारः । 'जिद्दक्षि—' इल्पादिनेनिप्रलयः । तुरंगैरश्वैः। शालासु गृहेषु ये विधिना स्थापिताः स्तम्भास्तान्गतैः प्राप्तैनीगैश्व । सर्वाङ्गेषु नद्धान्याभरणानि यस्याः सा नारीव । आवभासे॥

वसन्स तस्यां वसतौ रघूणां पुराणशोभामधिरोपितायाम्। न मैथिलेयः स्पृह्यांवभूव भन्ने दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ ४२ ॥ स मैथिलेयः कुशः पुराणशोभां पूर्वशोभामधिरोपितायां तस्यां रघूणां वसतावयो- ध्यायां वसन् । दिवो भन्नें देवेन्द्राय तथाऽलकेश्वराय कुवेरायापि न स्पृह्यांवभूव । ताविषि न गणयामासेत्यर्थः । 'स्पृहेरीप्सितः' इति संप्रदानत्वाचतुर्थी । एतेनायोध्याया अन्य-नगरातिशायित्वं गम्यते ॥

कुशस्य कुमुद्वतीसंगमं प्रस्तौति-

अथास्य रत्नत्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनल्रम्बिहारम् । निःश्वासहार्योद्युकमाजगाम घर्मः प्रियावेषमिवोपदेष्टुम् ॥ ४३ ॥

अथास्य कुशस्य । रत्नेर्मुक्तामणिभिर्श्रथितान्युत्तरीयाणि यस्मिस्तम् । एकान्तमत्यन्तं पाण्ड्वोः स्तनयोर्छम्विनो हारा यस्मिस्तम् । निःश्वासहार्याण्यतिसूक्ष्माण्यंश्चंकानि यत्र तम्। एवं शीतलप्रायं प्रियाया वेषं नेपथ्यमुपदेष्टुमिव । घर्मो श्रीष्म आजगाम ॥

अगस्यचिह्नादयनात्समीपं दिगुत्तरा भाखित संनिवृत्ते । आनन्दशीतामिव बाष्पवृष्टि हिमस्त्रुति हैमवर्ती ससर्ज ॥ ४४ ॥

अगस्त्वश्चिहं यस्य तस्मादयनान्मार्गादृक्षिणायनाद्भास्वति समीपं संनिवृत्ते सित । उ-त्तरा दिक् । आनन्दशीतां बाष्पवृष्टिमिव । हैमवतीं हिमवत्संबन्धिनीं हिमस्नुतिं हिमनि-ष्यन्दं ससर्ज । अत्र प्रोषितप्रियासमागमसमाधिर्गम्यते ॥

प्रवृद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी । उमो विरोधिकयया विभिन्नो जायापती सानुरायाविवास्ताम् ४५ अतिमात्रं प्रवृद्धतापो दिवसः । अल्थ्यमेवानल्पं तन्वी कृशा क्षणदा च । इल्पेतावुभी । विरोधिकयया प्रणयक्ष टहादिना विरोधाचरणेन विभिन्नो सानुशयो सानुतापो जायापती दंपती इव । आस्ताम् । तयोरिष तापकार्थसंभवात्तसहशावभूतामिल्यर्थः ॥

दिने दिने शैवलवन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि विमुञ्जदम्भः। उद्दण्डपद्मं गृहदीर्धिकाणां नारीनितम्बद्धयसं वभूव॥ ४६॥

दिने दिने प्रतिदिनं शैवलवन्सधस्ताद्यानि सोपानानां पर्वाणि भङ्गयस्तानि विमुञ्जत् अत एजोद्दण्डपद्मं गृहदीधिकाणामम्भः । नारीनितम्बः प्रमाणमस्य नारीनितम्बद्वयसं वभूव। विहारयोग्यमभूदिस्यर्थः । 'प्रमाणे द्वयसच्—' इति द्वयसच्प्रस्यः ॥

वनेषु सायंतनमिहकानां विजृम्भणोद्गन्धिषु कुङ्कलेषु । प्रत्येकनिक्षिप्तपदः सदाब्दं संख्यामिवैषां भ्रमरश्चकार ॥ ४७॥

वनेषु विजृम्भणेन विकासेनोद्गन्धिप्तकटसौरमेषु । 'गन्धस्य-' इत्यादिना समासान्त इकारादेशः । सायंतनमिक्षकानां कुड्मलेषु सशब्दं यथा तथा प्रत्येकमेकेकस्मिनिक्षिप्त-पदः । मकरन्दलोभादित्यर्थः । अमर एषां कुड्मलानां संख्यां गणनां चकारेव ॥

स्वेदानुविद्धार्द्रनखक्षताङ्के भूयिष्ठसंद्ष्टशिखं कपोले। च्युतं न कर्णाद्पि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥ ४८॥ स्वेदानुविद्धमार्द्रं नृतनं नखक्षतमङ्को यस्य तस्मिन्कामिनीनां कपोले भूयिष्ठमत्रर्थे संदष्टशिखं विश्विष्टकेसरम्। अत एव कर्णाच्युतमपि। शिरीषपुष्पं सहसा न पपात॥

यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन धौतान्मलयोद्भवस्य । शिलाविशेषानधिशस्य निन्युर्धारागृहेष्वातपमृद्धिमन्तः ॥ ४९ ॥ ऋदिमन्तो धनिका धारागृहेषु यन्त्रधारागृहेषु शिशिरैर्यन्त्रप्रवाहैर्यन्त्रसंचारितसिल-

प ण छ

7

3

#

- णा

अ

ठपूरैः परीतान्व्याप्तान्मलयोद्भवस्य रसेन चन्दनोदकेन धौतान्क्षालिताञ्चिलाविशेषा-नमणिमयासनान्यधिशय्य तेषु शयित्वाऽऽतपं निन्युरातपपरिहारं चकुः ॥

स्नानार्द्रमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायंतनमिलकेषु। कामो वसन्तात्ययमन्दवीर्यः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्॥ ५०॥

वसन्तर्यात्मसहकारिणोऽत्ययेनातिक्रमेण मन्दवीयोऽतिदुर्वलः कामः स्नानार्द्राश्च ते मुक्ताश्च। धूपसंचारणार्थमित्यर्थः । तेषु । अनुधूपवासं धूपवासानन्तरं विन्यस्ताः सायंतनमहिका येषु तेषु । अङ्गनानां केशेषु वलं लेभे । तैष्ह्दीपित इत्यर्थः ॥

आपिञ्जरा बद्धरजःकणत्वान्मञ्जर्युदारा शुशुभेऽर्जुनस्य।

दग्ध्वापि देहं गिरिशेन रोषात्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ॥५१॥ वद्धरजःकणत्वाद्वयाप्तरजःकणत्वादापिक्षरोदारा द्राघीयस्यर्जुनस्य ककुभृशक्षस्य । 'इन्द्रद्धः ककुभोऽर्जुनः' इत्यमरः । मक्षरी । देहं दग्ध्वापि रोषाद्गिरिशेन गिरिरस्त्यस्य निवासत्वेन गिरिशस्तेन । लोमादित्वाच्छप्रत्ययः । गिरौ शेत इति विग्रहे तु 'गिरौ शेन तेर्डः' इत्यस्य छन्दसि विधानाह्योके प्रयोगानुपपत्तिः स्यात् । तस्मात्पूर्वोक्तमेव विश्रह्वाक्यं न्याय्यम् । खण्डीकृता मनोभवस्य ज्या मौर्वीव । शुशुभे ॥

मनोज्ञगन्धं सहकारभङ्गं पुराणशीधुं नवपाटलं च।

संबध्नता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निदाघाविधना प्रमृष्टाः ॥ ५२ ॥
मनोज्ञगन्धमिति सर्वत्र संबध्यते । सहकारभङ्गं चूतपळवलण्डम् । पुराणं वासितं
शेरतेऽनेनेति शीधः पकेश्वरसप्रकृतिकः सुराविशेषस्तम् । 'शीडो धुक्' इत्युणादिसूत्रेण 'शीङ् खप्ने' इत्यस्माद्वातोधुक्प्रत्ययः । 'पकेरिक्षुरसेरस्त्री शीधः पकरसः शिवः' इति यादवः । नवं पाटळायाः पुष्पं पाटळं च संबध्नता संघद्यता निदाघाविधना श्रीष्मका-लेन । 'अविधिस्त्ववधाने स्यात्सीिम्न काळे विलेऽपि च' इति विश्वः । कामिजनेषु विषये सर्वे दोषास्तापादयः प्रमृष्टाः परिहृताः ॥

जनस्य तिसान्समये विगाढे बभूवतुद्धीं सिवशेषकान्तौ । तापापनोद्शमपादसेवौ स चोदयस्था नृपतिः शशी च ॥ ५३ ॥ ।

तिस्मिन्समये श्रीष्मे विगाढे किठने सित जनस्य द्वौ सिविशेषं सितिशयं यथा तथा कान्तौ वभूवतुः । कौ द्वौ । तापापनोदे क्षमा योग्या पादयोरङ्गयोः पादानां रङ्मीनां च सेवा ययोस्ताबुदयस्थावभ्युदयस्थौ स च नृपितः शशी च ॥

अथोर्मिलोलोन्मद्राजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वाः । विहर्तुमच्छा वनितासखस्य तस्याम्भसि ग्रीष्मसुखे वभूव॥५४॥

अथोर्मिषु लोलाः सतृष्णा उन्मदा राजहंसा यस्मिस्तिस्मिन् । 'ठोलश्वलसतृष्णयोः' इत्यमरः । रोधोलतापुष्पाणां वहे प्रापके । पवाद्यच् । प्रीष्मेषु सुखे सुखकरे सरय्वा अ-स्मिसि पयसि तस्य कुशस्य वनितासखस्य । वनिताभिः सहेत्यर्थः । विहर्तुमिच्छा वभूव ॥

स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपकृष्टनकाम्। विगाहितुं श्रीमहिमानुक्षपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रभावः॥ ५५॥

चक्रधरप्रभावो विष्णुतेजाः स कुशस्तीरभूमौ विद्दितोपकार्या यस्यास्ताम् । आनायो जालमेषामस्तीत्यानायिनो जालिकाः । 'जालमानायः' इति निपातः । 'आनायः पुंसि जा-लं स्यात्' इत्यमरः । तैरपकृष्टनक्रामपनीतग्राहां तां सरयूं श्रीमहिस्रोः संपत्प्रभावयोरनुरूपं (90) (280)

स्त्रि षेण्यः । आस्थि स्यात्' ङ्गेरावण स्वामी र्यादेवैर ताविवे

पुन शीरथें नुभावी

पुन तरुनिस त्युत्किर न्यादीष

> रथन नाः । इ त्केका र

जातः । यते यस भगान्ध

मरः ।

मनोभि वाणी स

विश न्दने व इति ह न्स्रिया

योग्यं यथा तथा विगाहितुं प्रचक्रमे । अत्र कामन्दकः—'परितापिषु वासरेषु पश्यंस्तटले-बास्थितमाप्तसैन्यचक्रम्। सुविशोधितनकमीनजालं व्यवगाहेत जलं सहरसमेतः।।' इति ॥ सा तीरसोपानपथावताराद्नयोन्यकेयूरविघट्टिनीभिः।

सनूपुरक्षोभपदाभिरासीदुद्विग्नहंसा सेरिदङ्गनाभिः॥ ५६॥

सो सरित्सरयूस्तीरसोपानपथेनावतारादवतरणादन्योन्यं केयूरविघट्टिनीभिः संनद्धा-इदसंघर्षिणीभिः सन्पुरक्षोभाणि सनूपुरस्खलनानि पदानि यासां ताभिरङ्गनाभिर्हेतुभि-रुद्विमहंसा भीतहंसाऽऽसीत्॥

परस्पराभ्युक्षणतत्पराणां तासां नृपो मज्जनरागद्शीं। नौसंश्रयः पार्श्वगतां किरातीमुपात्तवालव्यजनां बभाषे ॥ ५७ ॥

नौसंश्रयः परस्परमभ्युक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तासां स्त्रीणां मजने रागोऽभि-छापस्तद्दर्शी नृपः पार्श्वगतामुपात्तवालव्यजनां गृहीतचामरां किरातीं चामर**त्राहिणीं** वभाषे। 'किरातस्तु द्रुमान्तरे । स्त्रियां चामरवाहिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे द्वयोः ॥' इति केशवः ॥

पर्यावरोधैः शतशो मदीयैर्विगाह्यमानो गलिताङ्गरागैः। संध्योदयः साभ्र इवैष वर्ण पुष्यत्यनेकं सरयूप्रवाहः॥ ५८॥

गिलताङ्गरागैर्मदीयैः शतशोऽवरोधेर्विगाह्यमानो विलोड्यमान एष सरयूप्रवाहः। साभ्रः समेघः संध्योदयः संध्याविभीव इव । अनेकं नानाविधं वर्ण रक्तपीतादिकं पुष्यति पर्य । वाक्यार्थः कर्म ॥

विञ्जप्तमन्तःपुरसुन्दरीणां यदञ्जनं नौल्ठलिताभिरद्भिः । तद्वध्रतीभिर्मद्रागशोभां विलोचनेषु प्रतिमुक्तमासाम्॥ ५९॥

नौलुलिताभिनौंक्षुभिताभिरद्भिरन्तःपुरसुन्दरीणां यदञ्जनं कजलं विलुप्तं हतं तदज्जनं विलोचनेषु नयनेषु मदेन या रागशोभा तां वध्नतीभिर्घटयन्तीभिरद्भिरासां प्रतिमुक्तं प्रसापितम् । प्रतिनिधिदानमपि तत्कार्यकारित्वात्प्रत्यर्पणमेवेति भावः ॥

एता गुरुश्रोणिपयोधरत्वादात्मानमुद्रोद्धमशक्रुवत्यः। गाढाङ्गदैर्वाहुभिरप्सु बालाः क्षेत्रोत्तरं रागवशात्प्रवन्ते ॥ ६० ॥

गुरु दुर्वहं श्रोणिपयोघरं यस्यात्मन इति विग्रहः । गुरुश्रोणिपयोधरत्वादात्मानं श-रीरमुद्रोद्रमशक्कवत्य एता बाला गाढाङ्गदैः श्लिष्टाङ्गदैर्वाहुभिः क्रेशोत्तरं दुःखप्रायं यथा तथा रागवशात्कीडाभिनिवेशपारतन्त्रयात्प्रवन्ते तरन्ति ॥

अमी शिरीषप्रसवावतंसाः प्रभ्रंशिनो वारिविहारिणीनाम्। पारिष्ठवाः स्रोतिस निम्नगायाः शैवाललोलांश्वलयन्ति मीनान् ६१

वारिविहारिणीनामासां प्रभ्रंशिनो भ्रष्टा निम्नगायाः स्रोतसि पारिप्रवाश्च्यलाः । 'चेर् बळं तरलं चैव पारिप्रवपरिप्रवे' इत्यमरः । अमी शिरीषप्रसवा एवावतंसाः कर्णभूषा शैवाललोलाञ्जलनीलिप्रियान् । 'जलनीली तु शैवालम्' इल्पमरः । मीनांर्छलयन्ति प्रादुर्भावयन्ति । शैवालप्रियत्वाच्छिरीषेषु शैवाळभ्रमात्प्रादुर्भवन्तीत्यर्थः ॥

आसां जलास्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्धिषु शीकरेषु । पयोधरोत्सिपेषु शीर्यमाणः संलक्ष्यते न छिदुरोऽपि हारः ॥६२॥ जलस्यास्पालने तत्पराणामासकानामासां स्त्रीणां मुक्तापलस्पांधपु मौक्तिकानुकारिषु

पयोधरेषु स्तनेष्त्सर्पन्त्युत्पतिन्त ये तेषु शीकरेषु शीकराणां मध्ये शीर्थमाणो गलन्हा-रोऽत एव छिदुरः स्वयं छिन्नोऽपि न संलक्ष्यते । 'विदिभिदिच्छिदेः कुरच्' इति कुरच्प्र-द्भ्ययः । शीकरसंसर्गाच्छित्र इति न ज्ञायत इति भावः ॥

आवर्तशोभा नतनाभिकान्तेर्भक्षो भ्रुवां द्वन्द्वचराः स्तनानाम्। जातानि रूपावयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्॥ ६३॥

विलासिनीनां विलसनशीलानां स्त्रीणाम्। 'वौ कषलसकत्थसम्मः' इति घिनुण्प्रत्ययः । रूपावयवानामुपमेयानां यान्युपमानानि लोकप्रसिद्धानि तान्यदूरवर्तीन्यन्तिकगतानि जातानि । कस्य किमुपमानमित्यत्राह—नतनाभिकान्तेर्निम्ननाभिशोभाया आवर्तशोभा । 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः' इत्यमरः । भ्रुवां भङ्गस्तरङ्गः । स्तनानां द्वन्द्वचराश्रकवाकाः । उपमानमिति सर्वत्र संबध्यते ॥

तीरस्थलीवर्हिभिरुत्कलापैः प्रस्निग्धकेकैरभिनन्द्यमानम् । श्रोत्रेषु संमूर्च्छति रक्तमासां गीतानुगं वारिमृदङ्गवाद्यम् ॥ ६४ ॥

उत्कलापैरुचवहैं: प्रक्षिग्धा मधुराः केका येषां तैस्तीरस्थलीषु स्थितैर्विहिभिर्मेयूरैर-भिनन्द्यमानं रक्तं श्राव्यं गीतानुगं गीतानुसार्यासां स्त्रीणां संवन्धि वार्येव मृदङ्गस्तस्य वा-द्यं वाद्यध्वनिः श्रोत्रेषु संमूर्च्छति व्याप्नोति ॥

संदष्टवस्त्रेष्ववलानितस्वेष्विन्दुप्रकाशान्तरितोडुतुल्याः। अमी जलापूरितसूत्रमार्गा मौनं भजन्ते रशनाकलापाः॥ ६५॥

ई संदृष्टवस्त्रेषु जलसेकात्संक्षिष्टां शुकेष्ववलानां नितम्बेष्वधिकरणेष्विन्दुप्रकाशेन ज्यो-त्स्नयान्तरितान्यावृतानि यान्युडूनि नक्षत्राणि तत्तुल्याः । मुक्तामयत्वादिति भावः । अमी जलापूरितसूत्रमार्गाः । निश्वला इत्यर्थः । रशना एव कलापा भूषाः । 'कलापो भूषणे वहें' इत्यमरः । मौनम् । निःशब्दतामित्यर्थः । भजन्ते ॥

एताः करोत्पीडितवारिधारा द्पीत्सखीभिर्वद्नेषु सिक्ताः। वक्रेतराष्ट्रेरळकेस्तरुण्यश्चर्णारुणान्वारिळवान्वमन्ति॥ ६६॥

द्गीत्सखीजनं प्रति करैरुत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा याभिस्ताः खयमपि पुनस्त-थैव सखीभिर्वदनेषु सिक्ता एतास्तरुण्यो वकेतराप्रैजैलसेकाद्द्वप्रैरलकैः करणेश्रूणैः कु-क्रुमादिभिररुणान्वारिलवानुदकविन्दून्वमन्ति वर्षन्ति ॥

उद्दन्धकेशश्च्युतपञ्चलेखो विश्लेषिमुक्ताफलपञ्चवेष्टः। मनोज्ञ एव प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोऽपि वेषः॥ ६७॥

उद्घन्धा उद्घष्टाः केशा यस्मिन्सः । च्युतपत्रलेखः क्षतपत्ररचनः । विश्लेषिणो विस्नं सिनो मुक्ताफलपत्रवेष्टा मुक्तासयताडङ्का यस्मिन्सः । एवमम्भोविहाराकुलितोऽपि प्रम-दामुखानां वेषो नेपथ्यं मनोज्ञ एव । 'रुम्याणां विक्वतिरपि श्रियं तनोति' इति भावः ॥

स नौविमानाद्वतीर्थ रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्त । स्कन्धावलशोबृतपद्मिनीकः करेणुभिर्वन्य इव द्विपेन्द्रः॥ ६८॥

स कुशो नोर्विमानिमव नोविमानम् । उपिमतसमासः । तस्मादवर्तीर्ये विलोलहारः संस्ताभिः स्त्रीभिः सह करेणुभिः सह स्कन्धावलमोक्रृतपद्मिन्युत्पाटितनिलनी यस्य स तथोक्तः सन् । 'नयृतश्च' इति कप्प्रत्ययः । वन्यो द्विपेन्द्र इव । अप्सु रेमे ॥

क्रियः । आस्थित स्थात्' । ङ्गैरावणा स्थामी । यीदेवैरा ताविवी

पुन शीरथें नुभाव

पुर तरुनि त्युत्वि न्यार्द

रः न्नाः त्केक जात

यते भगा मरः मनो

1

वार्ण

न्द ई

ततो नृपेणानुगताः स्त्रियस्ता भ्राजिष्णुना सातिशयं विरेजुः । प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयूखम् ॥६९॥ ततो भ्राजिष्णुना प्रकाशनशीलेन । 'भुवश्व' इति चकारादिष्णुच् । नृपेणानुगताः सं गतास्ताः स्त्रियः सातिशयं यथा तथा विरेजुः । प्रागेव इन्द्रनीलयोगातपूर्वमेव । के वला अपील्यथः । मुक्ता मणयो नयनाभिरामाः । उन्मयूखमिन्द्रनीलं प्राप्य किमुत । अभिरामा इति किमु वक्तव्यमिल्यथः॥

वर्णोदकैः काञ्चनश्रङ्गमुकैस्तमायताध्यः प्रणयादिसञ्चन्। तथागतः सोऽतितरां वभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः॥ ७०॥

तं कुशमायताक्ष्यः काञ्चनस्य श्रङ्गेर्मुक्तानि तैर्वणोदकैः कुङ्कमादिवर्णद्रव्यसिहतोदकैः प्रणयात्स्रेहादसिञ्चन् । तथागतस्तथा स्थितः । वर्णोदकसिक्त इत्यर्थः । स कुशः सथातु-निष्यन्दो गैरिकद्रव्ययुक्तोऽदिराज इव । अतितरां वभासेऽत्यर्थं चकासे ॥

तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्धरां ताम्। आकाशगङ्गारतिरप्सरोभिर्वृतो मरुत्वाननुयातलीलः॥ ७१॥

अवरोधप्रमदासखेनान्तः पुरसुन्दरीसहचरेण तां सरिद्वरां सरयूं विगाहमानेन तेन कुशेनाकाशगङ्गायां रितः क्रीडा यस्य सोऽप्सरोभिष्टत आदृतो मरुत्वानिन्द्रोऽनुयातली-लोऽनुकृतश्रीः । अभूदिति शेषः । इन्द्रमनुकृतवानित्यर्थः ॥

यत्कुम्भयोनेरिधगम्य रामः कुशाय राज्येन समं दिदेश। तदस्य जैत्राभरणं विहर्तुरज्ञातपातं सिळिळे ममजा॥ ७२॥

यदाभरणं रामः कुम्भयोनेरगस्त्यादिधगम्य प्राप्य कुशाय राज्येन समं दिदेश ददौ। राज्यसममूल्यमित्यर्थः। सिलेले विहर्तुः कीडितुरस्य कुशस्य तज्जैत्राभरणं ज-यशीलमाभरणमज्ञातपातं स्नम्मज बुबोड ॥

स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव। दिव्येत शून्यं वलयेन बाहुमपोढनेपथ्यविधिर्दद्शी॥ ७३॥

असौ कुराः सदारः सन्यथाकामं यथेच्छं स्नात्वा विगाह्य । तीरे योपकार्या पूर्वोक्ता तां गतमात्रो गत एवापोढनेपथ्यविधिरकृतप्रसाधन एव दिव्येन वलयेन सून्यं बाहुं ददर्श ॥

जयश्रियः संवननं यतस्तदामुक्तपूर्वं गुरुणा च यस्मात् । सेहेऽस्य न भ्रंबमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः॥७४॥

यतः कारणात्तदाभरणं जयश्रियः संवननं वशीकरणम्। 'वशिकया संवननम्' इत्यमरः। यसाच गुरुणा पित्रामुक्तपूर्व पूर्वमामुक्तम् । धृतमित्यर्थः । सुप्पुपेति समासः । अतो हे-तोरस्याभरणस्य भ्रंशं नाशं न सेहे । होभात्र । कृतः । हि यसाद्धीरो विद्वानस कुशस्तु-त्यानि पुष्पाण्याभरणानि च यस्य सः। पुष्पेष्विवाभरणेषु भृतेषु निर्माल्यवुद्धि करोतीत्यर्थः॥

, ततः समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान् । वन्ध्यश्रमास्ते सरयूं विगाह्य तमृचुरम्ठानमुखप्रसादाः ॥ ७५ ॥

ततः । नद्यां स्नान्ति कौशलेनेति नदीष्णाः । तान् । 'सुपि' इति योगविभागात्क-प्रस्यः । 'निनदीभ्यां स्नातेः कोशले' इति षत्यम् । सर्वानानायिनो जालिकास्तस्याभ-रणस्य विचयेऽन्वेषणे निमित्त आशु समाज्ञापयदादिदेश । त आनायिनः सर्यू विगाह्य विलोह्य वन्ध्यश्रमा विफलप्रयासास्तथापि तद्गति ज्ञात्वाम्लानमुखप्रसादाः सश्रीक-मुखाः सन्तस्तं कुशमूचुः ॥ कृतः प्रयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्याभरणोत्तमं ते। नागेन लौल्यात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तर्हृद्वासिना तत्॥ ७६॥ हे देव प्रयत्नः कृतः। पयिस मग्नं त आभरणोत्तमं न च लब्धम्। किंतु तदाभ-रणमन्तर्ह्ववासिना कुमुदेन कुमुदाख्येन नागेन पन्नगेन लौल्याह्नोभादुपात्तं गृहीतम्। नूनिमिति वितर्के॥

ततः स कृत्वा धनुराततज्यं धनुर्धरः कोपविलोहिताक्षः।
गारुत्मतं तीरगतस्तरस्वी भुजंगनाशाय समाददेऽस्त्रम्॥ ७७॥
ततो धनुर्धरः कोपविलोहिताक्षस्तरस्वी बलवान्स कुशस्तीरगतः सन्धनुराततज्यमधिज्यं कृत्वा भुजंगस्य कुमुदस्य नाशाय गारुत्मतं गरुत्मदेवताकमस्रं समाददे॥

तस्मिन्हदः संहितमात्र एव क्षोभात्समाविद्धतरङ्गहस्तः। रोधांसि निम्नन्नवपातमग्नः करीव वन्यः परुषं ररास॥ ७८॥

तिस्मनन्ने संहितमात्रे सत्येव हदः क्षोभाद्धेतोः समाविद्धाः संघिततास्तरङ्गा एव हस्ता यस्य स रोधांसि निघनपातयन् । अवपाते गज्ञप्रहणगर्ते मग्नः पतितः । 'अवपातस्तु ह-स्त्यर्थे गर्तरुक्तन्तरुणादिना' इति यादवः । वन्यः करीव । परुषं घोरं ररास द्ध्वान ॥

तसात्समुद्रादिव मथ्यमानादुद्धृत्तनकात्सहसोन्ममजा।

लक्ष्म्येव सार्थ सुरराजवृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य भुजंगराजः॥ ७९॥

मथ्यमानात्समुद्रादिव। उद्वृत्तनकात्स्त्रभितयाहात्तस्माद्भदात्। लक्ष्म्या सार्थे सुरराजस्थन्द्रस्य वृक्षः पारिजात इव। कन्यां पुरस्कृत्य भुजंगराजः कुमुदः सहसोन्ममज॥

विभूषणप्रत्युपहारहस्तमुपस्थितं वीक्ष्य विशां पतिस्तम्। सौपर्णमस्त्रं प्रतिसंजहार प्रहेष्वनिर्वन्थरुषो हि सन्तः॥ ८०॥

विशां पतिर्भेनुजपितः कुशः । 'द्वौ विशो वैश्यमनुजो' इत्यमरः । विभूषणं प्रत्युपह्र रित प्रत्यपेयतीति विभूषणप्रत्युपहारः । कर्मण्यण् । विभूषणप्रत्युपहारो हस्तो यस्य तम् । उपस्थितं प्राप्तं तं कुमुदं वीक्ष्य सौपणे गारुत्मतमस्त्रं प्रतिसंजहार । तथाहि । सन्तः प्रद्वेषु नम्नेष्विनर्बन्धरुषोऽनियतकोपा हि ॥

त्रैलोक्यनाथप्रभवं प्रभावात्कुशं द्विषामङ्कुशमस्त्रविद्वान्। मानोन्नतेनाप्यभिवन्य सूर्शा सूर्धाभिषिक्तं कुमुदो वभाषे॥ ८१॥

अस्त्रं विद्वानस्त्रविद्वान् । 'न लोक-' इत्यादिना षष्ठीसमासनिषेधः । 'द्वितीया श्रि-त-' इत्यत्र गम्यादीनासुपसंख्यानाद्वितीयेति योगविभागाद्वा समासः । गारुडास्त्रमहि-माभिज्ञ इत्यर्थः । कुसुदः । त्रयो लोकास्त्रेलोक्यम् । चातुर्वण्योदित्वात्स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः। त्रेलोक्यनाथो रामः प्रभवो जनको यस्य तम् । अत एव प्रभावाद्विषामङ्क्षशं निवारकं सूर्याभिषिक्तं राजानं कुशं मानोत्रतेनापि मूर्धाभिवन्य प्रणम्य बभाषे ॥

अवैमि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनुं त्वाम्। स्रोऽहं कथं नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य धृतेर्विघातम्॥ ८२॥

त्वाम् । ओदनान्तरस्तण्डुल इतिवत्कार्यान्तरः कार्यार्थः । 'स्थानात्मीयान्यतादर्थ्य-रन्ध्रान्तर्येषु चान्तरम्' इति शाश्वतः । स चासौ मानुषश्वेति तस्य विष्णो रामस्य सु-ताख्यां पुत्रसंज्ञामपरां तन्नुं मूर्तिमवैमि । 'आत्मा वै पुत्रनामासि' इति श्रुतेरित्यर्थः । स जाननहमाराधनीयस्योपास्यस्य तव धृतेः प्रीतेः । 'धृ प्रीतौ' इति धातोः स्त्रियां क्तिन् । विधातं कथं नामाचरेयम् । असंभावितमित्यर्थः ।

कराभिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिकुत्हलेन । हदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जैत्राभरणं त्वदीयम् ॥ ८३ ॥ कराभिघातेनोत्थित उर्ध्वं गतः कन्दुको यस्याः सा कन्दुकार्थमूर्ध्वे पश्यन्तीत्यर्थः । इयं बालातिकुत्हलेनात्यन्तकौतुकेनान्तिरिक्षाज्ज्योतिर्नक्षत्रमिव । 'ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु' इत्यमरः । इदात्पतत्त्वदीयं जैत्राभरणमालोक्यादत्तायुह्नात् ॥

तदेतदाजानुविलम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणलाञ्छनेन।
भुजेन रक्षापरिघेण भूमेरुपैतु योगं पुनरंसलेन॥ ८४॥

तदेतदाभरणमाजानुविलम्बिना दीर्घेण । ज्याघातेन या रेखा रेखाकारा प्रन्थय-स्तासां किणं चिह्नं तदेव लाञ्छनं यस्य तेन । भूमे रक्षायाः परिघेण रक्षागंलेन । 'प-रिघो योगभेदाल्लमुद्गरेऽर्गलघातयोः' इत्यमरः । अंसलेन वलवता ते भुजेन पुनर्योगं संगतिसुपैतु । एतैर्विशेषणैर्महाभाग्यशौर्यधुरंघरत्ववलवत्वादि गम्यते ॥

इमां स्रसारं च यवीयसीं मे कुमुद्रतीं नाईसि नानुमन्तुम्। आत्मापराधं नुदर्ती चिराय शुश्रूषया पार्थिव पाद्योस्ते॥ ८५॥

किंच । हे पाथिव, ते तव पादयोश्विराय ग्रुश्रूषया परिचर्यया । 'ग्रुश्रूषा श्रोतुमिच्छायां परिचर्याप्रदानयोः' इति विश्वः । आत्मापरीधमाभरणग्रहणरूपं नुदतीम् । परिजिहीर्षन्ती-मिल्यर्थः । 'आग्नंसायां भूतवच्च' इति चकाराद्वर्तमानार्थे शतृप्रत्ययः । 'आच्छीनद्योर्नुम्' इलस्य वैकल्पिकत्वानुमभावः । इमां मे यवीयसीं किनष्टां खसारं भिगनीं कुमुद्दतीमनुमन्तुं नाईसीति न । अईस्येवेल्यर्थः ॥

इत्यूचिवानुपहृताभरणः क्षितीशं श्राघ्यो भवान्खजन इत्यनुभाषितारम् । संयोजयां विधिवदास समेतवन्धुः कन्यामयेन कुमुदः कुलभूषणेन ॥ ८६॥

इति पूर्वश्लोकोक्तम् चिवानुक्तवान् । ब्रुंवः कसुः । उपहताभरणः प्रत्यापिताभरणः कु-मुदः । हे कुमुद, भवाञ्श्लाघ्यः स्वजनो वन्धुः इत्यनुभाषितारमनुवक्तारं क्षितीशं कुशं समेतवन्धुर्युक्तवन्धुः सन्कन्यामयेन कन्यारूपेण कुलयोर्भूषणेन विधिवत्संयोजयामास । न केवलं तदीयमेव किंतु स्वकीयमपि भूषणं तस्मै दक्तवानिति ध्वनिः । आम्प्रत्ययानुप्रयोग्योर्थ्यवधानं तु प्रागेव समाहितम् ॥

> तस्याः स्पृष्टे मनुजपितना साहचर्याय हस्ते माङ्गल्योणीयलियिनि पुरः पायकस्योच्छिखस्य । दिव्यस्त्र्यंध्विनिरुद्चरद्वयश्चवानो दिगन्ता-न्गन्धोद्यं तदनु ववृषुः पुष्पमाश्चर्यमेघाः ॥ ८७॥

मनुजपितना कुशेन साहचर्याय । सहधर्माचरणायेखर्थः । माङ्गल्या मङ्गले साध्योर्णा मेषादिलोम । 'ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात्' इसमरः । अत्र लक्षणया तित्रार्मितं सूत्रमुच्यते। तया वलियिनि वलयवित तस्याः कुमुद्वत्या इस्ते पाणावुच्छिखस्योदि्चषः पावकस्य पुरो- ऽये स्पृष्टे गृहीते सित दिगन्तान्व्यश्चवानो व्याप्नुवन्दिव्यस्तूर्यध्वनिरुद्चरदुत्थितः । तद-

वला अभि

गतार

र प्रणय निष्ट

कुशर लोऽः

ददौ यशी

गतय

यस्म तोर

त्या

प्रख रणस् विलं

मुख

न्वाश्चर्या अद्भुता मेघा गन्धेनोद्यमुत्कटं पुष्पं पुष्पाणि। जात्यभिप्रायेणैकवचनम्। ववृषुः। आश्चर्यशब्दस्य 'रौद्रं तूस्रममी त्रिषु। चतुर्दश' इत्यमरवचनान्निलिङ्गत्वम्॥

इत्थं नागस्त्रिभुवनगुरोरोरसं मैथिलेयं लब्ध्वा वन्धुं तमिष च कुद्याः पञ्चमं तक्षकस्य । एकः द्याङ्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वैनतेया-च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः द्यासास ॥ ८८ ॥

इत्थं नागः कुमुदः । त्रयाणां भुवनानां समाहारिस्तभुवनम् । 'तिद्धतार्थ-' इत्यादिना तत्पुरुषः । 'अदन्तिद्विगुत्वेऽिष पात्राद्यदन्तत्वानपुंसकत्वम् । 'पात्राद्यन्तैरनेकार्थो द्विगुर्ल-क्यानुसारतः' इत्यमरः । तस्य गुरू रामः । तस्यौरसं धर्मपत्नीजं पुत्रम् । 'औरसो धर्मप-लीजः' इति याज्ञवत्क्यः । मैथिलेयं कुशं वन्धुं लब्धा । कुशोऽिष च तक्षकस्य पद्यमं पुत्रं तं कुमुदं वन्धुं लब्ध्वा एकस्तयोरन्यतरः कुमुदः पितृवधेन रिपोर्वेनतेयाद्वरुडात् । गुरुणा वैष्णवांशेन कुशेन त्याजितकौर्यादिति भावः । शङ्कां भयमत्यजत् । अपरः कुशः शान्तव्यालां कुमुदाज्ञया वीतसर्पभयामवनिमत एव पौरकान्तः पौरिप्रयः सञ्क्रशास ॥

इति महामहोपाध्यायकोळाचळपछिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाळिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये कुमुद्वतीपरिणयो नाम षोडशः सर्गः ।

## सप्तद्शः सर्गः।

नमो रामपदाम्भोजं रेणवो यत्र संततम् । कुर्वन्ति कुमुदप्रीतिमरण्यगृहमेधिनः ॥

अतिथिं नाम काकुत्स्थात्पुत्रं प्राप कुमुद्रती । पश्चिमाद्यामिनीयामात्प्रसाद्मिव चेतना ॥ १॥

कुमुद्रती काकुत्स्थात्कुशादितिथि नाम पुत्रम् । चेतना बुद्धिः पश्चिमादिन्तिमाद्यामिन्या रात्रेर्यामात्प्रहरात्। 'द्वौ यामप्रहरौ समी' इत्यमरः । प्रसादं वैशयमिव । प्राप । बाह्यो स-वेषां बुद्धिवैशयं भवतीति प्रसिद्धिः ॥

स पितुः पितृमान्वंशं मातुश्चानुपमद्युतिः। अपुनात्सवितेवोभौ मार्गावुत्तरदक्षिणौ॥२॥

पितृमान्। प्रशंसार्थे मतुप्। सुशिक्षित इत्यर्थः। अनुपमयुतिः। सिवतुश्चेदं विशेषणम्। सोऽतिथिः पितुः कुशस्य मातुः कुमुद्बत्याश्च वंशम्। सिवतोत्तरदक्षिणावुभौ मार्गाविव। अपुनातपवित्रीकृतवान्॥

तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः। पश्चात्पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयत्पिता॥३॥

अर्थाञ्छन्दार्थान्दानसंग्रहादिकियाप्रयोजनानि च विदन्तीत्यर्थविदः । तेषां वरः श्रेष्ठः पिता कुशस्तमितिथमादौ प्रथमं कुलविद्यानामान्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतीनामर्थमिभिधे- यमग्राहयदबोधयत् । पश्चात्पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयत्स्वीकारितवान् । उदवाहयदि- त्यर्थः । ग्रहेण्यन्तस्य सर्वत्र द्विकर्मकत्वमस्तीत्युक्तं प्राक् ॥

जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शौर्यवता कुशः। अमन्यतेकमात्मानमनेकं वशिना वशी॥ ४॥

जातौ भवो जात्यः कुळीनः धूरो वशी कुशोऽभिजातेन कुळीनेन । 'अभिजातः कुळीनः स्यात्' इत्यमरः । शौर्यवता विश्वना तेनातिथिना करणेन एकमात्मानम् । एको न भवती-त्यनेकस्तम् । अमन्यत । सर्वगुणसामध्यादात्मजमात्मन एव रूपान्तरममंस्तेत्यर्थः ॥

स कुलोचितमिन्द्रस्य साहायकमुपेयिवान्। जघान समरे दैत्यं दुर्जयं तेन चाविध ॥ ५॥

स कुशः कुलोचितं कुलाभ्यस्तिमन्द्रस्य साहायकं सहकारित्वम् । 'योपधात्-' इत्या-दिना बुज् । उपेयिवान्प्राप्तः सन्समरे नामतोऽर्थतश्च दुर्जयं दैत्यं जघानावधीत् । तेन दै-त्येनाविध हतश्च । 'लुङि च' इति हनो वधादेशः ॥

तं स्वसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुद्रती । अन्वगात्कुमुदानन्दं राशाङ्कामिव कौमुदी ॥ ६॥

कुमुदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुमुद्वती कुशपत्नी । कुमुदानन्दं शशाङ्कं कौमुदी ज्योत्स्रेव । तं कुशमन्वगात् । कुशस्तु । कुः पृथ्वी । तस्या मुत्प्रीतिः । सैवानन्दो यस्येति कुमुदानन्दः । परानन्देन स्वयमानन्दतीत्यर्थः ॥

तयोर्दिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्धभाक् । द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥ ७॥

तयोः कुशकुमुद्दत्योर्मध्य एकः कुशो दिवस्पतेरिन्दस्य सिंहासनार्धे सिंहासनैकदेश तद्भागासीत् द्वितीया कुमुद्वती शच्या इन्द्राण्याः पारिजातांशस्य भागिनी प्राहिणी। 'संपृच-'इत्यादिना भजेर्धिनुण्यत्ययः। सख्यासीत् । कस्कादित्वाद्दिवस्पतिः साधुः॥

तदात्मसंभवं राज्ये मित्रवृद्धाः समाद्धुः। सारन्तः पश्चिमामाज्ञां भर्तुः सङ्गामयायिनः॥८॥

सङ्कामयायिनः सङ्कामं यास्यतः । आवर्यकार्थे णिनिः । 'अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्य-योः' इति षष्टीनिषेधः । भर्तुः स्वाभिनः कुशस्य पश्चिमामन्तिमामाज्ञां विपर्यये पुत्रोऽभि-षेक्तव्य इत्येवंरूपां स्मरन्तो मन्त्रिवृद्धास्तदात्मसंभवमतिथिं राज्ये समाद्धुर्निद्धुः ॥

ते तस्य कल्पयामासुरिमषेकाय शिल्पिभः। विमानं नवमुद्वेदि चतुःस्तम्भप्रतिष्ठितम्॥९॥

ते यन्त्रिणस्तस्यातिथेरिभवेकाय शिल्पिभरुद्देशुत्रतवेदिकं चतुःस्तम्भप्रतिष्ठितं चतुर्षु स्तम्भेषु प्रतिष्ठितं नवं विमानं मण्डपं कल्पयामासुः कारयामासुः ॥

तत्रैनं हेमकुम्भेषु संभृतैस्तीर्थवारिभिः। उपतस्थः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्॥ १०॥

तत्र विमाने भद्रपीठे पीठविशेष उपवेशितमेनमितिथि हेमकुम्भेषु संभृतैः संगृही-तैस्तीर्थवारिभिः करणैः प्रकृतयो मन्त्रिण उपतस्यः ॥

नदद्भिः श्विग्धगम्भीरं तूर्यैराहतपुष्करैः । अन्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसंतति ॥ ११ ॥

आहतं पुष्करं मुखं येषां तै: । 'पुष्करं करिहस्तांग्रे वाद्यभाण्डमुखेऽपि च'इत्यमरः।

त प्रणय निष्य

गतार

वला

अभि

कुशेर लोऽ:

य ददौ यशी

गतम

यस्म तोर

ल्या

प्रख रणः

विहं सुर क्षिग्धं मधुरं गम्भीरं च नदद्भिस्तूर्येस्तस्यातिथरविच्छिन्नसंतत्यविच्छिन्नपारमपर्ये क-ल्याणं भावि शुभमन्वमीयतानुमितम् ॥

दूर्वायवाङ्करप्रक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान्।

ज्ञातिवृद्धेः प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन् ॥ १२ ॥

सोऽतिथिः । दूर्वाश्च यवाङ्कराश्च प्रश्नत्वचश्चाभित्रपुटा बालपह्नताश्चोत्तराणि प्रधा-नानि येषु तान् । अभित्रपुटानि मधूकपुष्पाणीति केचित् । कमलानीत्यन्ये । ज्ञातिषु ये बृद्धास्तैः प्रयुक्तात्रीराजनाविधीन्मेजे ॥

> पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुं जैत्रैरथर्वभिः। उपचक्रमिरे पूर्वमिमेषेकुं द्विजातयः॥ १३॥

पुरोहितपुरोगा पुरोहितप्रमुखा द्विजातयो ब्राह्मणा जिष्णुं जयशीलं तमतिथिं जै-त्रेर्जयशीलैरथर्थभिर्मन्त्रविशेषैः करणैः पूर्वमभिषेकुसुपचक्रमिरे ॥

तस्यौघमहती सृधि निपतन्ती व्यरोचत । सञ्च्यमभिषेकश्रीगेङ्गव त्रिपुरद्विषः॥ १४॥

तस्यातिथेर्मूर्धि सशब्दं निपतन्त्योघमहती महाप्रवाहा । अभिषिच्यते ऽनेनेत्यभिषेको जलम् । स एव श्रीः । यद्वा तस्य श्रीः । समृद्धिस्त्रिपुरद्विषः शिवस्य मूर्धि निपतन्ती गङ्गेव व्यरोचत । त्रयाणां पुराणां द्वेष्टीति विग्रहः ॥

स्त्यमानः क्षणे तस्मिन्नलक्ष्यत स वन्दिभिः। प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सार्ङ्गेरभिनन्दितः॥ १५॥

तिस्मन्क्षणेऽभिषेककाले वन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः प्रवृद्धः प्रवृद्धवान् । क-तिरिक्तः । अत एव सारङ्गिश्चातकैरभिनन्दितः पर्जन्यो मेघ इव । अलक्ष्यत ॥

तस्य सन्मन्त्रपूताभिः स्नानमङ्गिः प्रतीच्छतः। वनुधे वैद्युतस्याग्नेर्नृष्टिसेकादिव सृतिः॥१६॥

सन्मन्त्रेः पूताभिः शुद्धाभिरद्भिः स्नानं प्रतीच्छतः कुर्वतस्तस्य । वृष्टिसेकात् । विद्यु-तोऽयं वैद्युतः । तस्याविन्धनस्यामेरिव । द्युतिर्वद्यये ॥

स तावद्भिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वसु । यावतेषां समाप्येरन्यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ॥ १७ ॥

0.7

सोऽतिथिरभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो गृहस्थेभ्यस्तावत्तावत्परिमाणं वसु धनं ददौ । याव-ता वसुनैषां स्नातकानां पर्याप्तदक्षिणाः समप्रदक्षिणा यज्ञाः समाप्येरन् । तावहदावित्यन्वयः॥

ते प्रीतमनसस्तस्मै यामाशिषमुदैरयन् । सा तस्य कर्मनिर्वृत्तेर्दूरं पश्चात्कृता फलैः ॥ १८ ॥

प्रीतमनसस्ते स्नातकास्तस्मा अतिथये यामाशिषमुदैरयन्व्याहरन्साशीस्तस्यातिथेः कर्मनिर्वृत्तैः पूर्वपुण्यनिष्पन्नैः फलैः साम्राज्यादिभिर्दूरं दूरतः पश्चात्कृता । स्वफलदानस्य तरानीमनवकाशात्कालान्तरोद्वीक्षणं न चकारेत्वर्थः ।

बन्धच्छेदं स वद्धानां वधार्हाणामवध्यताम्। धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्भवाम्॥ १९॥

क्षे सोऽतिथिर्वद्वानां वन्धच्छेदं वधार्हाणामवध्यताम् । धुरं वहन्तीति धुर्या वलीवर्दा-दयः । तेषां धुरो भारस्य मोक्षं गवामदोहं वत्सानां पानार्थे दोहनिवृत्तिं चादिशदादिदेश॥ क्रीडापतच्चिणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः। लब्धमोक्षास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽभवन्॥ २०॥

पञ्जरस्थाः शुकादयोऽस्यातिथेः क्रीडापतित्रणोऽपि । किमुतान्य इत्यपिशब्दार्थः । तन् दादेशात्तस्यातिथेः शासनाह्रव्धमोक्षाः सन्तो यथेष्टं गतिर्येषां ते स्वेच्छाचारिणोऽभवन्

ततः कक्ष्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि । सोत्तरच्छद्मध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः ॥ २१ ॥

ततः सोऽतिथिनेपथ्यप्रहणाय प्रसाधनस्त्रीकाराय । कक्ष्यान्तरं हर्म्योङ्गणिवशेषः । 'कक्ष्या प्रकोष्ठे हर्म्यादेः' इस्यमरः । तत्र न्यस्तं स्थापितं ग्रुचि निर्मलं सोत्तरच्छदमा-स्तरणसिहतं गजदन्तस्यासनं पीठमध्यास्त । तत्रोपिवष्ट इसर्थः ॥

तं धूपाइयानकेशान्तं तोयनिर्णिक्तपाणयः । आकृष्यसाधनैस्तैस्तैरुपसेदुः प्रसाधकाः ॥ २२ ॥

तोयेन निर्णिक्तपाणयः क्षालितहस्ताः प्रसाधका अलंकर्तारो धूपेन गन्धद्रव्यधूपेना-इयानकेशान्तं शोणितकेशपाशान्तं तमतिथि तैस्तराकल्पस्य नेपथ्यस्य साधनैर्गन्धमा-ल्यादिभिरुपसेदुरुपतस्थुः । अलंचकुरित्यर्थः ॥

तेऽस्य मुक्तागुणोन्नद्धं मौलिमन्तर्गतस्रजम्। प्रत्यृषुः पद्मरागेण प्रभामण्डलशोभिना ॥ २३॥

ते प्रसाधको मुक्तागुणेन मौक्तिकसरेणोन्नद्धमुद्धद्धमन्तर्गतस्रजमस्यातिथेर्मोलि ध-म्मिलं प्रभामण्डलशोभिना पद्मरागेण माणिक्येन प्रत्यूपुः प्रत्युप्तं चकुः ॥

चन्दनेनाङ्गरागं च मृगनाभिसुगन्धिना । समापय्य ततश्चकुः पत्रं विन्यस्तरोचनम् ॥ २४ ॥

किंच । मृगनाभ्या कस्तूरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्गरागमङ्गविलेपनं समापय्य स-माप्य ततोऽनन्तरं विन्यस्ता रोचना गोरोचना यस्मिस्तत्पत्रं पत्ररचनं चकुः ॥

आमुक्ताभरणः स्रग्वी हंसचिह्नदुकूलवान् । आसीदतिशयप्रेक्ष्यः स राज्यश्रीवधूवरः॥ २५॥

आमुक्ताभरण आसिक्षताभरणः । स्रजोऽस्य सन्तीति स्नग्वी । 'अस्मायामेधास्नजो विनिः' इति विनिप्रत्ययः । हंसाश्चिह्नमस्येति हंसचिह्नं यह्कूळं तद्वान् । अत्र बहुत्रीहिणैवार्थसिद्धेर्मतुवानर्थक्येऽपि सर्वधनीत्यादिवत्कर्मधारयादिप मत्वर्थीयं प्रत्ययमिच्छन्ति ।
एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । राज्यश्रीरेव वधून्वोढा तस्या वरो वोढा । 'वधूः स्नुषा नवोढा स्त्री वरो जामातृषिङ्गयोः' इति विश्वः । सोऽतिश्विरतिश्चयेन प्रेक्ष्यो दर्शनीय आसीत् । वरोऽप्येवंविशेषणः ॥

नेपथ्यदर्शिनङ्खाया तस्यादर्शे हिरण्मये । विरराजोदिते सुर्ये मेरौ कल्पतरोरिव ॥ २६ ॥

हिरण्मये सौवर्ण आदर्शे दर्पणे नेपथ्यदर्शिनो वेषं पश्यतस्त्रस्यातिथेरछाया प्रतिर्पर्व-म्बम् । उदिते सूर्ये दर्पणकल्पे मेरौ यः कल्पतरुस्तस्य छायेव । विरराज । तस्य सूर्यसंकान्तिबम्बस्य संभवान्मेरावित्युक्तम् ॥

स राजककुद्व्ययपाणिभिः पार्श्ववर्तिभिः। ययाबुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम्॥ २७॥

अभि

गताः

वला

प्रणय

कुशे: लोड

य ददौ यशी

गतर

यस तोर

ल्या

प्रह रण

वि सुर सोऽतिथी राजककुदानि राजचिह्नानि छत्तचामरादीनि । 'प्राधान्ये राजिङ्क्ते च वृ-षाङ्के ककुदोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । तेषु व्ययाः पाणयो येषां तैः पार्श्ववितिभिर्जनैरुदीरिता-द्योक उचारितजयशब्दः । 'आलोको जयशब्दः स्यात्' इति हलायुधः । सुधर्माया दे-विसमाया अनवमामन्यूनां सभामास्थानीं ययो । 'स्यात्सुधर्मा देवसभा' इत्यमरः ॥

वितानसहितं तत्र भेजे पैतृकमासनम्। चूडामणिभिरुद्धप्रपादपीठं महीक्षिताम्॥ २८॥

तत्र सभायां वितानेनोहोंचेन सहितम्। 'अस्त्री वितानमुह्नोचे' इत्यमरः । मही-क्षितां राज्ञां चूडामणिभिः शिरोरल्लेरुदृष्टमुह्निखितं पादपीठं यस्य तत् । पितुरिदं पै-तृकम्। 'ऋतष्ठञ्' इति ठञ्प्रत्ययः। आसनं सिंहासनं भेजे॥

> शुशुभे तेन चाकान्तं मङ्गलायतनं महत्। श्रीवत्सलक्षणं वक्षः कौस्तुभेनेव कैशवम् ॥ २९॥

तेन चाकान्तम् । श्रीवरसो नाम गृहिवरोषः । तह्नक्षणं श्रीवरसरूपम् । 'श्रीवरसन-न्यावर्तादिविच्छेदा वहवो द्वयोः' इति सज्जनः । महद्धिकं मङ्गलायतनं मङ्गलगृहस्मारू-पम् । कोस्तुभेन मणिनाकान्तं श्रीवरसलक्षणम् । केशवस्येदं केशवम् । वक्ष इव । श्रुग्रुभे ॥

> वभौ भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य सः। रेखाभावादुपारूढः सामग्यमिव चन्द्रमाः॥ ३०॥

सोऽितथिः कुमारत्वाद्वाल्याद्भ्यो यौवराज्यमवाप्यैवानन्तरम् । अधिराजस्य भाव अधिराज्यं महाराज्यमवाप्य । रेखाभावादधेन्दुत्वमवाप्यैव सामग्र्यमुपारूढः पूर्णतां ग-तश्चन्द्रमा इव । वभौ इति व्याख्यानम् । तदिष यौवराज्याभावनिश्चये ज्याय एव ॥

> प्रसन्नमुखरागं तं स्मितपूर्वाभिभाषिणम्। मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्वासमनुजीविनः॥ ३१॥

त्रसन्नो मुखरागो मुखकान्तिर्यस्य तं स्मितपूर्वे यथा तथाभिभाषिणमाभाषणशीलं तमितिथिमनुजीविनो मूर्तिमन्तं विश्रहवन्तं विश्वासं विस्नम्भममन्यन्त । 'समौ विश्वासं विस्नम्भमे' इत्यमरः ॥

स पुरं पुरुहूतश्रीः कल्पहुमनिभध्वजाम् । क्रममाणश्चकार द्यां नागेनैरावतौजसा ॥ ३२ ॥

ुरुहूतश्रीः सोऽितथिः कल्पद्वमाणां निभाः समाना ध्वजा यस्यास्तां पुरमयोध्या-मैरावतस्य ओज इवौजो वलं यस्य तेन नागेन कुज्जरेण क्रममाणश्चरन् । 'अनुपस-र्गाद्वा' इति वैकल्पिकमात्मनेपदम् । द्यां चकार । स्वर्गलोकसद्दशीं चकारेत्यर्थः । 'द्यौः क्रिम्स्वर्गसुरवर्त्मनोः' इति विश्वः ॥

> तस्यैकस्योच्छितं छत्रं मुक्षिं तेनामलत्विषा। पूर्वराजवियोगोष्म्यं कृत्स्वस्य जगतो हृतम्॥ ३३॥

तस्यैकस्य मूर्भि छत्तमुच्छितमुत्रमितम् । अमलिविषा तेन छत्रेण कृत्स्नस्य जगतः पूर्वराजस्य कुशस्य वियोगेन यदौष्म्यं संतापस्तद्भृतं नाशितम् । अत्र छत्रोन्नमनसंता-पहरणलक्षणयोः कारणकार्ययोभिन्नदेशत्वादसंगितरलंकारः । तदुक्तम्—'कार्यकारण-योभिन्नदेशत्वे सल्ससंगितः' इति ॥

धूमादग्नेः शिखाः पश्चादुदयादंशवो रवेः। सोऽतीत्य तेजसां वृत्ति सममेवोत्थितो गुणैः॥ ३४॥

अमेर्धूमात्पश्चात् । अनन्तरमित्यर्थः । शिखा ज्वालाः । रवेरदयात्पश्चादनन्तरम् शवः । उत्तिष्ठन्त इति शेषः । सोऽतिथिस्तेजसामस्यादीनां वृत्ति स्वभावमतीत्य गुणैः समं सहैवोत्थित उदितः । अपूर्वमिदमित्यर्थः ॥

तं प्रीतिविशदैनेंत्रैरन्वयुः पौरयोषितः। शरुत्रसन्नैज्योतिर्भिविभावर्य इव ध्रुवम्॥ ३५॥

पौरयोषितः प्रीत्या विश्वदैः प्रसन्नैर्नेत्रैः करणैस्तमितिथिमन्वयुरतुजग्मुः । सदृष्टिप्रसार-मद्राक्षुरित्यर्थः । कथिमव । शरिद् प्रसन्नैज्योतिभिर्नक्षत्रैर्विभावर्यो रात्रयो ध्रुविमव । ध्रु-वपाशवद्भत्वात्ताराचकस्येत्यर्थः ॥

अयोध्यादेवताश्चैनं प्रशस्तायतनार्चिताः । अनुद्ध्युरनुध्येयं सांनिध्यैः प्रतिमागतैः ॥ ३६॥

प्रशस्तेष्वायतनेष्वालयेष्वर्चिता अयोध्यादेवताश्चानुध्येयमनुप्राह्यमेनमितिथि प्रति-मागतैरचीसंकान्तैः सांनिध्यैः संनिधानैरनुदध्युरनुजगृहुः । 'अनुध्यानमनुप्रहः' इत्यु-त्पलमालायाम् । तदनुप्रहबुद्ध्या संनिद्धुरित्यर्थः ॥

यावन्नाइयायते वेदिरभिषेकजलाष्ट्रता । तावदेवास्य वेलान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥ ३७॥

अभिषेकजलैराप्छता सिक्ता वेदिरभिषेकवेदियीवनाश्यायते न शुःयति । कर्तिर छट्। ताबदेवास्य राज्ञो दुःसहः प्रतापो वेलान्तं वेलापर्यन्तं प्राप ॥

वसिष्ठस्य गुरोर्मचाः सायकास्तस्य धन्विनः। किं तत्साध्यं यदुभये साधयेयुर्न संगताः॥ ३८॥

गुरोर्वेसिष्टस्य मन्त्राः । धन्विनस्तस्यातिथेः सायकाः । इत्युभये संगताः सन्तो यत्सा-ध्यं न साधयेयुस्तत्तादृक्साध्यं किम् । न किंचिदित्यर्थः । तेषामसाध्यं नास्तीति भावः ॥

स धर्मस्थससः शश्वद्धिंप्रत्यर्थिनां स्वयम्। ददर्श संशयच्छेद्यान्यवहारानतिनद्रतः॥ ३९॥

धर्मे तिष्ठन्तीति धर्मस्थाः सभ्याः 'राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः' इत्युक्तळक्षणाः । तेषां सखा धर्मस्थसखः । तत्सिहित इत्यर्थः । अतिन्द्रतोऽनळसः स रृपः शश्वत् । अन्वहमित्यर्थः । अर्थिनां साध्यार्थवतां प्रत्यार्थनां तिद्वरोधिनां च संशय-च्छेयान्सशयाद्वेतोश्छेयान्परिच्छेयान् । संदिग्धत्वादवश्यनिर्णेयानित्यर्थः । व्यवहारा-रृणादानादिविवादान्स्वयं ददर्शानुसंद्यो । न तु प्राह्विवाकमेव नियुक्तवानित्यर्थः । अत्र याज्ञवत्वयः—'व्यवहारानृपः पश्येद्विद्वद्भित्र्वाद्वाणेः सह' इति ॥

ततः परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितैः । युयोज पाकाभिमुखेर्भृत्यान्विज्ञापनाफलैः ॥ ४०॥

ततः परं व्यवहारदर्शनानन्तरं भृत्याननुजीविनः । अभिन्यक्तं मुखप्रसादादिछिङ्गैः स्फुटीभूतं यत्सीमनस्यं खामिनः प्रसन्नत्वं तेन निवेदितैः सूचितैः पाकाभिमुखैः सि-द्वयुन्मुखैविज्ञापनानां विज्ञप्तीनां फलैः प्रेप्सितार्थेर्युयोज योजयामास । अत्र वृहस्पृतिः—

ਸ਼ੁਹ ਜ਼ਿ

(

गत

वल

आ

कुई लो

दर

ग

य ग ए

'नियुक्तः कर्मनिष्पत्तौ विज्ञप्तौ च यहच्छया । भृत्यान्धनैर्मानयंस्तु नवोऽप्यक्षोभ्यतां व्रजेत् ॥' इति । कविश्व वक्ष्यति—'अक्षोभ्यः–' (१०।४४) इति । अत्र सौमनस्यफळ-प्रोजनादिभिर्नृपस्य वृक्षसमाधिर्ध्वन्यत इत्यनुसंधेयम् ॥

प्रजास्तद्भुरुणा नद्यो नभसेव विवर्धिताः। तस्मिस्तु भूयसी वृद्धि नभस्ये ता इवाययुः॥ ४१॥

प्रजास्तस्यातिथेर्गुरुणा पित्रा कुशेन । नभसा श्रावणमासेन नच इव । विवर्धिताः । तस्मिन्नतिथौ तु नभस्ये भाद्रपदे मासे ता इव नच इव भूयसीं वृद्धिमभ्युदयमाययुः । प्रजापोषणेन पितरमितिशयितवानित्यर्थः ॥

यदुवाच न तिनमध्या यद्दौ न जहार तत्। सोऽभूद्रग्नवतः शत्रूनुद्वत्य प्रतिरोपयन्॥ ४२॥

A

सोऽतिथिर्थद्वाक्यं दानत्राणादिविषयमुगाच तन्न मिथ्यानृतं नाभूत् । यद्वस्तु ददौ तन जहार न पुनराददे । किंतु शत्रूनुदृत्योत्खाय प्रतिरोपयन्पुनः स्थापयन्भन्नत्तो भ-मनियमोऽभूत् ॥

> वयोरूपविभूतीनामेकैकं मदकारणम्। तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः॥ ४३॥

वयोरूपविभूतीनां यौवनसौन्द्रयेश्वर्याणां मध्य एकैकं मदकारणं मदहेतुः । तानि मद-कारणानि तस्मिन्राज्ञि समस्तानि । मिलितानीति शेषः । तथापि तस्यातिथेर्मनो नोत्सिषिचे जगर्व । सिच्चतेः स्वरितेत्वादात्मनेपदम् । अत्र वयोरूपादीनां गर्वहेतुत्वान्मदस्य च मदिराकार्यत्वेनातत्कारकत्वान्मदशब्देन गर्वो लक्ष्यत इत्याहुः । उक्तं च—'ऐश्वर्यरूपतारु-ण्यकुलविद्यावलैरिप । इष्टलाभादिना ह्येषामवज्ञा गर्व ईरितः ॥ मदस्त्वानन्दसंमोहः सं-भेदो मदिराकृतः॥' इति । अत एव कविनापि 'उत्सिषिचे' इत्युक्तम् । न तु 'उन्ममाद' इति॥

> इत्थं जनितरागासु प्रकृतिष्वनुवासरम् । अक्षोभ्यः स नवोऽप्यासीदृढमूल इव द्वमः॥ ४४॥

इत्थमनुवासरमन्वहं प्रकृतिषु प्रजासु जनितरागासु सतीषु स राजा नवोऽपि। दहमूलो हुम इव । अक्षोभ्योऽप्रधृष्य आसीत्॥

अनित्याः रात्रवो वाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यतः। अतः सोऽभ्यन्तराज्ञित्यान् पट् पूर्वमजयद्रिपून्॥ ४५॥

यतो वाह्याः रात्रवः प्रतिनृपा अनित्याः । द्विषन्ति स्निह्यन्ति चेत्यर्थः । किंच ते वाह्या विष्रकृष्टा दूरस्थाश्व । अतः सोऽभ्यन्तरानन्तर्वितिनो नित्यान् षड्रिपून्कामकोधा-दीन्पूर्वमजयत् । अन्तः रात्रुजये वाह्या अपि न दुर्जया इति भावः ॥

प्रसादाभिमुखे तिसंश्चपलापि स्वभावतः। निकषे हेमरेखेव श्रीरासीदनपायिनी॥ ४६॥

खभावतश्रपला चत्रलापि श्रीः प्रसादाभिमुखे तस्मित्रृपे । निकषे निकषोपले हेमरे-खेव । अनुपायिनी स्थिरासीत् ॥

कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं श्वापद्चेष्टितम् । अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः॥ ४७॥ ( २५२ )

केवला शोर्यवर्जिता नीतिः कातर्ये भीरत्वम् । शौर्ये केवलिमत्यनुषञ्जनीयम् । के-वलं नीतिरहितं शोर्ये श्वापदचेष्टितम् । व्याघ्रादिचेष्टाप्रायमित्यर्थः । 'व्याघ्रादयो वन-चराः पशवः श्वापदा मताः' इति हलायुधः । अतो हेतोः सोऽतिथिः समेताभ्यां संग्र ताभ्यामुभाभ्यां नीतिशौर्याभ्यां सिद्धिं जयप्राप्तिमन्विषेष गवेषितवान् ॥

#### न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधिते । अदृष्टमभवर्तिकचिद्वयभ्रस्येव विवखतः ॥ ४८ ॥

न्यस्ताः सर्वतः प्रहिताः प्रणिधयश्वरा एव दीधितयो रश्मयो यस्य तस्य । 'प्रणिधिः प्रार्थने चरे' इति शाश्वतः । तस्य राज्ञः । व्यश्रस्य निर्मेघस्य विवस्ततः सूर्यस्येव । म-ण्डले स्वविषये किंचिदल्पमप्यदष्टमज्ञातं नाभवनासीत् । स चारचक्षुषा सर्वमपश्यदित्यर्थः॥

#### रात्रिंदिवविभागेषु यदादिष्टं महीक्षिताम् । तत्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराड्युखः ॥ ४९ ॥

रात्रौ च दिवा च रात्रिंदिवम् । 'अचतुर-' इत्यादिनाधिकरणार्थे द्वन्द्वेऽच्यत्ययान्तो निपातः । अव्ययान्तत्वाद्व्ययत्वम् । अत्र पष्टचर्थलक्षणया रात्रिंदिवमिति । अहो-रात्रयोरित्सर्थः । तयोर्विभागा अंशाः प्रहरादयः । तेषु महीक्षितां राज्ञां यदादिष्टमिद्यम्पिन्नलले कर्तव्यमिति मन्वादिभिरुपदिष्टं तत्स राजा विकल्पपराङ्मुखः संशयरहितः सन् । नियोगेन निश्चयेन सिषेवे । अनुष्ठितवानित्सर्थः । अत्र कौटिल्यः—'कार्याणां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति । अनेनैवोपायेन नान्येनेति नियोगः । अनेन वान्येन विति विकल्पः । अनेन चेति समुच्यः' इति ॥

## मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य वभूव सह मन्त्रिभिः। स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न स्च्यते॥ ५०॥

तस राज्ञः प्रतिदिनं मिन्त्रिभिः सह मन्त्रो विचारो वभूव । स मन्त्रः सेव्यमानोऽप्य-न्वहमावर्खमानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रकाश्यते । तत्र हेतुर्गुप्तद्वार इति संग्रतेङ्गिताकारादिज्ञानमार्ग इत्यर्थः ॥

### परेषु स्वेषु च क्षिप्तैरिवज्ञातपरस्परैः। सोऽपसपैर्जजागार यथाकाळं स्वपन्निष ॥ ५१॥

यथाकालमुक्तकालानित्रमेण स्वपन्निप सोऽतिथिः परेषु शत्रुषु स्वेषु स्वकीयेषु च ।
मन्त्र्यादितीथेषिति शेषः । क्षितैः प्रहितैरिवज्ञाताः परस्परे येषां तैः । अन्योन्याविज्ञातैरित्यर्थः । अपसपेंश्वरैः । ' अपसपंश्वरः स्पन्नः' इत्यमरः । जजागार बुद्धवान् । चारमुखेन सर्वमज्ञासीदित्यर्थः । अत्र कामन्दकः—'चारान्विचारयेत्तीर्थेष्वात्मनश्च परस्य च ।
पाषण्ड्यादीनिवज्ञातानन्योन्यमितरैरिपि ॥' इति ॥

# दुर्गाणि दुर्त्रहाण्यासंस्तस्य रोद्धरिप द्विषाम् । नहि सिहो गजास्कन्दी भयाद्गिरिगुहाशयः॥ ५२॥

द्विषां रोख् रोधकस्यापि । न तु स्वयं रोध्यस्येत्यर्थः । तस्य राज्ञो दुर्महाणि परैर्दुर्ध-षाणि दुर्गाणि महीदुर्गादीन्यासन् । न च निर्भीकस्य किं दुर्गेरिति वाच्यमित्यर्थान्तर-न्यासमुखेनाह—न हीति । गजानास्कन्दित हिनस्तीति गजास्कन्दी सिंहो भयाद्वेतोः । गिरिग्रहासु शेत इति गिरिग्रहाशयो निह । किंतु स्वभावत एवेति शेषः । 'अधिकरणे

अ

गत

वत

म; —

लर्

ध्यं ः

इत्युः नृपः च्छेद्य

च्छेद्य नृणाद

अत्र ः

तत स्फुटीभ् इयन्मर

<u>द्युन्मु</u>र

श्रेतेः' इत्यच्प्रखयः । अत्र मनुः—'धन्वदुर्गे महीदुर्गमब्दुर्गे वाक्यमेव वा । नृदुर्गे गि-रिदुर्गे वा समाश्रिख वसेत्पुरम् ॥' इति ॥

#### भव्यमुख्याः समारम्भाः प्रत्यवेक्ष्या निरत्ययाः। गर्भशालिसधर्माणस्तस्य गूढं विपेचिरे॥ ५३॥

भव्यमुख्याः कल्याणप्रधानाः । न तु विपरीताः । प्रखवेक्ष्या एतावत्कृतमेतावत्कर्त-व्यमित्यनुसंधानेन विचारणीयाः । अत एव निरत्यया निर्वाधा गर्भेऽभ्यन्तरे पच्यन्ते ये शाल्यस्तेषां सधर्माणः । अतिनिग्ढा इत्यर्थः । 'धर्मादनिच्केवलात्' इत्यनिच्प्रत्ययः समासान्तः । तस्य राज्ञः समारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि गृहमप्रकाशं विपेचिरे । फलिता इत्यर्थः । 'फलानुमेयाः प्रारम्भाः' इति भावः ॥

#### अपथेन प्रवतृते न जातूपचितोऽपि सः । वृद्धो नदीमुखेनैव प्रस्थानं लवणाम्भसः ॥ ५४ ॥

सोऽतिथिरुपिनतोऽपि वृद्धि गतोऽपि सन् । जातु कदाचिद्प्यपथेन कुमार्गेण न प्रव-वृते न प्रवृत्तः । मर्यादां न जहावित्यर्थः । तथाहि । ठवणाम्भसो ठवणसागरस्य वृद्धौ पूरोत्पीडे सत्यां नदीमुखेनैव नदीप्रवेशमार्गेणैव प्रस्थानं निःसरणम् । न त्वन्यथेत्वर्थः ॥

#### कामं प्रकृतिवैराग्यं सद्यः शमयितुं क्षमः । यस्य कार्यः प्रतीकारः स तत्रैवोदपादयत्॥ ५५ ॥

प्रकृतिवैराग्यं प्रजाविरागम् । दैवादुत्पन्नमिति शेषः । सद्यः कामं सम्यवशमयितुं प्रतिकर्तुं क्षमः शक्तः स राजा यस्य प्रकृतिवैराग्यस्य प्रतीकारः कार्यः कर्तव्यः । अन्येहेतुत्वादित्यर्थः । तद्दैराग्यं नोदपादयत् । उत्पन्नप्रतीकारादनुत्पादनं वरमिति भावः । अत्र कौटिल्यः—'क्षीणाः प्रकृतयो छोमं छुन्धा यान्ति विरागताम् । विरक्ता यान्त्यमित्रं वा मर्तारं घन्ति वा स्वयम् ॥' तस्मात्प्रकृतीनां विरागकारणानि नोत्पादयेदित्यर्थः ॥

#### शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः। समीरणसहायोऽपि नाम्भःप्रार्थी द्वानलः॥ ५६॥

शक्तिमतः शक्तिसंपन्नस्यापि सतस्तस्य राज्ञः शक्येषु शक्तिविषयेषु खस्माद्वीनवलेष्वेव विषये यात्रा दण्डयात्रा अभवत् । न तु समिषकेष्वित्यर्थः । तथाहि । समीरणसहायोऽिष दवानलोऽम्मः प्रार्थी जलान्वेषी न । दग्धिमिति शेषः । किंतु तृणकाष्टादिकमेवान्विष्यती-सर्थः । अत्र कौटिल्यः—'समज्यायोभ्यां संदधीत हीनेन विगृह्णीयात्' इति ॥

#### न धर्ममर्थकामाभ्यां वदाधे न च तेन तौ। नार्थ कामेन कामं वा सोऽर्थेन सददास्त्रिषु ॥ ५७ ॥

स राजार्थकामाभ्यां धर्मे न बवाधे न नाशितवान् । तेन धर्मेण च तावर्थकामौ न । अर्थे कामेन कामं वार्थेन न बवाधे । एकत्रैवासक्तो नाभूदित्यर्थः । किंतु त्रिषु धर्मीर्थ-कामेषु सदशस्तुत्यदृत्तिः । अभूदित्यर्थः ॥

#### हीनान्यनुपकर्वृणि प्रवृद्धानि विकुर्वते । तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥ ५८ ॥

मित्राणि द्दीनान्यतिक्षीणानि चेद्नुपकर्तृण्यनुपकारीणि । प्रवृद्धान्यतिसमृद्धानि चेद्वि-कुर्वते विरुद्धं चेष्टन्ते । अपकुर्वत इत्यर्थः । 'अकर्मकाच' इत्यात्मनेपदम् । अतः कार- गत

वर

अ

णात्तेन राज्ञा मित्राणि सुहदः । 'मित्रं सुहदि मित्रोऽकें' इति विश्वः । मध्यमशक्तीनि नातिक्षीणोच्छितानि यथा तथा स्थापितानि ॥

'शक्येष्वेवाभवयात्रा' (१७। ५६) इत्यादिनोक्तमर्थं सोपस्कारमाह-

परात्मनोः परिच्छिद्य शक्तयादीनां बलावलम् । ययावेभिर्वलिष्ठश्चेत्परसादास्त सोऽन्यथा ॥ ५९ ॥

सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रोरात्मनश्च शक्तयादीनां शक्तिदेशकालादीनां बलावलं न्यूनाधिकभावं परिच्छिय निश्चिल । एभिः शक्तयादिभिः परस्माच्छत्रोवेलिष्टः स्वयमितशयेन बलवांश्चेत् । बलशब्दान्मतुबन्तादिष्ठन्प्रस्ययः । 'विन्मतोर्छक्' इति मतुपो लुक् ।
ययौ यात्रां चके । अन्यथा विष्ठष्टश्चेदास्तातिष्ठत् । न ययाविस्यर्थः । अत्र मनुः—
'यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् । परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादरीन्प्रति ॥
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयत्ररीन् ॥' इति ॥

कोरोनाश्रयणीयत्वमिति तस्यार्थसंग्रहः। अम्बुगर्भो हि जीमृतश्चातकैरभिनन्द्यते॥ ६०॥

कोशेनार्थचयेनाश्रयणीयत्वं भजनीयत्वम् । भवतीति शेषः । इति हेतोस्तस्य राज्ञः कर्तुः अर्थसंग्रहः । न तु लोभादित्यर्थः । तथाहि । अम्बु गर्भे यस्य सोऽम्बुगर्भः । जी-वनस्य जलस्य मूतः पुटवन्धो जीमूतो मेघः । 'मूङ् बन्धने' । पृषोदरादित्वात्साधुः । चातकैरिभनन्यते सेव्यते । अत्र कामन्दकः—'धर्महेतोस्तथार्थाय भृत्यानां रक्षणाय च । आपदर्थं च संरक्ष्यः कोशो धर्मवता सदा ॥' इति ॥

परकर्मापहः सोऽभूदुद्यतः खेषु कर्मसु । आवृणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहर्रान्रपून् ॥ ६१ ॥

स राजा परेषां कर्माणि सेतुवार्तादीन्यपहन्तीति परकर्मापहः सन् । 'अन्येष्विष ह-रयते' इत्यिपशब्दसामर्थ्याद्धन्तेर्हप्रत्ययः । स्वेषु कर्मसूयत उयुक्तोऽभूत् । किंच । रि-पून्रन्थ्रेषु प्रहरत्नात्मनो रन्ध्रं व्यसनादिकमावृणोत्संवृतवान् । अत्र मनुः— 'नास्य च्छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥' इति ॥

पित्रा संवर्धितो नित्यं कृतास्त्रः सांपरायिकः। तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्यशिष्यत ॥ ६२ ॥

दण्डो दमः सैन्यं वा । तद्वतो दण्डवतो दण्डसंपन्नस्य तस्य राज्ञः पित्रा कुशेन नित्यं संविधितः पुष्टः कृतास्त्रः शिक्षितास्त्रः । संपरायो युद्धम् । 'युद्धायत्योः संपरायः' इत्यम् । तमईतीति सांपरायिकः । 'तदईति' इति ठक्प्रत्ययः । दण्डः सैन्यम् । 'दण्डो यमे मानभेदे छगुडे दमसैन्ययोः' इति विश्वः । स्वदेहान्न व्यशिष्यत नाभिद्यत । स्वदेहिपि विशेषणानि योज्यानि । मूलवलं स्वदेहिमिवारक्षदित्यर्थः ॥

सर्पस्येव शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः। स चकर्ष परसात्तदयस्कान्त इवायसम्॥ ६३॥

सर्पस्य शिरोरत्नमिव। अस्य राज्ञः शक्तित्रयं परः शत्रुर्न चकर्ष। स तु परस्मा-च्छत्रोस्तच्छक्तित्रयम्। अयस्कान्तो मणिविशेष आयसं छोहविकारमिव । चकर्ष ॥

वापीष्विव स्रवन्तीषु वनेषूपवनेष्विव । सार्थाः सैरं सकीयेषु चेरुर्वेदमसिवाद्रिषु ॥ ६४ ॥ स्वन्तीषु नदीषु वापीषु दीधिकास्तिव । 'वापी तु दीधिका' इत्यमरः । वनेष्वरण्ये-षूपवनेष्वारामेष्विव । 'आरामः स्यादुपवनम्' इत्यमरः । अद्रिषु स्वकीयेषु वेरमस्तिव सार्था विशवप्रभृतयः स्वैरं स्वेच्छया चेरुश्वरन्ति स्म ॥

तपो रक्षन्स विघ्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः। यथास्त्रमाश्रमेश्चके वर्णेरपि पडंशभाक्॥ ६५॥

विद्रोभ्यस्तपो रक्षन् । तस्करेभ्यः संपदश्च रक्षन् । स राजाश्रमैत्रेह्मचर्यादिभिर्वर्णे-रिप ब्राह्मणादिभिश्च यथास्वं स्वमनितक्रम्य षडंशभाक्चके । यथाक्रममाश्रमैस्तपसो वर्णेः संपदां च षष्ठांशभाकृत इत्यर्थः । षष्ठोंऽशः षडंशः । संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पूर-णार्थत्वमुक्तं प्राक् ॥

खनिभिः सुषुवे रतं क्षेत्रैः सस्यं वनैर्गजान्। दिदेश वेतनं तसौ रक्षासदृशमेव भूः॥ ६६॥

भूभूमिस्तस्मै राज्ञे रक्षासदृशं रक्षणानुरूपमेव वेतनं भृति दिदेश ददौ । कथम् । खिनिभराकरैः । 'खिनः स्त्रियामाकरः स्यात्' इत्यमरः । रत्नं माणिक्यादिकं सुषुवेऽजी-जनत् । क्षेत्रैः सस्यम् । वनैर्गजान्हस्तिनः सुषुवे ॥

स गुणानां बलानां च षण्णां षण्मुखविक्रमः। बभूव विनियोगञ्जः साधनीयेषु वस्तुषु ॥ ६७ ॥

षण्मुखिकमः स राजा षण्णां गुणानां संधिवित्रहादीनां वलानां मूलभृत्यादीनां च साधनीयेषु वस्तुषु साध्येष्वर्थेषु विनियोगं जानातीति। विनियोगस्य ज्ञ इति वा। विनियोगज्ञः । कर्मविवक्षायामुपपदसमासः । 'आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्यः । शेषविवक्षायां षष्टीसमासः । 'इगुपध—' इत्यादिना कप्रत्ययः । बभूव । 'इद्मन्न प्रयोक्तव्यम्' इत्यादज्ञासीदित्यर्थः ॥

इति क्रमात्प्रयुञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम् । आतीर्थाद्वतीघातं स तस्याः फलमानशे ॥ ६८॥

इति चतुर्विधम् । सामायुपायैरिति शेषः । राजनीतिं दण्डनीतिं कमात्सामादिक-मादेव प्रयुज्जानः स राजा आतीर्थान्मच्यायष्टादशात्मकतीर्थपर्यन्तम् । 'योनौ जलाव-तारे च मच्यायष्टादशस्त्रपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थं स्यात्' इति हलायुधः । तस्या नीतेः फलमप्रतीयातमप्रतिबन्धं यथा तथानशे प्राप्तवान् । 'मच्चादिषु यमु-दिश्य य उपायः प्रयुज्यते । स तस्य फलिति' इत्यर्थः ॥

> कूटयुद्धविधिज्ञेऽपि तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । भेजेऽभिसारिकावृत्ति जयश्रीवीरगामिनी ॥ ६९ ॥

कूटयुद्धविधिज्ञेऽपि कपटयुद्धप्रकाराभिज्ञेऽपि सन्मार्गेण योधिनि धर्मयोद्धरि तस्मि-त्रितथौ वीरगामिनी जयश्रीरभिसारिकावृत्तिं भेजे । 'कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं सामिसारिका' इत्यमरः । जयश्रीस्तमन्विष्यागच्छिद्तित्यर्थः ॥

प्रायः प्रतापभग्नत्वादरीणां तस्य दुर्लभः।
रणो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्नान्यदन्तिनः॥ ७०॥

अरीणां सर्वेषामि प्रतापेनातितेजसैव भग्नत्वात्तस्य राज्ञः । गन्धेन मदगन्धेनैव भिन्ना भग्ना अन्ये दन्तिनो येन तस्य गन्धद्विपस्येव । प्रायः प्रायेण रणो दुर्लभः। खर्रुथयोगेऽपि शेषविवक्षायां षष्ठीमिच्छन्तीत्युक्तम् ॥ गत

वः

अ

प्रवृद्धौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः। स तु तत्समवृद्धिश्च न चाभूत्ताविव क्षयी॥ ७१॥

प्रवृद्धौ सत्यां चन्द्रो हीयते । समुद्रोऽपि तथाविधश्वन्द्रवदेव प्रवृद्धौ हीयते । 'प्र-वृद्धः' इति वा पाठः । स राजा तु ताभ्यां चन्द्रसमुद्राभ्यां समा वृद्धिर्यस्य स तत्सम-वृद्धिश्चाभूत् । तो चन्द्रसमुद्राविव क्षयी । 'जिहिक्ष—' इत्यादिनेनिप्रत्ययः । नाभृत् ॥

सन्तस्तस्याभिगमनादत्यर्थं महतः कृशाः। उद्घेरिव जीमूताः प्रापुर्दातृत्वमर्थिनः॥ ७२॥

असर्थे कृशा दिरद्रा अत एवार्थिनो याचनशीलाः सन्तो विद्वांसो महतस्तस्य राज्ञो-ऽभिगमनात् । उद्धेरभिगमनाजीमूता इव । दातृत्वं प्रापुः । आर्थेषु दानभोगपर्याप्तं धनं प्रयच्छतीसर्थः ॥

स्तूयमानः स जिहाय स्तुत्यमेवं समाचरन् । तथापि ववृधे तस्य तत्कारिद्वेषिणो यशः ॥ ७३ ॥

स राजा स्तुत्यं स्तोत्राहमेव यत्तदेव समाचरत्रत एव स्तूयमानः सन् । जिहाय ठलन । तथापि हीणत्वेऽपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो द्वेष्टीति तत्कारिद्वेषिणस्तस्य राज्ञो यशो वर्षे । 'गुणाट्यस्य सतः पुंसः स्तुतौ ठज्जैव भूषणम्' इति भावः ॥

दुरितं दर्शनेन ग्नंस्तत्त्वार्थेन नुदंस्तमः । प्रजाः स्वतन्त्रयांचके राश्वत्सूर्य द्वोदितः ॥ ७४ ॥

स राजा। उदितः सूर्य इव। दर्शनेन दुरितं व्यत्निवर्तयन्। तथा च स्मर्थते—'अः विनिक्तिपिला सत्री राजा भिक्षुर्महोदधिः। दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पर्येत निक्ष्याः॥' इति। तत्वस्य वस्तुतत्त्वस्यार्थेन समर्थनेन च तमोऽज्ञानं ध्वान्तं च नुद्ञ्शाः श्वराजाः स्वतन्त्रयांचेके स्वाधीनाश्वकार॥

इन्दोरगतयः पद्मे सूर्यस्य कुमुदेंऽशवः। गुणास्तस्य विपक्षेऽपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम्॥ ७५॥

इन्दोरंशवः पद्मेऽगतयः । प्रवेशरहिता इत्यर्थः । सूर्यस्यांशवः कुमुदेऽगतयः । गुणि-नस्तस्य गुणास्तु विपक्षे शत्रावप्यन्तरमवकाशं छेभिरे प्रापुः ॥

पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्। जिगीषोरश्वमेधाय धर्म्यमेव वभूव तत्॥ ७६॥

अश्वमेधाय जिगीषोरस्य विचेष्टितं दिग्विजयरूपं यद्यपि पराभिसंधानपरं शत्रुवब-नप्रधानं तथापि तद्धम्यं धर्मादनपेतमेव । 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत्प्रस्ययः । वभूव । 'मन्त्रप्रभावोत्साहशक्तिभिः परान्संद्ध्यात्' इति कौटिल्यः ॥

एवमुद्यन्प्रभावेण शास्त्रनिर्दिष्टवत्र्मना। वृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा वभूव सः॥ ७७॥

एवं शास्त्रनिर्दिष्टवर्त्मना शास्त्रोपदिष्टमार्गेण प्रभावेण कोशदण्डजेन तेजसा । 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्' इत्यमरः । उद्यनुद्युजानः सः । वृषा वासवो देशवानां देवो देवदेव इव । राज्ञां राजा राजराजो बभूव ॥

पञ्चमं लोकपालानामृद्धः साधर्म्ययोगतः । भूतानां महतां षष्टमष्टमं कुलभूभृताम् ॥ ७८ ॥ तम् । राजानमिति होषः । साधर्म्ययोगतो यथाकमं लोकसंरक्षणपरोपकारभूधारणहन

पसमानधर्मत्ववठाह्रोकपाठानामिन्द्रादीनां चतुर्णां पञ्चममूचुः । महतां भूतानां पृथिव्या-दीनां पञ्चानां षष्टमूचुः । कुलभूभृतां कुठाचठानां महेन्द्रमठयादीनां सप्तानामष्टममूचुः ॥

दूरापवर्जितच्छत्रेस्तस्याज्ञां शासनार्पिताम् । द्धुः शिरोमिर्भूपाला देवाः पौरंद्रीमिव ॥ ७९ ॥

भूपाछाः । शासनेषु पत्रेष्वर्पितासुपन्यस्तां तस्य राज्ञ आज्ञाम् । देवाः पौरंदरीमेन्द्री-माज्ञामिव । दूरापवर्जितच्छत्तेर्दूरात्परिहृतातपत्रैः शिरोभिर्देधः ॥

ऋत्विजः स तथानर्च दक्षिणाभिर्महाक्रतौ । यथा साधारणीभूतं नामास्य धनदस्य च ॥ ८० ॥

स राजा महाकतावश्वमेधेऽर्लिजो याजकान्दक्षिणाभिस्तथानर्चार्चयामास । अर्चते-भौवादिकाल्लिट् । यथास्य राज्ञो धनदस्य च नाम साधारणीभूतमेकीभूतम् । उभयोरिष धनदसंज्ञा यथा स्यात्तथेत्वर्थः ॥

इन्द्राद्वृष्टिर्नियमितगदोद्रेकवृत्तिर्यमोऽभू-द्यादोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचराणाम् । पूर्वापेक्षी तदनु विद्धे कोषवृद्धि कुवेर-स्तिस्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥ ८१ ॥

इन्द्राहृष्टिरभूत्। यमो नियमिता निवारिता गदस्य रोगस्योद्रेक एव वृत्तिर्थेन सोऽभूत्। यादोनाथो वरुणो नौचराणां नाविकानां कर्मणे संचाराय शिवजळपथः सुचरजळमार्गो- ऽभूत्। तदनु पूर्वापेक्षी रघुरामादिमहिमाभिज्ञः कुषेरः कोषद्यद्धिं विद्धे। इत्थं लोकपा- लास्तिस्मिराति विषये दण्डोपनतस्य शरणागतस्य चिरतं वृत्तिं भेजिरे। 'दुर्वलो बलव-त्सेवी विरुद्धाच्छिङ्कतादिभिः। वर्तेत दण्डोपनतो भर्तर्येवमवस्थितः॥' इति कौटिल्यः॥ इति महामहोपाध्यायकोलाचळमिह्ननाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया

व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सर्गः।

# अष्टाद्दाः सर्गः।

यत्पादपांसुसंपर्कादहल्यासीदपांसुछा । कारुण्यसिन्धवे तस्मै नमो वैदेहिबन्धवे॥

स नैषधस्यार्थपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशातुः । अनूनसारं निषधात्रगेन्द्रात्पुत्रं यमाहुर्निषधाख्यमेव ॥ १ ॥

निषिद्धशत्रुर्निवारितिरेषुः सोऽतिथिनेषधस्य निषधदेशाधीश्वरस्यार्थपते राज्ञः स्रुतायां निषधात्रिषधास्यात्रगेन्द्रात्पर्वतादनूनसारमन्यूनबलं पुत्रसुत्पादयामास । यं पुत्रं निष-धास्यं निषधनामकमेवाहुः ॥

तेनोरुंवीर्येण पिता प्रजाये किल्पिष्यमाणेन ननन्द यूना।
सुवृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपत्तिफलोन्मुखेन॥२॥
उर्वीर्येणातिपराक्रमेणात एव प्रजाये लोकरक्षणार्थे किल्पिष्यमाणेन तेन यूना निषधेन पितातिथिः सुवृष्टियोगात्संपत्तिफलोन्मुखेन पाकोन्मुखेन सस्येन जीवलोक इव।
ननन्द जहर्ष॥

शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तिसन्प्रतिष्ठापितराजशब्दः। कौमुद्रतेयः कुमुदावदातैर्द्यामर्जितां कर्मभिराहरोह ॥ ३॥

कुमुद्वला अपलं पुमान्कौमुद्रतेयोऽतिथिः शब्दादि शब्दस्पर्शादि सुखं सुखसाधनं विषयवर्गे निविश्योपमुज्य चिराय तस्मिनिषधाख्ये पुत्रे प्रतिष्ठापितराजशब्दो दत्तराज्यः सन् । कुमुदावदातैर्निमेलैः कर्मभिरश्वमेधादिभिर्राजतां संपादितां यां खर्गमारुरोह ॥

पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयाक्षः ससागरां सागरधीरचेताः । एकातपत्रां भुवमेकवीरः पुरार्गलादीर्घभुजो बुभोज ॥ ४॥

कुशेशयाक्षः शतपत्तलोचनः। 'शतपत्तं कुशेशयम्' इत्यमरः। सागरधीरचेताः समुद्र-गम्भीरचित्त एकवीरोऽसहायश्चरः। पुरस्यागंला कपाटविष्कम्भः। 'तद्विष्कम्भोऽगंलं न ना' इत्यमरः। तद्वहीर्घभुजः कुशस्य पौत्रो निषधोऽपि ससागरामेकातपत्रां भुवं वुभोज पालयामास। 'भुजोऽनवने' इत्युक्तेः परसीपदम्॥

तस्यानलौजास्तनयस्तद्नते वंशिश्यं प्राप नलाभिधानः। यो नङ्गलानीव गजः परेषां वलान्यमृद्गान्नलिनाभवकः॥ ५॥

अन्छौजा नलाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य तनयस्तस्य निषधस्यान्तेऽवसाने वंश-श्रियं राज्यलक्ष्मीं प्राप । नलिनाभवक्रो यो नलः । गजो नड्डलानि नडप्रायस्थलानीव 'नडशादाङ्डुलच्' इति डुलच्प्रत्ययः । परेषां बलान्यमृहान्ममर्द ॥

नभश्चरैगींतयशाः स लेभे नभस्तलश्यामतनुं तनूजम्। ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमिव प्रजानाम्॥ ६॥

नमश्रर्रेगन्धर्वादिभिर्गीतयशाः स नलो नमस्तलश्यामतनुं नभःशब्दमयेन नाम्रो ख्यातम् । नभःशब्दसंज्ञक्रमित्यर्थः । नभोमासमिव श्रावणमासमिव । प्रजानां कान्तं प्रियं तनूजं पुत्रं लेभे ॥

तसौ विस्रज्योत्तरकोसलानां धर्मोत्तरस्तत्प्रभवे प्रभुत्वम् ।
मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टमदेहवन्धाय पुनर्ववन्ध ॥ ७ ॥

धर्मोत्तरो धर्मप्रधानः स नलः प्रभवे समर्थाय तस्मै नभसे तदुत्तरकोसलानां प्रभुखमा-धिपत्यं विस्रज्य दत्त्वा जरसा जरयोपदिष्टम् । वार्द्धके चिकीधितमित्यर्थः । मृगेरजर्ये तैः सह संगतम् । 'अजर्ये संगतम्' इति निपातः । पुनरदेहवन्धाय पुनर्देहसंबन्धनिवृत्तये ववन्ध । मोक्षार्थे वनं गत इत्यर्थः । अदेहवन्धायेत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि नञ्समास इष्यते॥

तेन द्विपानामिय पुण्डरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुण्डरीकः। शान्ते पितर्याहृतपुण्डरीका यं पुण्डरीकाक्षमिय श्रिता श्रीः॥८॥ तेन नभसा। द्विपानां पुण्डरीको दिग्गजिवशेष इव । राज्ञामजय्यो जेतुमशक्यः। 'श्रय्यजय्यो शक्यार्थे' इति निपातनात्साधुः । पुण्डरीकः पुण्डरीकाख्यः पुत्रोऽजिन जिनतः। पितरि शान्ते स्वर्गते सित । आहृतपुण्डरीका गृहीतश्वेतपद्मा श्रीर्यं पुण्डरीकं पुण्डरीकाख्यं विष्णमिव । श्रिता ॥

स क्षेमधन्वानममोघधन्वा पुत्रं प्रजाक्षेमविधानदक्षम् । हमां लम्भियत्वा क्षमयोपपत्रं वने तपः क्षान्ततरश्चचार ॥ ९ ॥ अमोघं धर्जुर्यस्य सोऽमोघधन्वा । 'धरुषश्च' इत्यनङादेशः समासान्तः । स पुण्डरीकः प्रजानां क्षेमविधाने दक्षं क्षमयोपपत्रं क्षान्तियुक्तं क्षेमं धरुर्यस्य तं क्षेमधन्वानं नाम

गत वर

अ

€.

i

स

4

হা

अ

भुव

'स

पुत्रम् । 'वा संज्ञायाम्' इत्यनङादेशः । क्ष्मां लम्भयित्वा प्रापय्य । लभेगेत्यर्थत्वाद्विक-र्मकत्वम् । क्षान्ततरोऽत्यन्तसहिष्णुः सन्वने तपश्चचार ॥

अनीकिनीनां समरेऽग्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽभूत्। व्यश्रयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिवेऽपि यस्य ॥ १०॥ तस्य क्षेमधन्वनोऽपि समरेऽनीकिनीनां चम्नामग्रयायी देवप्रतिम इन्द्रादिकल्पः सुतोऽभूत्। अनीकपदावसानमनीकशब्दान्तं देवादि देवशब्दपूर्वे यस्य नाम देवानीक इति नामधेयं त्रिदिवे स्वर्गेऽपि व्यश्र्यत विश्रुतम्॥

पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथैव तेन । पुत्रस्तथैवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्वभूव॥ ११॥

स पिता क्षेमधन्वा समाराधनतत्परेण शुश्रृषापरेण तेन पुत्रेण यथैव पुत्री बभूव तथैव स पुत्रो देवानीक आत्मजबत्सलेन तेन पिला पितृमान्वभूव । लोके पितृत्वपुत्र-त्वयोः फलमनयोरेवासीदिल्पर्थः ॥

पूर्वस्तयोरात्मसमे चिरोढामात्मोद्भवे वर्णचतुष्टयस्य । धुरं निधायैकनिधिर्गुणानां जगाम यज्वा यजमानलोकम् ॥ १२ ॥ गुणानामेकनिधिर्यज्वा विधिवदिष्टवांस्तयोः पितपुत्रयोर्मध्ये पूर्वः पिता क्षेमधन्वा-त्मसमे खतुल्य आत्मोद्भवे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिरयतां वर्णचतुष्टयस्य धुरं रक्षाभारं निधाय यजमानलोकं यष्ट्रलोकं नाकं जगाम ॥

वशी सुतस्तस्य वशंवद्त्वात्सेषामिवासीद्विषतामपीष्टः।

सरुद्धिविद्यानिप हि प्रयुक्तं माधुर्यमीष्टे हरिणान्यहीतुम् ॥ १३ ॥ तस्य देवानीकस्य वशी समर्थः स्रुतोऽहीनगुर्नामेति वश्यमाणनामकः । वशं वशकरं मधुरं वदतीति वशंवदः । 'प्रियवशे वदः खच्' इति खच्प्रत्यः । तस्य भावस्तत्वम् । तस्मादिष्टवादित्वात्खेषामिव द्विषतामपीष्टः प्रिय आसीत् । अर्थादेवानीकनिर्धारणं ल-भ्यते । तथाहि । प्रत्युक्तमुचारितं माधुर्ये सरुदेकवारं विविधान्भीतानिपहिरणान् प्रहीतुं वशीकर्तुमीष्टे शकोति ॥

अहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनवाहुद्रविणः शशास। यो हीनसंसर्गपराङ्मुखत्वाद्यवाप्यनथैंर्व्यसनैर्विहीनः॥ १४॥

अहीनबाहुद्रविणः समय्रभुजपराक्षमः । 'द्रविणं काञ्चनं वित्तं द्रविणं च पराक्षमः' इति विश्वः । हीनसंसर्गपराङ्मुखत्वान्नीचसंसर्गविमुखत्वाद्वेतोर्युवाप्यनर्थेरनर्थकरैर्व्यसनैः पान्यूतादिभिर्विहीनो रहितो योऽहीनगुर्नाम स पूर्वोक्तो देवानीकसुतः समन्रां सर्वो गां भुवं शशास ॥

्र गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पुंसां पुमानाद्य इवावतीर्णः । उपक्रमेरस्खिलतैश्चतुर्भिश्चतुर्दिगीशश्चतुरो बभूव ॥ १५ ॥

पुंसामन्तरज्ञो विशेषज्ञश्चतुरो निपुणः सोऽहीनगुश्च गुरोः पितुरनन्तरम् । अवतीणी भुवं प्राप्त आयः पुमान्विष्णुरिव । अस्खिलतैरप्रतिहतैश्चतुर्भिरुपक्रमैः सामाद्युपायैः । 'सामादिभिरुपक्रमैः' इति मनुः । चतुर्दिगीशश्चतस्रणां दिशामीशो बभूव ॥

तिसान्प्रयाते परलोकयात्रां जेतर्यरीणां तनयं तदीयम्। उच्चैःशिरस्त्वाज्जितपारियात्रं लक्ष्मीः सिषेवे किल पारियात्रम्॥१३॥ अरीणां जेतिर तिस्मन्नहीनगौ परलोकयात्रां प्रयाते प्राप्ते सित । उच्चैःशिरस्त्वादु-न्नतिशरस्कत्वाज्ञितः पारियात्रः कुलशैलविशेषो येन तं पारियात्रं पारियात्राख्यं तदीयं तनयं लक्ष्मी राज्यलक्ष्मीः सिषेवे किल ॥

तस्याभवत्स् तुरुदारशीलः शीलः शिलापदृविशालवक्षाः।

जितारिपक्षोऽपि शिलीमुखेर्यः शालीनतामव्रजदीङ्यमानः ॥१७॥ तस्य पारियात्रस्योदारशीलो महावृत्तः। 'शीलं स्वभावे सहृत्ते' इत्यमरः। शिलापृहविशाल्यक्षाः शिलः शिलाख्यः सूनुरभवत्। यः सूनुः शिलीमुखेर्वाणेः। 'अलिवाणौ शिलीमुखौ' इत्यमरः। जितारिपक्षोऽपीङ्यमानः स्त्यमानः सन् । शालीनतामधृष्टतां लजामवजदगच्छत्। 'स्याद्यष्टे तु शालीनः' इत्यमरः। 'शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः' इति निपातः॥

तमात्मसंपन्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेव । सुखानि सोऽभुङ्क सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञामुपरुद्धवृत्तम् ॥१८॥

अनिन्दतात्माऽगाईतस्वभावः स पारियात्र आत्मसंपन्नं बुद्धिसंपन्नम् । 'आत्मा यन्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्षे व' इत्युभयत्राप्यमरः । युवानं तं शिलं । युवराजं कृत्वैव सुस्तान्यभुद्धः । न त्वकृत्वेत्येवकारार्थः । किमर्थे युवराजशब्दकरणिमत्याशङ्कयान्यथा सुस्तो-पमोगो दुर्लभ इत्याह—सुस्तोपरोधीति । हि यस्माद्राज्ञां कृतं प्रजापालनादिरूपं सुस्तो-परोधि बहुल्खात्सुस्तप्रतिवन्धकम् । अत एवोपरुद्धवृत्तम् । कारादिबद्धसदशिमत्यर्थः । उपरुद्धस्य स्वयमूहभारस्य च सुसं नास्तीति भावः ॥

तं रागवन्धिष्ववितृप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यम्।
विलासिनीनामरतिक्षमापि जरा वृथा मत्सरिणी जहार ॥ १९॥

रागं बध्नन्तीति रागबन्धिनः । रागप्रवर्तका इत्यर्थः । तेषु भोगेषु विषयेष्ववितृप्तमेव सन्तं। किंच विलासिनीनां भोक्षीणां सौभाग्यविशेषेण सौन्दर्यातिशयेन हेतुना भोग्यं भोग्यार्हम् । 'चजोः कु घिण्यतोः' इति कुत्वम् । तं पारियात्रं रितक्षमा न भवतीत्यरितक्षनः मापि अत एव वृथा मत्सरिणी रितक्षमासु । विलासिनी ष्वित्यर्थः । जरा जहार वशीचकार॥

उन्नाभ इत्युद्गतनामधेयस्तस्यायथार्थोन्नतनाभिरन्ध्रः । सुतोऽभवत्पङ्कजनाभकल्पः कृत्स्नस्य नाभिर्नृपमण्डलस्य ॥ २० ॥

तस्य शिलाख्यस्योत्राभ इत्युद्गतनामधेयः प्रसिद्धनामा यथार्थे यथा तथोत्रतं नाभिरन्धं यस्य सः । गम्भीरनाभिरित्यर्थः । तदुक्तम्—'खरः सत्त्वं च नाभिश्च गाम्भीर्ये त्रिषु शस्यते' । पङ्कजनाभकल्पो विष्णुसदशः कृतस्रस्य नृपमण्डलस्य नाभिः प्रधानम् । 'नाभिः प्रधाने कस्तूरीमदेऽपि कचिदीरितः' इति विश्वः । सुतोऽभवत् । 'अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्साम्मलोमः' इत्यत्राजिति योगविभागादुत्राभपद्मनाभादयः सिद्धाः ॥

ततः परं वज्रधरप्रभावस्तदात्मजः संयति वज्रघोषः।

बभूव वज्राकरभूषणायाः पतिः पृथिव्याः किल वज्रणाभः ॥ २१ ॥ ततः परं वज्रधरप्रभाव इन्द्रतेजाः संयति सङ्ग्रामे वज्रघोषोऽशनितुल्यध्वनिर्वज्रणाभी नाम तस्योत्राभस्यात्मजो वज्राणां हीरकाणामाकराः खनय एव भूषणानि यस्यास्तस्याः पृथिव्याः पतिर्वभूव किल खलु । 'वज्रं त्वस्त्री कुलिशशस्त्रयोः । मणिवेधे रत्नभेदेऽप्य-श्वनावासनान्तरे ॥' इति केशवः ॥

तिसान्गते द्यां सुकृतोपलब्धां तत्संभवं शङ्खणमर्णवान्ता । उत्खातशञ्जं वसुधोपतस्थे रत्नोपहारैकिद्तैः खनिभ्यः ॥ २२ ॥

गत वा

अ

30

4

ज

更

सुर भा

यज ने

का तुव

त्रहि

तिसान्वज्रणाभे सुकृतोपलब्यां सुधर्मार्जितां यां खर्ग गते सित । उत्वातशत्रुमुद्धृत-शत्रुं शङ्कणं नाम तत्संभवं तदात्मजमर्णवान्ता वसुधा खनिभ्य आकरेभ्य उदितैरूत्पन्ने प्रत्योपहारेरूत्कृष्टवस्तुसमर्पणेरूपतस्थे सिषेवे । 'जातो जातो यदुत्कृष्टं तद्रलमभिधीयते' इति भरतविश्वो ॥

तस्यावसाने हरिद्श्वधामा पित्र्यं प्रपेदे पदमश्विरूपः। वेलातटेषूषितसैनिकाश्वं पुराविद्ो यं व्युषिताश्वमाहुः॥ २३॥

तस शङ्खणस्यावसानेऽन्ते हरिदश्वधामा सूर्यतेजाः । अश्विनोरिव रूपमस्येत्यश्विरू-पोऽतिसुन्दरः । तत्पुत्र इति शेषः । पित्र्यमिति संवित्धपदसामर्थ्यात् । पित्र्यं पदं प्र-पेदे । वेलातटेषूषिता निविष्टाः सैनिका अश्वाश्च यस्य तम् । अन्वर्थनामानमित्यर्थः । य पुत्रं पुराविदो वृद्धा व्युषिताश्वमाहुः ॥

आराध्य विश्वेश्वरमीश्वरेण तेन क्षितेर्विश्वसहो विजन्ने।

पातुं सहो विश्वसः समग्रां विश्वंभरामात्मजमूर्तिरात्मा ॥ २४ ॥ तेन क्षितरीश्वरेण व्युषिताश्वेन विश्वेश्वरं काशीपितमाराध्योपास्य विश्वसहो नाम विश्वसः समग्रां सर्वो विश्वभरां भुवं पातुं रिक्षतुं सहत इति सहः क्षमः । पचायच् । आ-रमजमूर्तिः पुत्रहण्यात्मा स्वयमेव । 'आत्मा वै पुत्रनामासि' इति श्रुतेः । विजज्ञे सुषुवे । विप्वो जनिर्गर्भविमोचने वर्तते । यथाह भगवान्पाणिनिः—'समां समां विजायते' इति॥

अंदो हिरण्याक्षरिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः।

दिषामसद्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलोऽभूत् ॥२५॥
नयज्ञो नीतिज्ञः स विश्वसहः । हिरण्याक्षरिपोविष्णोरंशे हिरण्यनाभे नाम्नि तनये
जाते सति । तरूणां सानिलो हिरण्यरेता हुतसुगिव । द्विषां सुतरामसंद्योऽभूत् ॥

पिता पितृणामनुणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सः। राजानमाजानुविलम्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्बभूव ॥ २६॥

पितृणामनृणः । निरृत्तपितृऋण इत्यर्थः । 'प्रजया पितृभ्यः' इति श्रुतेः । अत एव कृती । कृतकृत्य इत्यर्थः । पिता विश्वसहोऽन्ते वयसि वार्द्वेकेऽनन्तान्यविनाशानि सुस्तानि लिप्सुः । सुसुक्षुरित्यर्थः । आजानुविलम्बिबाहुं दीर्घवाहुम् । भाग्यसंपन्नमिति भावः । तं हिरण्यनामं राजानं कृत्वा वल्कलवान्बभूव । वनं गत इत्यर्थः ॥

कौसल्य इत्युत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणस्य । तस्यौरसः सोमसुतः सुतोऽभून्नेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः॥२०॥ उत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणस्य सूर्यवंशाभरणस्य सोमसुतः सोमं मुतवतः । यज्वन इत्यर्थः । 'सोमे सुजः' इति किए । तस्य हिरण्यनाभस्य । द्वितीयः सोमश्चन्द्र इव । नेत्रोत्सवो नयनान्दकरः कौसल्य इति प्रसिद्ध औरसो धर्मपत्नीजः मुतोऽभूत् ॥

यशोभिराब्रह्मसभं प्रकाशः स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम । ब्रह्मिष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रह्मिष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम् ॥ २८॥

आ ब्रह्मसभाया आब्रह्मसभं ब्रह्मसद्नपर्यन्तम् । अभिविधावव्ययीभावः । यशोभिः प्र-काशः प्रसिद्धः स कौसल्योऽतिशयेन ब्रह्मवन्तं ब्रह्मिष्टम् । ब्रह्मविद्मित्यर्थः । ब्रह्मशब्दान्म-तुवन्तादिष्ठनप्रत्यये 'विन्मतोर्लुक्' इति मतुपो लुक् । 'नस्तद्विते' इति टिलोपः । ब्रह्मिष्ठं ब्रह्मिष्टाख्यं स्वतनुप्रसूतं स्वात्मजमेव निजे स्वकीयेऽधिकारे प्रजापालनकृत्य आधाय निधाय । ब्रह्मणो भावो ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं तदेव गतिस्तामाजगाम । मुक्तोऽभूदिखर्थः । 'स्याद्रह्मभूयं ब्रह्मत्वम्' इत्यमरः । भुवो भावे क्यप् ॥

तसिन्कुलापीडनिभे विपीडं सम्यद्धाहीं शासित शासनाङ्काम् । प्रजाश्चिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाक्ष्यः ॥ २९ ॥

कुलापीडनिभे कुलशेखरतुल्ये । 'वैकक्षकं तु तत् । यत्तिर्यक् क्षिप्तमुरिस शिखाखा-पीढशेखरौ ॥'इत्यमरः। सुप्रजिस सत्संतानवित ।'नित्यमित प्रजामेधयोः' इत्यसिच्प्रत्यः। तिस्मन्प्रजेशे प्रजेश्वरे ब्रह्मिष्ठे शासनाङ्कां शासनिवहां महीं विपीडं निर्वाधं यथा तथा सम्यक्शासित सित । आनन्दजलाविलाक्ष्य आनन्दवाष्पाकुलनेत्राः प्रजाश्विरं ननन्दुः ॥

पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पत्ररथेन्द्रकेतोः। तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम्॥ ३०॥

गुरुसेवनेन पित्रादिशुश्रूषया पात्रीकृतात्मा योग्यीकृतात्मा । 'योग्यभाजनयोः पात्रम्' इत्यमरः । पत्ररथेन्द्रकेतोर्गरुडध्वजस्य स्पष्टाकृतिः स्पष्टवपुः । तत्सरूप इत्यर्थः । 'आकृतिः कथिता रूपे सामान्यवपुषोरपि' इति विश्वः । पुष्करपत्रनेत्रः पद्मदलाक्षः पुत्रः पुत्राख्यो राजा । यद्वा पुत्रशब्द आवर्तनीयः । पुत्रः पुत्राख्यः पुत्रः सुतः । तं ब्रिह्मष्टं पुत्रिणामप्रसंख्यां समारोपयत् । अप्रगण्यं चकारेत्यर्थः ॥

वंशिक्षितं वंशकरेण तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः। उपस्पृशनस्पर्शनिवृत्तलौल्यस्त्रिपुष्करेषु त्रिदशत्वमाप॥ ३१॥

स्पृश्यन्त इति स्पर्शा विषयाः । तेभ्यो निवृत्तठौल्यो निवृत्ततृष्णः । अत एव मघोर् इन्द्रस्य सखा मित्रं भावी भविष्यन् । स्वर्गे जिगमिषुरित्यर्थः । स ब्रह्मिष्ठो वंशकरेण वंशप्रवर्तकेन तेन पुत्रेण वंशस्थिति कुलप्रतिष्ठां संभाव्य संपाद्य त्रिषु पुष्करेषु तीर्थवि-शेषेषु । 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्' इति समासः । उपस्पृशन्स्नानं कुर्वेस्निद्शत्वं देवभूयमाप ॥

तस्य प्रभानिर्जितपुष्परागं पौष्यां तिथौ पुष्यमसूत पत्नी । तसिन्नपुष्यन्नदिते समग्रां पुष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ ३२ ॥

तस्य पुत्राख्यस्य पत्नी पौष्यां पुष्यनक्षत्रयुक्तायां पौर्णमास्यां तिथौ । 'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी' इत्यमरः । 'नक्षत्रेण युक्तः कालः' इत्यण्यत्यः । 'टिड्डाणञ्-' इत्या-दिना डीप् । प्रभया निर्जितः पुष्परागो मणिविशेषो येनतं पुष्यं पुष्याख्यमसूत । द्वितीये पुष्ये पुष्यनक्षत्र इव तस्मिन्नदिते सति जनाः समग्रां पुष्टिं वृद्धिमपुष्यन् ॥

महीं महेच्छः परिकीर्य स्नौ मनीषिणे जैमिनयेऽपितात्मा । तस्मात्सयोगाद्धिगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ॥ ३३ ॥

महेच्छो महाशयः । 'महेच्छस्तु महाशयः' इत्यमरः । जन्मभीरः संसारभीः स पुत्र सूनौ महीं परिकीर्य विस्रज्य मनीषिणे ब्रह्मविद्याविद्वषे जैमिनये मुनयेऽपितात्मा । शिष्य भूतः सित्रत्यर्थः । सयोगायोगिनस्तरमाजैमिनेयोंगं योगविद्यामधिगम्याजन्मने जन्मिनिहेच्यो मोक्षायाकल्पत समपद्यत । क्रृपेः संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या । मुक्त इत्यर्थः ॥

ततः परं तत्प्रभवः प्रपेदे ध्रुवोपमेयो ध्रुवसंधिरुवींम् । यस्मिन्नभूज्ज्यायसि सत्यसंधे संधिर्धुवः संनमतामरीणाम् ॥ ३४॥ ततः परं स पुष्यः प्रभवः कारणं यस स तत्प्रभवः । तदात्मज इत्यर्थः । ध्रुवे-

गत वर

87 IC

िस ब्

हर

पुर

हरि दार

भाव

श्चीनं

न प

तात

णोत्तानपादिनोपमेयः । 'ध्रुव औत्तानपादिः स्यात्' इस्रमरः । ध्रुवसंधिरुवीं प्रपेदे । ज्यायित श्रेष्ठे सस्यपंधे सस्यप्रतिज्ञे यस्मिन्ध्रुवसंधी संनमताम् । अनुद्धतानामित्यर्थः । अरीणां संधिर्ध्रवः स्थिरोऽभूत् । ततः सार्थकनामेस्थर्थः ॥

सुते शिशावेव सुदर्शनाल्ये दर्शात्ययेन्दुप्रियद्श्वेने सः। मृगायताक्षो मृगयाविहारी सिंहादवापद्विपदं नृसिंहः॥ ३५॥

मृगायताक्षो तृषिंहः पुरुषश्रेष्ठः स ध्रुवसंधिर्दर्शात्ययेन्दुप्रियदर्शने प्रतिपचन्द्रनिभे सुदर्शनाख्ये सुते शिशौ सत्येव मृगयाविहारी सन्सिहाद्विपदं मरणमवापत् । व्यसनास-क्तिरनर्थावहेति भावः ॥

खर्गामिनस्तस्य तमैकमत्यादमात्यवर्गः कुलतन्तुमेकम् । अनाथदीनाः प्रकृतीरवेश्य साकेतनाथं विधिवचकार ॥ ३६॥

स्वर्गामिनः स्वर्यातस्य तस्य ध्रुवसंधेरमात्यवर्गः । अनाथा नाथहीना अत एव दीनाः शोच्याः प्रकृतीः प्रजा अवेक्ष्य । कुलतन्तुं कुलावलम्बनमेकमद्वितीयं तं सुदर्शनमैकम-त्याद्विधिवत्साकेतनाथमयोध्याधीश्वरं चकार ॥

नवेन्दुना तन्नभसोपमेयं शावैकसिंहेन च काननेन।

रघोः कुळं कुङ्मळपुष्करेण तोयेन चाप्रौढनरेन्द्रमासीत् ॥ ३७॥ अप्रौढनरेन्द्रं तद्रघोः कुळं नवेन्द्रना वाळचन्द्रेण नमसा व्योम्ना । शावः शिशुरेकः सिंहो यस्मिन् । 'पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यमरः । तेन काननेन च । कुङ्मळं कुङ्मळा- वृष्यं पुष्करं पङ्क्जं यस्मिस्तेन तोयेन चोपमेयमुपमातुमईमासीत् । नवेन्द्रायुपमानेन तस्य विधिष्णुताशौर्यश्रीमस्वानि सूचितानि ॥

लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितो मौलिपरिग्रहात्सः। हृष्टो हि वृण्वन्कलभन्नमाणोऽप्याद्याः पुरोवातमवाप्य मेघः॥३८॥ स बालो मौलिपरिग्रहात्किरीटस्वीकाराद्वेतोः पितुस्तुल्यः पितृसहप एव भावी भवि-ष्यित लोकेन जनेन संभावितस्तर्कितः। तथाहि । कलभन्नमाणः कलभमालोऽपि मेघः पुरोवातमवाप्याशा दिशो वृण्वन्गच्छन्दष्टो हि ॥

तं राजवीथ्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितम्रथ्यवेशम्। षडुर्षदेशीयमपि प्रभुत्वात्प्रेक्षन्त पौराः पितृगौरवेण॥ ३९॥

राजवीथ्यां राजमार्गेऽधिहस्ति हस्तिनि । विभवत्यथेंऽव्ययीभावः । यान्तं गच्छन्तम् । हस्तिनमारुद्य गच्छन्तम् । स्रितनमारुद्य गच्छन्तमिर्ल्यथः । आधोरणालम्बितं शिशुत्वात्सादिना गृहीतमम्यवेशमु-दारनेपथ्यं षड्वर्षाणि भूतः षड्वर्षः । 'तद्धितार्थ-'इत्यादिना समासः । 'तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ' इत्यधिकारे 'चित्तवित नित्यम् ' इति तद्धितस्य छुक् । ईषदसमाप्तः षड्वर्षः षड्वर्षदे-शीयः । 'ईषदसमाप्तो-' इत्यादिना देशीयर्प्रत्ययः । तं षड्वर्षदेशीयमपि बालमपि तं सुद-र्शनं पौराः प्रमुत्वात्पितृगौरवेण प्रैक्षन्त । पितरि यादगौरवं तादशैनेव ददशुरित्थर्थः ॥

कामं न सोऽकल्पत पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय । तेजोमहिस्रा पुनरावृतात्मा तद्वयाप चामीकरिएअरेण ॥ ४० ॥

स सुदर्शनः पैतृकस्य सिंहासनस्य कामं सम्यक्त्रतिपूरणाय नाकल्पत । बाठ्य्वाङ्गाप्तुं न पर्याप्त इत्यर्थः । चामीकरपिञ्जरेण कनकगौरेण तेजोमहिन्ना पुनस्तेजःसंपदा त्वावृ-तात्मा विस्तारितदेहः संस्तरिसहासनं व्याप व्याप्तवान् ॥ तस्माद्धः किंचिदिवावतीर्णावसंस्पृशन्तौ तपनीयपीठम् । सालक्तकौ भूपतयः प्रसिद्धैर्ववन्दिरं मौलिभिरस्य पादौ ॥ ४१ ॥ तस्मात्सिहासनादपादानादधोऽधोदेशं प्रति किंचिदिवावतीर्णावीषह्नम्बौ तपनीयपीठ काञ्चनपीठमसंस्पृशन्तावल्पकत्वादन्यासौ सालक्तकौ लाक्षारसावसिक्तावस्य सुदर्शनस्य पादौ भूपतयः प्रसिद्धैरुनतैमौलिभिर्मुकुटैर्ववन्दिरं प्रणेमुः ॥

मणौ महानील इति प्रभावादलपप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या। राज्दो महाराज इति प्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेऽर्भकेऽपि॥४२॥

अल्पप्रमाणेऽपि मणाविन्द्रनीले प्रभावात्तेजिष्ठत्वाद्धेतोर्महानील इति शब्दो यथा मिथ्या निरर्थको न तथैवार्भके शिशावपि तस्मिन्सुदर्शने प्रतीतः प्रसिद्धो महाराज इति शब्दो न मिथ्या युयुजे ॥

पर्यन्तसंचारितचामरस्य कपोळळोळोभयकाकपक्षात्।
तस्याननादुचरितो विवादश्चस्खाळ वेळाखिप नाणवानाम् ॥४३॥
पर्यन्तयोः पार्श्वयोः संचारिते चामरे यस्य तस्य वाळस्य संविन्धनः कपोळयोळोंळाडुभौ काकपक्षौ यस्य तस्मादाननादुचरितो विवादो वचनमर्णवानां वेळास्विप न चस्खाळ। शिशोरिप तस्याज्ञाभङ्गो नासीदित्यर्थः । चपळसंसर्गेऽपि महान्तो न चळन्तीति
ध्विनः । उभयकाकपक्षादित्यत्र 'वृत्तिविषये उभयपुत्र इतिवदुभशान्दस्थान उभयशब्दप्रयोगः' इत्यक्तं प्राकृ ॥

निर्वृत्तजाम्बूनद्पष्टशोभे न्यस्तं छलाटे तिलकं द्धानः । तेनैव शून्यान्यरिसुन्दरीणां मुखानि स स्मेरमुखश्चकार ॥ ४४ मे निर्वृत्ता जाम्बूनद्परशोभा यस्य तिस्मिन्कृतकनकपरशोभे छलाटे न्यस्तं तिलकं द-धानः स्मेरमुखः स्मितमुखः स राजारिसुन्दरीणां मुखानि तेनैव तिलकेनैव शून्यानि चकार । अखिलमपि शञ्चवर्गमवधीदिति भावः ॥

शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यः खेदं स यायाद्पि भूषणेन ।

नितान्तगुर्वीमिप सोऽनुभावाद्धरं घरित्र्या विभरांवभूव ॥ ४५ ॥ शिरीषपुष्पिधिकसौकुमार्थः कोमलाङ्ग इत्यर्थः । अत एव स राजा भूषणेनापि खेदं श्रमं यायाद्गच्छेत् । एवंभृतः स नितान्तगुर्वीमिप घरित्र्या धुरं भुवो भारमनुभावात्साम-र्थ्योद्विभरांवभूव वभार । 'भीह्वीभृहुवां इलुवच' इति विकल्पादाम्प्रत्ययः ॥

न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कात्क्येंन गृह्णाति लिपि न यावत्। सर्वाणि तावच्छ्रुतवृद्धयोगात्फलान्युपायुङ्क स दण्डनीतेः॥ ४६॥

अक्षरभूमिकायामक्षरलेखनस्थले न्यस्ताक्षरां रिचताक्षरपङ्किरेखान्यासां लिपि पञ्चान् श्रद्धणीत्मिकां मातृकां कात्स्नर्थेन यावन्न गृह्णाति स सुदर्शनस्तावच्छुतवृद्धयोगाद्वियाद्यद्धन् संसर्गात्सर्वाणि दण्डनीतेर्दण्डशास्त्रस्य फलान्युपायुङ्कान्वभूत् । प्रागेव बद्धफलस्य तम्भ पश्चादभ्यस्यमानं शास्त्रं संवादार्थमिवाभवदित्यर्थः ॥

उरस्यपर्याप्तिनिवेशभागा प्रौढीभविष्यन्तमुदीक्षमाणा । संजातळज्ञेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगृह लक्ष्मीः ॥ ४७ ॥

उरस्यपर्याप्तो निवेशभागो निवासावकाशो यस्याः सा । अत एव प्रौढीभविष्यन्तं वर्धिष्यमाणमुदीक्षमाणा प्रौटवपुष्मान्भविष्यतीति प्रतीक्षमाणा लक्ष्मीः संजातलजेब

व

वंः

इर

त

न व्य

यध गो

विर

भोग

मनां तीरि

यौव

साक्षादालिङ्गितुं लिजितेव तं सुदर्शनमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुग्हालिलिङ्ग । छत्रछाया लक्ष्मीरूपेति प्रसिद्धिः । प्रौहाङ्गनायाः प्रौहपुरुषालाभे लजा भवतीति ध्वनिः ॥

अनशुवानेन युगोपमानमवद्धमौवींकिणलाञ्छनेन।

अस्पृष्टखङ्गतसरुणापि चासीद्रशावती तस्य भुजेन भूमिः॥ ४८॥ युगोपमानं युगसाद्दयमनश्रुवानेनाप्राप्नुवता । अबद्धं मौर्वोकिणो ज्याघातप्रन्थिरेव लाञ्छनं यस्य तेन । अरप्रष्टः खङ्गतसरुः खङ्गमुष्टिर्येन तेन । 'त्सरुः खङ्गादिमुष्टौ स्यात्' इस्यमरः । एवंविधेनापि च तस्य सुदर्शनस्य भुजेन भूमी रक्षावसासीत् । शिशोरपि तस्य तेजस्तादिगिस्पर्थः॥

न केवळं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विवृद्धिम् । वंश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ताः प्रारम्भस्क्ष्माः प्रथिमानमापुः४९

काले गच्छिति सित तस्य केवलं शरीरावयवा एव विवृद्धि प्रसारं न ययुः । किंतु वंशे भवा वंश्या लोककान्ता जनिष्रयाः प्रारम्भ आदौ सूक्ष्मास्तस्य गुणा शौर्यौदार्या-दयोऽपि प्रथिमानं पृथुत्वमापुः खलु ॥

स पूर्वजनमान्तरदृष्ट्रपाराः सारन्निवाक्केशकरो गुरूणाम्।

तिस्रस्त्रिवर्गाधिगमस्य मूलं जयाह विद्याः प्रकृतीश्च पित्र्याः ॥५०॥ स सुदर्शनः पूर्वस्मिन्नन्मान्तरे जन्मविशेषे दृष्टपाराः स्मरित्रव गुरूणामक्केशकरः सन् । त्रयाणां धर्मार्थकामानां वर्गस्त्रिवर्गः । तस्याधिगमस्य प्राप्तेर्मूलं तिस्रो विद्यास्त्रयीवार्त्ताद- प्रकृतीतीः पित्र्याः पितृसंबन्धिनीः प्रकृतीः प्रजाश्च जयाहं स्वायत्तीचकार । अत्र कौटि- स्यः— 'धर्माधर्मो त्रय्यामर्थानर्थो वार्त्तायां नयानयौ दण्डनीत्याम्' इति । अत्र दण्डनीत्तिनयद्वारा काममूल्लमिति दृष्टव्यम् । आन्वीक्षिक्या अनुपादानं त्रय्यन्तर्भावपक्षमाश्चित्य । यथाह कामन्दकः— 'त्रयीवार्त्तादण्डनीतिस्तिस्रो विद्या मनोर्मताः । त्रय्या एव विभागोऽयं येन सान्वीक्षिकी मता ॥' इति ॥

व्यूद्य स्थितः किंचिदिवोत्तरार्धमुन्नद्धचूडोऽश्चितसव्यजानुः। आकर्णमारुष्टसवाणधन्वा व्यरोचतास्त्रेषु विनीयमानः॥ ५१॥

अस्त्रेषु धनुर्विद्यायां विनीयमानः शिक्ष्यमाणोऽत एवोत्तरार्धे पूर्वकायं किंचिदिव व्यूद्य विस्तार्थ स्थितः । उन्नद्वचूडमूर्ध्वमुत्कृष्य बद्धकेशः । अश्वितमाकुञ्चितं सव्यं जानु यस्य स आकर्णमाकृष्टं सवाणं धनुर्धन्व वा येन स तथोक्तः सन्व्यरोचताशोभत ॥

> अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम् । अकृतकविधि सर्वाङ्गीणमाकल्पजातं विलसितपदमाद्यं यौवनं स प्रपेदे ॥ ५२ ॥

अथ स सुदर्शनो विनतानां नेत्रैनिवेशनीयं भोग्यम् । नेत्रपेयमिखर्थः । 'निर्वेशो भृति-भोगयोः' इत्यमरः । मधु क्षौद्रम् । रागवन्धोऽनुरागसंतान एव प्रवालः पह्नवो यस्य तत् । मनसिज एव तरुस्तस्य पुष्पं पुष्पभूतम् । अकृतकविध्यकृत्रिमसंपादनम् । सर्वोङ्गं व्याप्तो-तीति सर्वोङ्गीणम् । 'तत्सर्वादेः—' इत्यादिना खप्रत्ययः । आकल्पजातमाभरणसमूहभूतम् । आद्यं विलितिपदं विलासस्थानं योवनं प्रपेदे । विशिष्टमधुपुष्पाकल्पजातविलासपद्दवेन योवनस्य चतुर्धाकरणात्सविशेषणमालाक्षपकमेतत् ॥ गा

व

प्रतिकृतिरचनाभ्यो दूतिसंद्शिताभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसंतानकामैः। अधिविविदुरमात्यैराहृतास्तस्य यूनः प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ राजकन्याः ॥ ५३ ॥

दूतिभिः कन्यापरीक्षणार्थे प्रेषिताभिः संदर्शिताभ्यो दूतिसंदर्शिताभ्यः प्रतिकृतीनां तूलिकादिलिखितकन्याप्रतिमानां रचनाभ्यो विन्यासेभ्यः । 'पञ्चमी विभक्ते' इति पञ्चमी । समिधकतररूपाः । चित्रनिर्माणाद्पि रमणीयनिर्माणा इत्यर्थः । शुद्धसंतानकासैरमास्यै-राहता आनीता राजकन्या यूनस्तस्य सुदर्शनस्य संवन्धिन्यौ प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ श्रीश्व भूअ ते अधिविविदुरिधवित्रे चकुः । आत्मना सपत्नीभावं चकुरित्यर्थः । 'कृतसापत्निका-ध्यूढाधिविन्ना' इत्यमर:॥

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमिलनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये वंशानुकमो नामाष्टादशः सर्गः।

# एकोनविंदाः सर्गः।

मनसो मम संसारवन्धमुच्छेत्तुमिच्छतः । रामचन्द्रपदाम्भोजयुगलं निविडायताम् ॥

अग्निवर्णमभिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्नितेजसम्। शिश्रिये श्रुतवतामपश्चिमः पश्चिमे वयसि नैमिषं वशी ॥ १॥

श्रुतवतां श्रुतसंपन्नानामपश्चिमः प्रथमो वशी जितेन्द्रियो राघवः सुदर्शनः पश्चिमे वयित वार्द्धके स्वे पदे स्थानेऽमितेजसं तनयमित्रवर्णमिभिषिच्य नैमिषं नैमिषारण्यं शि-श्रिये श्रितवान् ॥

तत्र तीर्थसिळलेन दीर्धिकास्तल्पमन्तरितभूमिभिः कुरौः। सौधवासमुटजेन विस्मृतः संचिकाय फलनिःस्पृहस्तपः॥ २॥

तत्र नैमिषे तीर्थंसिललेन दीर्घिका विहारवापीरन्तरितभूमिभि: कुशैस्तल्पं शय्यामुटजेन पर्णशालया सौधवासं विस्मृतो विस्मृतवान्सः । कर्तरि क्तः । फले स्वर्गादिफले निःस्पृह-स्तपः संचिकाय संचितवान् ॥

छैब्धपालनविधौ न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी। भोकुमेव भुजनिर्जितद्विषा न प्रसाधियतुमस्य किएता॥ ३॥

तत्स्रतः सुदर्शनपुत्रोऽमिवणीं लब्धपालनविधी लब्धस्य राज्यस्य पालनकर्मणि खेदं नाप । अक्केशेनापालयदित्यर्थः । कुतः । हि यसाद्भुजनिर्जितद्विषा गुरुणा पित्रा मेदिन्यस्प्रकृत्य मिवर्णस्य भोक्तमेव कल्पिता । प्रसाधियतुं न । प्रसाधनं कण्टकशोधनम् । अलंकृतिर्ध्व-न्यते । तथा च । यथालंकृता युवतिः । केवलमुपभुज्यते तद्वदिति भावः ॥

सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काश्चन स्वयमवर्तयत्समाः। संनिवेश्य सचिवेष्वतः परं स्त्रीविधेयनवयौवनोऽभवत्॥ ४॥

अभिकः कामुकः । 'अनुकाभिकाभीकः कमिता' इति निपातः । 'कम्रः कामयिता-

भीकः कमनः कामनोऽभिकः' इत्यमरः । सोऽप्तिवर्णः कुलोचितमधिकारं प्रजापालनं काश्वन समाः कतिचिद्वत्सरान्स्ययमवर्तयदकरोत् । अतः परं सचिवेषु संनिवेश्य नि-

कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्ममु मृदङ्गनादिषु । ऋद्विमन्तमधिकर्द्धिरुत्तरः पूर्वमुत्सवमपोहदुत्सवः॥ ५॥

कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य मृदङ्गनादिषु मृदङ्गनादवत्सु वेशमखिकद्धिः पूर्व-स्माद्धिकसंभार उत्तर उत्सवः। ऋद्धिमन्तं साधनसंपन्नं पूर्वमुत्सवमपोहदपानुदत्। उत्तरमुत्तरमधिका तस्योत्सवपरम्परा वृत्तेत्यर्थः॥

इन्द्रियार्थपरिशून्यमक्षमः सोदुमेकमि स क्षणान्तरम्। अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपेक्षत समुत्सुकाः प्रजाः॥६॥

इन्द्रियार्थपरिश्न्यं शब्दादिविषयरहितमेकमि क्षणान्तरं क्षणभेदं सोढुमक्षमो ऽशक्तः सोऽप्तिवर्णो दिवानिशमन्तरेव विहरन्समुत्सुका दर्शनाकाङ्क्षिणीः प्रजा न व्यपै-क्षत् नापेक्षितवान् ॥

गौरवाद्यद्षि जातु मित्रणां द्र्यानं प्रकृतिकाङ्कितं द्दौ । तद्गवाक्षविवरावलम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम् ॥ ७ ॥

जातु कदाचिन्मन्त्रिणां गौरवाद्धरुत्वाद्धेतोः मन्त्रिवचनानुरोधादित्यर्थः । प्रकृतिभि-प्रजाभिः काङ्क्षितं यदपि दर्शनं ददौ तदपि गवाक्षविवरावल्लम्बना केवलेन चरणेन र्लणमात्रेण कल्पितं संपादितम् । न तु मुखावलोकनप्रदानेनेत्यर्थः ॥

तं कृतप्रणतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषितम् । भेजिरे नवदिवाकरातपस्पृष्टपङ्कजतुलाधिरोहणम् ॥ ८॥

कोमलेन मृदुलेनात्मनस्नानां रागेणारुण्येन रूषितं छुरितम् । अत एव नवदिवाक-रातपेन स्पृष्टं व्याप्तं यत्पङ्कनं तस्य तुलां साम्यतामधिरोहति प्राप्नोतीति तुलाधिरोह-णम् । तं चरणमनुजीविनः कृतप्रणतयः कृतनमस्काराः सन्तो भेजिरे सिषेविरे ॥

यौवनोन्नतविलासिनीस्तनक्षोभलोलकमलाश्च दीर्घिकाः। गूढमोहनगृहास्तदम्बुभिः स व्यगाहत विगाढमन्मथः॥ ९॥

विगादमन्पथः प्रौद्दमद्नः सोऽप्तिवर्णो यौवनेन हेतुनोन्नतानां विठासिनीस्तनानां क्षोभेणाघातेन लोलानि चञ्चलानि कमलानि यासां ताः। तदम्बुभिस्तासां दीर्धिकाणाः मम्बुभिर्गूढान्यन्तरितानि मोहनग्रहाणि सुरतभवनानि यासु ताश्च दीर्धिका व्यगाहत । स्त्रीभिः सह दीर्धिकासु विजहारेत्यर्थः ॥

तत्र सेकहृतलोचनाञ्जनैधीतरागपरिपाटलाधरैः । अङ्गनास्तमधिकं व्यलोभयन्नर्षितप्रकृतकान्तिभिर्मुखैः ॥ १० ॥

तत्र दीधिकाखङ्गनाः सेकेन हृतं लोचनाञ्चनं नेत्रकज्जलं येषां तैः । रज्यतेऽनेनेति रागो रागद्रव्यं लक्षादि । रागस्य परिपाटलोऽङ्गगुणः । 'गुणे शुक्कादयः पुंसि' इत्समरः । धौतो रागपरिपाटलो येषां ते तथोक्ता अधरा येषां तैः । निवृत्तसांक्रमिकरागैरित्सर्थः । अत एवापितप्रकृतकान्तिभिः । अभिव्यञ्जितस्वामाविकरागैरित्सर्थः । एवंभूतैर्मुलैस्तमिन-वर्णमधिकं व्यलोभयन्प्रलोभितवत्यः ॥ गा

व

ब्राणकान्तमधुगन्धकर्षिणीः पानभूमिरचनाः प्रियासखः । अभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कमिलनीरिव द्विपः॥ ११॥

प्रियासखः सोऽप्तिवर्णो घ्राणकान्तेन घ्राणतर्पणेन मधुगन्धेन किषणीर्मनोहारिष्रीः रच्यन्त इति रचनाः । पानभूमय एव रचनाः । रचिताः पानभूमय इत्यर्थः । वासिता- सद्धः किरणीसहचरः । 'वासिता स्त्रीकिरण्योश्व' इत्यमरः । द्विपः पुष्पिताः कमिलनी-रिव । अभ्यपद्यताभिगतः ॥

सातिरेकमद्कारणं रहस्तेन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः। ताभिरप्युपद्वतं मुखासवं सोऽपिबद्वकुलतुल्यदोहदः॥ १२॥

अङ्गना रहो रहिस सातिरेकस्य सातिशयस्य मदस्य कारणं तेनाभिवर्णेन दत्तं मु-खासवमिभलेषुः । बकुलेन तुल्यदोहदस्तुल्याभिलाषः । 'अथ दोहदम् । इच्छाकाङ्का स्पृद्धेहा तृट्' इत्यमरः । बकुलद्रुमस्याङ्गनामद्यार्थित्वाचुल्याभिलाषत्वम् । सोऽपि ताभि-रङ्गनाभिरुपहृतं दत्तं मुखासवमिषित्त् ॥

अङ्कमङ्कपरिवर्तनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतामुभे । वह्नकी च हृह्यंगमखना वल्गुवागिप च वामलोचना ॥ १३॥

भद्गपरिवर्तनोचिते उत्सङ्गविहाराईं उमे तस्याग्निवर्णस्याङ्कमश्चन्यतां पूर्णतां निन्यतुः । के उमे । हदयंगमस्वना मनोहरध्वनिर्वष्ठकी वीणा च । वल्युवाड्यधुरमाषिणी वामलोन् चना कामिन्यपि च । हदयं गच्छतीति हदयंगमः । खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्यानात्रकः च्यास्यः । अङ्काधिरोपितयोवींणावामाक्ष्योवीयगीताभ्यामरंस्तेस्थर्थः ॥

स खयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयो हरन्मनः। नर्तकीरभिनयातिलङ्घिनीः पार्श्ववर्तिषु गुरुष्वलज्जयत्॥ १४॥

कृती कुशलः स्वयं प्रहृतपुष्करो वादितवाद्यमुखो लोलानि माल्यानि वलयानि च यस्य स तथोक्तो मनो हरन् । नर्तकीनामिति शेषः । सोऽग्निवणोंऽभिनयातिलिङ्गनीः । अभिन-येषु स्खलन्तीत्थर्थः । नर्तकीविलासिनीः । 'शिल्पिनि च्वुन्' इति च्वुन्प्रत्ययः । 'षिद्गीरा-दिभ्यश्च' इति डीष् । 'नर्तकीलासिके समे' इत्यमरः । गुरुषु नाट्याचार्येषु पार्श्ववार्तेषु समीपस्थेषु सत्खेवालज्ञयहज्ञामगमयत् ॥

चारु नृत्यविगमे च तन्मुखं सेद्भिन्नतिलकं परिश्रमात्। प्रेमदत्तवद्नानिलः पिवन्नत्यजीवद्मरालकेश्वरौ॥ १५॥

किंच । चारु सुन्दरं गृत्यविगमे लास्यावसाने परिश्रमान्नर्तनप्रयासात्स्वेदेन भिन्नति-लकं विशीर्णतिलकं तन्मुखं नर्तकीमुखं प्रेम्णा दत्तवदनानिलः प्रवर्तितमुखमारुतः पि-बन् । अमराणामलकायाश्चेश्वराविन्द्रकुवैरावस्यजीवदतिकम्याजीवत् । ततोऽप्युत्कृष्ट-जीवित आसीदिस्पर्थः । इन्द्रादेरिप दुर्लभमीदशं सौभाग्यमिति भावः ॥

तस्य सावरणदृष्टसंधयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः। वहःभाभिरुपसृत्य चित्ररे सामिभुक्तविषयाः समागमाः॥ १६॥

उपस्रत्यान्यत्र गत्वा नवेषु नूतनेषु काम्यवस्तुषु शब्दादिध्विन्द्रियार्थेषु सङ्गिन आ-सक्तिमतः सतस्तत्य सावरणाः प्रच्छना दृष्टाः प्रकाशाश्च संधयः साधनानि येषु ते स-मागमाः संगमा बह्नभाभिः प्रेयसीभिः सामिभुक्तविषया अधीपभुक्तेन्द्रियार्थाश्चित्तरे । यथेष्टं भुक्तश्चेत्तर्ह्ययं निस्पृहः सन्नस्मत्समीपं नायास्यतीति भावः । अत्र गोनर्दीयः— 'संधिद्विविधः । सावरणः प्रकाशश्च । सावरणो भिक्षक्यादिना । प्रकाशः खयमुपेत्य के-प्रमि' इति । 'इतः खयमुपमृत्य विशेषार्थे तत्र स्थितोऽनुपजापं खयं संधेयः' इति वा-रस्यायनः । अन्यत्र गतं कथंचित्संधाय पुनरनुपगमायार्धोपभोगेनानिवृत्ततृष्णं चकुरित्सर्थः॥

अङ्गुलीकिसलयाय्रतर्जनं भूविभङ्गकुटिलं च वीक्षितम्। मेखलाभिरसकुच बन्धनं वश्चयन्प्रणयिनीरवाप सः॥१७॥

सोऽग्निवर्णः प्रणयिनीः प्रेयसीर्वश्चयन्नन्यत्र गच्छन्न ख्यः किसल्यानि तेषामग्राणि तै-स्तर्जनं भत्सेनं भ्रूविभङ्गेन भ्रूभेदेन कुटिलं वक्तं वीक्षतं वीक्षणं चासक्रन्मेखलाभिर्वन्थनं चावाप । अपराधिनो दण्ड्या इति भावः ॥

तेन दूतिविदितं निषेदुषा पृष्ठतः सुरतवाररात्रिषु । शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्भपरिशङ्किनो वचः ॥ १८ ॥

सुरतस्य वारा वासरः । तस्य रात्रिषु दूतीनां विदितं यथा तथा पृष्ठतः प्रियजनस्य प-श्राद्भागे निषेदुषा तेनाग्निवर्णेन विप्रलम्भपरिशङ्किनो विरहशङ्किनः । प्रियश्रासौ जनश्र प्रियजनः । तस्य कातरं वचः प्रियानयनेन मां पाहीत्येवमादि दीनवचनं श्रुश्रुवे ॥

ठौल्यमेत्य गृहिणीपरित्रहान्नर्तकीष्वसुठभासु तद्रपुः । वर्तते स्म स कथंचिदाछिखन्नङ्गुलीक्षरणसन्नवर्तिकः ॥ १९ ॥

गृहिणीपरिग्रहाद्राज्ञीभिः समागमाद्वेतोर्नर्तकीषु वेदयास्वसुलभासु दुर्लभासु सतीषु लौ-ल्यूमौत्मुक्यमेल्य प्राप्य । अङ्गुल्योः क्षरणेन स्वेदनेन सन्नवर्तिको विगलितशलाकः चोऽग्निवर्णस्तासां नर्तकीनां वपुस्तद्वपुरालिखन्कथंचिद्वर्तते स्मावर्तत ॥

प्रेमगर्वितविपक्षमत्सरादायताश्च मदनान्महीक्षितम्।

निन्युरुत्सविधिच्छलेन तं देव्य उज्झितरुषः कृतार्थताम् ॥ २० ॥ प्रेम्णा खिवषयेण प्रियस्यानुरागेण हेतुना गर्विते विपक्षे सपलजने मत्सराद्वैरादाय-तात्प्रवृद्धान्मदनाच हेतोर्देव्यो राज्य उज्झितरुषस्व्यक्तरोषाः सत्यस्तं महीक्षितमुत्सविविधच्छलेन महोत्सवकर्मव्याजेन । कृतोऽर्थः प्रयोजनं येन स कृतार्थः । तस्य भावस्तक्तां निन्युः । मदनमहोत्सवव्याजान्नीतेन तेन स्वमनोर्थं कारयामासुरित्यर्थः ॥

प्रातरेत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन कृतखण्डनव्यथाः । प्राञ्जिकः प्रणयिनीः प्रसादयन्सोऽदुनोत्प्रणयमन्थरः पुनः ॥ २१ ॥

सोऽमिवर्णः प्रातरेत्यागत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन हेतुना । दशेर्ण्यन्ताह्युट् । कृता खण्डनन्यथा यासां तास्तथोक्ताः । खण्डिता इत्यर्थः । तदुक्तम्—'शातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेर्ध्यांकषायिता' इति । प्रणयिनीः प्राञ्जितः प्रसादयंस्तथापि प्रणयमन्थरः प्रणयेन जर्तकीगतेन मन्थरोऽलसः । अत्र शिथिलप्रयन्नः सिन्नत्यर्थः । पुनरदुनोत्पर्यत्।।

स्वप्नकीर्तितविपक्षमङ्गनाः प्रत्यभैत्सुरवदन्त्य एव तम् । प्रच्छदान्तगछिताश्रुबिन्दुभिः क्रोधभिन्नवछयैर्विवर्तनैः॥ २२॥

स्त्रि कीर्तितो विपक्षः सपन्नजनो येन तं तमित्रवर्णम् । अवदन्ख एव । त्वया गोत्रस्खलनं कृतिमित्यनुपालम्भमाना एव । प्रच्छदस्यास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता अश्रुविन्दवो येषु तैः कोधेन भिन्नानि भमानि वलयानि येषु तैर्विवर्तनैः पराग्विलम्बनैः प्रत्यमित्सः प्रतिचकुः । तिरश्चकुरित्यर्थः ॥

क्रुप्तपुष्परायनाँ छतागृहानेत्य दूतिकृतमार्गदर्शनः। अन्वभूत्परिजनाङ्गनारतं सोऽवरोधभयवेपथूत्तरम्॥ २३॥

सोऽप्रिवर्णो द्तिभिः कृतमार्गदर्शनः सन् । क्रृप्तपुष्पशयनाँ हतागृहानेत्यावरोधाः न्तःपुरजनाद्भयेन यो वेपयुः कम्पस्तदुत्तरं तत्प्रधानं यथा तथा परिजनाङ्गनारतं दासी। रतमन्वभूत् । परिजनश्वासावङ्गना चेति विग्रहः । अत्र डीवन्तस्यापि दूतीशब्दस्य छ-न्दोभङ्गभयाद्रस्तत्वं कृतम् । 'अपि माषं मषं कुर्योच्छन्दोभङ्गं त्यजेद्गिराम्' इत्युपदेशात्॥

नाम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमि तस्य काङ्क्यते । लोलुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमृचुरङ्गनाः ॥ २४ ॥

मया ते बल्लभजनस्य प्रियजनस्य नाम प्राप्य तन्नाम्नाह्वानं छेब्ध्वा तस्य त्वद्वल्लभजनस्य यद्भाग्यम् । तत्पिरिहासकारणिमिति शेषः । तद्पि काङ्क्ष्यते । ननु वत मम मनो छोलुपं ग्रेषु । इस्रनेन प्रकारेण गोत्रे नाम्नि विस्खिलतं स्खिलतवन्तं तमिन्नवर्णमूचुः । 'गोत्रं नाम्नि कुछेऽचले' इति यादवः । तन्नामछाभे सति तद्भाग्यमि काङ्क्षिणो मनः । अहो तष्णोति सोलुण्ठमुपालम्भन्तेस्पर्थः ॥

चूर्णवभु लुलितस्रगाकुलं छिन्नमेखलमलक्तकाङ्कितम्। उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यपावृणोत् ॥२५॥

चूर्णवभ्नु चूर्णेंट्यांनतकरणेग्धोमुखावस्थितायाः स्त्रियाश्चिकुरगिलतैः कुङ्कमादिभिर्बभु पिङ्गळम् । 'बश्च स्यारिष्ङ्गळे त्रिषु' इत्यमरः । लुलितस्रगाकुलं करिपदाख्यवन्धे स्त्रियाभूमिगतमस्तकतया पतिताभिर्लुलितस्रग्भिराकुलम् । छिन्नमेखलं हरिविकमकरणेः स्त्रियु उच्छितकचरणत्वाद्गलितमेखलम् । अलक्तकाङ्कितं धेनुकवन्धे भूतलिनिहितकान्ताचरणत्वाद्गलितमेखलम् । अलक्तकाङ्कितं धेनुकवन्धे भूतलिनिहितकान्ताचरणत्वाद्गलितमेखलम् । अलक्तकाङ्कितं धेनुकवन्धे भूतलिनिहितकान्ताचरणत्वाद्वाक्षारागरूषितं शयनं कर्तृ । उत्थितस्य । अयनादिति भावः । विलासिनस्त्रस्याप्तिन्वर्णस्य विश्रमरतानि लीलारतानि । सुरतवनधिकशेषानित्यर्थः । अपावृणोत्सपुटीचकार । व्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्ये—'व्यानतं रतिमदं प्रिया यदि स्यादधोमुखचतुष्पदाकृतिः । तत्किर्दि समधिष्ठह्य वल्लभः स्यादृषादिपश्चसंस्थितस्थितिः ॥ भूगतस्तनभुजास्यमस्तकामुन्नत-स्पिक्वमधोमुखीं स्त्रियम् । कामिते स्वकरकृष्टमेहने वल्लभे करिपदं ततुच्यते ॥ योषिदेकचरणे समुत्थिते जायते हि हरिविकमाङ्गयः। न्यस्तहस्तयुगला निजे पदे योषिदेति कटिस्व्वल्लमा ॥ अप्रतो यदि शनरधोमुखी धेनुकं वृषवदुन्नते प्रिये ॥' इति ॥

स स्वयं चरणरागमाद्धे योषितां न च तथा समाहितः। लोभ्यमाननयनः ऋथांशुकैर्मेखलागुणपदैर्नितस्विभिः॥ २६॥

सोऽमिवर्णः स्वयमेव योषितां चरणयो रागं लाक्षारसमादधेऽपयामास । किंच। श्रथांशुकैः । प्रियाङ्गस्पर्शादिति भावः । नितम्विभिर्नितम्बवद्भिर्मेखलागुणपदैर्जघनैः । 'पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः क्रीवे तु जघनं पुरः' इत्यमरः । लोभ्यमाननयन आकृष्यमाण-दृष्टिः सन् । तथा समाहितोऽबहितो नादधे यथा सम्यग्रागरचना स्यादिति भावः ॥

चुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविधट्टने। विभिन्नेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनमभूद्रधूरतम्॥ २७॥

चुम्बने प्रवृत्ते सित विपरिवार्तिताधरं परिहृतोष्ठम् । रशनाविघटने यन्थिविसंसने प्रस-के सित हस्तं रणिद्धं वारयतीति हस्तरोधि । इत्थं सर्वतः सर्वत्र विघ्नितेच्छं प्रतिहृतम-नोरथमपि वधूनां रतं सुरतं तस्याग्निवर्णस्य मन्मथेन्धनं कामोद्दीपनमभूत् ॥

ग व

₹ ₹

₹

#### द्पंणेषु परिभोगद्शिनीर्नर्भपूर्वमनुपृष्ठसंस्थितः। छायया स्मितमनोज्ञया वधूर्हीनिमीलितमुखीश्चकार सः॥ २८॥

सोऽप्तिवर्णो दर्पणेषु परिभोगदर्शिनीः संभोगचिहानि पर्यन्तीर्वधूर्नमेपूर्वे परिहासपूर्व-मनुपृष्ठं तासां पृष्ठभागे संस्थितः सन् । स्मितेन मनोज्ञया छायया दर्पणगतेन स्वप्नतिवि-म्वेन हीनिमीछितमुखीर्छजावनतमुखीश्वकार । तमागतं दृष्ट्रा छज्जिता इत्यर्थः ॥

कण्ठसक्तमृदुबाहुवन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयोः।

प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निशात्ययिक्सर्गचुम्बनम् ॥ २९ ॥ वियाः शयनादुत्थितं तमित्रवर्णे कण्ठसक्तं कण्ठापितं मृदु बाहुवन्धनं यींस्मस्तत् । अन्यपादयोः स्वकीययोर्न्यस्ते पादतले यिंस्मस्तत् । निशात्यये विसर्गो विमृज्य गमनं तत्र यच्चम्बनं तत्प्रार्थयन्त । 'दुद्याच्-'इत्यादिना द्विक्रमंकत्वम् । अत्र गोनर्दीयः—'रतावसाने यदि चुम्बनादि प्रयुज्य यायान्मदनोऽस्य वासः' इति ॥

प्रेक्ष्य द्र्पणतलस्थमात्मनो राजवेषमितशकशोभिनम् ।
पिप्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलक्ष्म परिभोगमण्डनम् ॥ ३०॥
युवा सोऽमिवणोऽतिशक्तं यथा तथा शोभमानमितशकशोभिनं द्र्पणतलस्थं दर्पणसंक्रान्तमात्मनो राजवेषं प्रेक्ष्य तथा न पिप्रिये न तुतोष यथा व्यक्तलक्ष्म प्रकटिचि ए
रिभोगमण्डनं प्रेक्ष्य पिप्रिये ॥

मित्रकृत्यमपदिइय पार्श्वतः प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः। विद्य हे शठ पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरुधुः कचप्रहैः॥ ३१॥

मित्रकृत्यं सुहृत्कार्यमपदिश्य व्याजीकृत्य पार्श्वतः प्रस्थितमन्यतो गन्तुमुगुक्तमनव-स्थितमवस्थातुमक्षमं तमिन्नवर्ण प्रिया हे शठ हे गूटविप्रियकारिन् । 'गूढविप्रियकृच्छठः' इति दशक्षके । तव पलायनस्य छलान्यज्ञसा तत्त्वतः । 'तत्त्वे त्वद्धाज्ञसा द्वयम्' इत्यमरः । विद्य जानीम । 'विदो लटो वा'इति वैकल्पिको मादेशः । इति । उक्त्वेति शेषः । कच-प्रहैः केशाकर्षणे रुरुषुः । अत्र गोनर्दीयः— 'ऋतुस्नाताभिगमने मित्रकार्ये तथापदि । त्रिष्वेतेषु प्रियतमः क्षन्तव्यो वारगम्यया ॥' इति । विरक्तलक्षणप्रस्तावे वात्स्यायनः— 'मित्रकृत्यं चापदिश्यान्यत्र शेते' इति ॥

तस्य निर्दयरतिश्रमालसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः। अध्यशेरत वृहद्भजान्तरं पीवरस्तनविलुप्तचन्दनम्॥ ३२॥

निर्दयरित्रभेगालसा निश्चेष्टा योषितः कण्ठसूत्रमालिङ्गनिविशेषमपदिश्य व्याजीकृत्य पीवरस्तनाभ्यां विल्लप्तचन्दनं प्रमुष्टाङ्गरागं तस्यामिवर्णस्य बृहद्धुजान्तरमध्यशेरत वक्षः-स्थले शेरते स्म । कण्ठसूत्रलक्षणं तु—'यत्कुर्वते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिघातं निविडो-पगृहात् । परिश्रमार्थे शनकैर्विदग्धास्तत्कण्ठसूत्रं प्रवदन्ति सन्तः ॥' इदमेव रितरहस्ये स्तनालिङ्गनिमत्युक्तम् । तथा च—'उरिस किमतुष्ठचौरादिशन्ती वराङ्गी स्तनयुगमुपधत्त यत्स्तनालिङ्गनं तत्' इति ॥

संगमाय निश्चि गूढचारिणं चारदृतिकथितं पुरोगताः। वञ्चयिष्यसि कुतस्तमोवृतः कामुकेति चकुषुस्तमङ्गनाः ॥ ३३ ॥ संगमाय सुरतार्थं निश्चि गूढमज्ञातं चरतीष्टयहं प्रति गच्छतीति गूढचारी। तं चारद्-थितम्। चरन्तीति चारा गूढचारिण्यः। 'ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः' इति णप्रत्ययः। चाराश्च ता दूर्यश्च चारदूतयः। ताभिः कथितं निवेदितं तमग्निवर्णमङ्गनाः पुरोऽप्रे गताः। अवरुद्धमार्गाः सत्य इत्यर्थः। हे कामुक, तमसा वृतो गृदः सन्कृतो वञ्चयिष्यसीति। उपालभ्येति शेषः। चक्रषुः। स्ववासं निन्युरित्यर्थः॥

#### योषितामुडुपतेरिवार्चिषां स्पर्शनिर्वृतिमसाववामुवन् । आरुरोह कुमुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवादायः॥ ३४॥

उडुपतेरिन्दोर्राचिषां भासामिव । 'ज्वाला भासो न पुंस्यचिंः' इत्यमरः । योषितां स्पर्शनिर्वृतिं स्पर्शसुखमवाप्नुवन् । किंच । रात्रिषु जागरपरः । दिवा दिवसेषु शेते स्व-पितीति दिवाशयः । 'अधिकरणे शेतेः' इत्यच्प्रत्ययः । असाविष्ठवर्णः कुमुदाकरस्यो-पमां साम्यमाहरोह प्राप ॥

#### वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाङ्कितोरवः। शिल्पकार्य उभयेन वेजितास्तं विजिह्मनयना व्यलोभयन् ॥ ३५॥

दशनैः पीडिताधरा दृष्टोष्ठाः । नखपदैर्नखश्चतैरिङ्कितोरवश्चिहितोत्सङ्गाः । त्रणिताध-रोष्ठत्वादक्षमा इत्यर्थः । तथापि वेणुना वीणया चेत्युभयेन । अधरोष्ठपीडाकारिणेत्यर्थः । वेजिताः पीडिताः शिल्पं वेणुवीणावाद्यादिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यो गायिकाः । 'कर्म-ण्यण्' इत्यण् । 'टिङ्काणञ्–' इत्यादिना डीप् । तं विजिह्मनयनाः कुटिलदृष्टयः सत्यः । खं चेष्टितं जानन्निप वृथा नः पीडयतीति साभिप्रायं पश्यन्त्य इत्यर्थः । व्यलोभयन् । तथाविधालोकनमपि तत्याकर्षकमेवाभूदिति भावः ॥

#### अङ्गसत्त्ववचनाश्रयं मिथः स्त्रीषु नृत्यमुपधाय दर्शयन् । स प्रयोगनिपुणैः प्रयोक्तिः संजवर्ष सह मित्रसंनिधौ ॥ ३६ ॥

अङ्गं हस्तादि। सत्त्वमन्तःकरणम्। वचनं गेयं चाश्रयः कारणं यस्य तदङ्गसत्त्ववचना-श्रयम्। आङ्गिकसात्त्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमित्यर्थः। यथाह भरतः—'सामान्याभिन-यो नाम ज्ञेयो वागङ्गसत्त्वजः' इति। नृत्यमभिनयं मिथो रहिस स्त्रीषु नर्तकीषूपधाय निधाय दर्शयन्। स मित्रसंनिधौ सहचरसमक्षं प्रयोगेऽभिनये निपुणैः कृतिभिः प्रयोकृभिरभिन-यार्थप्रकाशकैर्नाट्याचार्यैः सह संजघर्ष संघर्षे कृतवान्। संघर्षः पराभिभवेच्छा ॥

इतः प्रभृति तस्य कृत्रिमाद्रिषु विरचितविहारप्रकारमाह—

अंसलम्बिकुटजार्जुनस्रजस्तस्य नीपरजसाङ्गरागिणः। प्रावृषि प्रमद्बर्हिणेष्वभूत्कृत्रिमाद्रिषु विहारविभ्रमः॥ ३७॥

प्रावृष्यंसलम्बन्यः कुटजानामर्जुनानां ककुभानां च स्रजो यस्य तस्य । नीपानां कदम्बकुसमानां रजसाङ्गरागिणोऽङ्गरागवतस्तस्यामिवर्णस्य प्रमदबिहिणेषूनमत्तमयूरेषु कृविमादिषु विहार एवं विभ्रमो विलासोऽभूदभवत् ॥

वित्रहाच शयने पराङ्मखीर्नानुनेतुमवलाः स तत्वरे।

आचकाङ्क घनशब्दविद्धवास्ता विवृत्य विश्वतीर्भुजान्तरम् ॥ ३८॥ प्रावृषीत्यनुषज्यते । सोऽप्तिवर्णी विप्रहात्प्रणयकलहाच्छ्यने पराद्ध्यसीरवला अनुनेतुं न तत्वरे त्वरितवान् । किंतु घनशब्देन घनगांजतेन विक्रवाश्वकिता अत एव विवृत्य खयमेवाभिमुखीभूय भुजान्तरं विश्वतीः प्रविशन्तीः । 'आच्छीनद्योर्नुम्' इति नुम्विन्कर्यः । ता अवला आचकाङ्क । स्वयंप्रहादेव सांमुख्यमैच्छिदिस्यर्थः ॥

व 3

ग

4

#### कार्तिकीषु सवितानहर्म्यभाग्यामिनीषु लिलताङ्गनासखः। अन्वभुङ्क सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां स चन्द्रिकाम्॥ ३९॥

कार्तिकस्थेमाः कार्तिक्यः । 'तस्थेदम्' इत्यण् । तासु यामिनीषु निशासु । शरद्रात्रि-व्वित्यर्थः । सिवतानान्युपरिवस्तावृतानि हर्म्याणि भजतीति सिवतानहर्म्यभाक् । भजेण्वि-प्रत्ययः । हिमवारणार्थे सिवतानसुक्तम् । छिलताङ्गनासखः सोऽप्तिवर्णः सुरतश्रमापहां मेघसुक्ता चासौ विशदा च ताम् । बहुछग्रहणात्सविशेषणसमासः । चन्द्रिकामन्वसुङ्ग ॥

सैकतं च सरयूं विवृण्वतीं श्रोणिबिम्बिमव हंसमेखलम्। स्वप्रियाविलसितानुकारिणीं सौधजालविवरैर्व्यलोकयत्॥ ४०॥

किंच । इंसा एव मेखला यस्य तत्सैकतं पुलिनं श्रोणिविम्बिमव । विवृण्वतीम् । अत एव स्विप्रयाविलिसतान्यनुकरोतीति तिद्वधां सरयूम् । सौधस्य जालानि गवाक्षाः । त एव विवराणि । तैर्व्यलोकयत् ॥

मर्भरेरगुरुधूपगन्धिभिर्व्यक्तहेमरशनैस्तमेकतः। जहुरात्रथनमोक्षलोलुपं हैमनैर्निवसनैः सुमध्यमाः॥ ४१॥

मर्भरैः संस्कारिवशेषाच्छव्दायमानैः। 'अथ मर्भरः। खनिते वस्त्रपर्णानाम्' इत्यमरः। अगुरुधूपगन्धिभिर्व्यक्तहेमरशनैर्ह्णीत्याह्रक्ष्यमाणकनकमेखलागुणैर्हेमनेर्हमन्ते भवैः। 'सर्वन्त्राण्य तलोपश्च' इति हेमन्तशब्दादण्प्रत्ययस्तलोपश्च। निवसनैरंशुकैः सुमध्यमाः स्त्रिय ए-कतो नितम्बैकदेश आप्रथनमोक्षयोनीवीबन्धविसंसनयोर्लोछपमासकं तं जहुराचकृषुः॥

अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मसु निवातकुक्षिषु । तस्य सर्वसुरतान्तरक्षमाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः ॥ ४२ ॥

निवाता वातरहिताः कुक्षयोऽभ्यन्तराणि येषां तेषु गर्भवेश्मसु गृहान्तर्गृहेष्विषता द-ताः स्तिमिता निवातत्वानिश्वला दीपा एव दृष्टयो याभिस्ताः । अत्रानिमिषदृष्टित्वं च ग-म्यते । सर्वसुरतान्तरक्षमास्तापस्वेदापनोदनत्वाद्दीर्घकालत्वाच सर्वेषां सुरतान्तराणां सुरतभेदानां क्षमाः क्रियाद्दीः शिशिररात्रयस्तस्यानिवर्णस्य साक्षितां ययुः । विविक्तकाल-देशत्वाद्यथेच्छं विजहारेस्यर्थः ॥

दक्षिणेन पवनेन संभृतं प्रेक्ष्य चूतकुसुमं सपछवम्। अन्वनैषुरवधूतविष्रहास्तं दुरुत्सहवियोगमङ्गनाः॥ ४३॥

अङ्गना दक्षिणेन पवनेन मलयानिलेन संभृतं जनितं सपल्लवं चूतकुसुमं प्रेक्ष्यावधूत-विष्रहास्यक्तविरोधाः सत्यो दुरुत्सहवियोगं दुःसहविरहं तमन्वनेषुः । तद्विरहमसहमानाः स्वयमेवानुनीतवत्य इत्यर्थः ॥

ताः स्वमङ्कमधिरोप्य दोलया प्रेङ्खयन्परिजनापविद्धया।
मुक्तरज्जु निविडं भयच्छलात्कण्ठवन्धनमवाप बाहुमिः॥ ४४॥

ता अङ्गनाः खमङ्कं खकीयमुत्सङ्गमधिरोप्य परिजनेनापविद्धया संप्रेषितया दोलया मुक्तरज्जु खक्तदोलासूत्रं यथा तथा प्रेङ्खयंश्वालयन्भयच्छलात्पतनभयमिषाद्वाहुभिरङ्ग-नापुजैर्निविडं कण्ठवनंधनमवाप प्राप । खयंप्रहाश्लेषमुखमन्वभूदिखर्थः ॥

तं पयोधरनिषिक्तचन्दनैर्मौक्तिकप्रथितचारुभूषणैः । ग्रीष्मवेषविधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलैः प्रियाः ॥४५॥ प्रियाः पयोधरेषु स्तनेषु निषिक्तमुक्षितं चन्दनं येषु तैः । मौक्तिकैर्यथितानि प्रोतार्षि सारुभूषणानि येषु तैः । मुक्ताप्रायाभरणैरित्यर्थः । श्रोणिलम्बन्यो मणिमेखला मर्वे तादिमणियुक्तकिरसूत्राणि येषु तादशैर्योष्मवेषविधिमिरुष्णकालोचितनेपथ्यविधानैः। श्रो तलोपायैरित्यर्थः । तमित्रवर्णं सिषेविरे ॥

यत्स लग्नसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ। तेन तस्य मधु निर्गमात्कशश्चित्तयोनिरभवत्पुनर्नवः॥ ४६॥

सोऽिमवर्णो लगः सहकारश्रूतपह्नवो यस्मिस्तं रक्तपाटलस्य पाटलकुसुमस्य समागमो यस्य तमासवं मद्यं पपौ । इति यत्तेनासवपानेन मधुनिर्गमाद्वसन्तापगमारकृशो मन्द्वीर्यस्य चित्तयोनिः कामः पुनर्नवः प्रवलोऽभवत् ॥

पविमिन्द्रियसुखानि निर्विश्वन्यकार्यविमुखः स पार्थिवः। आत्मलक्षणनिवेदितानृत्नत्यवाहयदनङ्गवाहितः॥ ४७॥

एवमनङ्गवाहितः कामप्रेरितोऽन्यकार्यविमुखः स पार्थिव इन्द्रियाणां सुखानि सुखक-राणि शब्दादीनि निर्विशननुभवनात्मनो लक्षणेः कुटजसम्धारणादिचिह्नैनिवेदितान् । अयमृतुरिदानीं वर्तत इति ज्ञापितान् । ऋतृत्वर्षादीनत्यवाह्यदगमयत् ॥

तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेकुराक्रमितुमन्यपार्थिवाः। आमयस्तु रितरागसंभवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्॥ ४८॥

प्रमत्तं व्यसनासक्तमिप तं नृपं प्रभावतोऽन्यपाथिवा आक्रमितुमिभभिवेतुं न शेकुर्न्-शक्ताः । रितरागसंभव आमयो व्याधिस्तु । क्षयरोग इत्यर्थः । दक्षस्य दक्षप्रजापतेः शापश्चन्द्रमिव । अक्षिणोदकर्शयत् । शापोऽपि रितरागसंभव इति । अत्र दक्षः किला-न्याः स्वकन्या उपेक्ष्य रोहिण्यामेव रममाणं राजानं सोमं शशाप । स शापश्चाद्यापि क्षयरूपेण तं क्षिणोतीत्युपाख्यायते ॥

दृष्टदोषमि तन्न सोऽत्यजत्सङ्गवस्तु भिषजामनाश्रवः। स्नादुभिस्तु विषयैर्द्धतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते॥ ४९॥

भिषजां वैद्यानामनाश्रवो वचिस न स्थितः । 'वचने स्थित आश्रवः' इत्यमरः । अ-विधेय इत्थर्थः । स दृष्टदोषमपि । रोगजननादिति शेषः । तत्सङ्गस्य वस्तु सङ्गवस्तु स्त्री-मयादिकं सङ्गजनकं वस्तु नात्यजत् । तथाहि । इन्द्रियगणः स्वादुभिर्विषयैर्हृतस्तु हृत-श्रेत्ततस्तेभ्यो विषयेभ्यो दुःखं कृच्छ्रेण निवार्यते । यदि वार्येतेति शेषः । दुरत्यजाः स्नु विषया इत्थर्थः ॥

तस्य पाण्डुवद्नाल्पभूषणा सावलम्बगमना सृदुखना। राजयक्ष्मपरिहानिराययौ कामयानसमवस्थया तुलाम्॥ ५०॥

तस्य राज्ञः पाण्डुवदना । अल्पभूषणा परिमिताभरणा । सावलम्बं दासादिहस्तावल-म्बसिहतं गमनं यस्यां सा सावलम्बगमना । मृदुस्वना हीनस्वरा । राज्ञः सोमस्य यक्ष्रा राज्यक्षमा क्षयरोगः । तेन या परिहानिः क्षीणावस्था सा । कामयते विषयानिच्छा। कामयानः । कमेणिङन्ताच्छानच् । 'अनिस्यमागमशासनम्' इति सुमागमाभावः । एतुं देवाभिप्रेत्योक्तं वामनेनापि—'कामयानशब्दः सिद्धोऽनादिश्च' इति । तस्य समवस्थ्य कामुकावस्थया तुलां साम्यमाययौ प्राप । कालकृतो विशेषोऽवस्था । 'विशेषः काव-कोऽवस्था' इत्यमरः ॥

गा व उ

₹

व्योम पश्चिमकलास्थितेन्दु वा पङ्करोषिमव घर्मपल्वलम्। राज्ञि तत्कुलमभूत्क्षयातुरे वामनार्चिरिव दीपभाजनम्॥ ५१॥

राज्ञि क्षयातुरे सित तत्कुलं रघुकुलं पश्चिमकलायां स्थित इन्दुर्यस्मिस्तत्कलाविशष्टे-न्दु व्योम वा व्योमेव । वाशब्द इवार्थे । यथाह दण्डी—'इववद्वायथाशब्दी' इति । पङ्करोषं घर्मपत्वलमिव । वामनाचिरत्पशिखं दीपभाजनं दीपपात्रमिवाभूत्॥

वाढमेष दिवसेषु पार्थिवः कर्म साधयति पुत्रजन्मने । इत्यद्शितरुजोऽस्य मन्त्रिणः राश्वदूचुरघराङ्किनीः प्रजाः ॥ ५२॥

वाढं सत्यमेष पाथिवो दिवसेषु पुत्रजन्मने पुत्रोदयार्थं कर्म जपादिकं साधयति । इत्ये-वमदर्शितरुजो निगृहितरोगाः सन्तोऽस्य राज्ञो मन्त्रिणोऽघशङ्किनीर्व्यसनशङ्किनीः प्रजाः शक्षदृद्यः ॥

स त्वनेकवनितासखोऽपि सन्पावनीमनवलोक्य संतितम्। वैद्ययत्वपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्॥ ५३॥

स त्विप्तवर्णां इनेकवितासखः सन्नि । पावनीं पित्रणमोचनीं संतितमनवलोक्य । पुत्रसनवाप्येखर्थः । वैद्ययत्नपरिभाविनं गदं रोगम् । प्रदीपो वायुमिव । नाखगान्नातिच-क्राम । ममारेखर्थः ॥

तं गृहोपवन एव संगताः पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा । रोगशान्तिमपदिश्च मिल्रणः संभृते शिखिनि गूढमाद्धुः ॥ ५४ ॥ पश्चिमक्रतुविदान्सेष्टिविधिज्ञेन पुरोधसा संगताः समेता मिल्रणो गृहोपवन एव गृहाराम एव । 'आरामः स्यादुपवनम्' इस्रमरः । रोगशान्तिमपदिश्य शान्तिकर्मे व्य-

पदिश्य तमित्रवर्णं संभिते समिद्धे शिखिन्यभौ गृहमप्रकाशमादधुर्निदेधः॥

तैः कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहैराशु तस्य सहधर्मचारिणी । साधु दृष्टशुभगर्भेळक्षणा प्रत्यपद्यतं नराधिपश्चियम् ॥ ५५ ॥

आशु शीघ्रं कृतः प्रकृतिमुख्यानां पौरजनप्रधानानां संग्रहः संनिपातनं यैस्ताहशै-स्तैर्मित्रिभिः साधु निपुणं दृष्टशुभगर्भेठक्षणा परीक्षितशुभगर्भचिह्ना तस्यामिवर्णस्य सह-धर्मचारिणी नराधिपश्चियं प्रखपद्यत राजठक्ष्मीं प्राप ॥

तस्यास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशोकादुष्णैर्विलोचनज्ञलैः प्रथमाभितप्तः ।
निर्वापितः कनककुम्भमुखोज्झितेन
वंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्भः ॥ ५६ ॥

तथाविधया नरेन्द्रविपत्त्या यः शोकस्तस्मादुष्णैर्विलोचनजलैः प्रथमाभितप्तस्तस्या प्रक्रम्भानां मुखेर्घ।रैरुज्झितेन शिशिरेण शीतलेन वंशाभिषेकविधिना लक्षण-र्वापित आप्यायितः ॥

मुत्त नार् रसवसमयाकाङ्किणीनां प्रजाना-ातिरिव नभोवीजमुष्टि दधाना । वेरसिववैद्देमसिंहासनस्था विधवदशिषद्भर्तुरव्याहताज्ञा ॥ ५७ ॥



गर्भमे त्य इल् नभोद लिहः तहासन-र्वेद्धामा-:। अ-कारः॥ tyderata

गृह पदि

्र स्तैर्मनि धर्मच

> मुत्त नार्

गा व ड

> रा<sup>रि</sup> अय

य

शत्त शाप न्याः क्षयह

विः मर श्रे ख

म राक दे व व





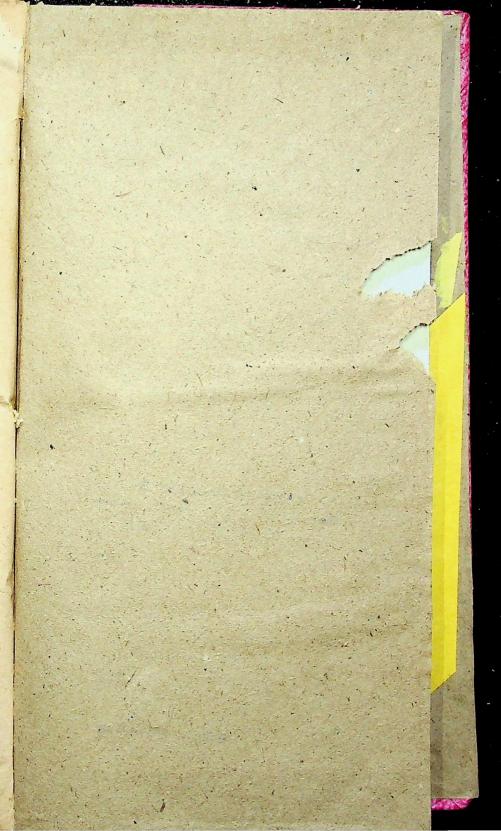



पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

पुस्तकालय गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 328 .... आगत नं 33867 लेखक अञ्चलविकालादाय विशेषा शीर्षक रेट्यु अप्राप्त दिनांक संख्या दिनांक संख्या THE FOR THE FOR THE PROPERTY OF THE PARTY OF

